## भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास

लेखक

डॉ॰ न॰ कि॰ देवराज

बी॰ ए॰ श्रानर्स (काशी), एम्॰ ए॰, ६ी॰ फिल् (प्रयाग) श्रध्यापक, दर्शन-विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालग

तथा

डॉ॰ रामानन्द तिवारी

शास्त्री,एम्० ए०, डी० फिल् (प्रयाग), श्रध्यापक, जसवंत कालेज, जोधपुर

1940

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करण—१९४१ द्वितीय संस्करण—१६५०

मूल्य ६॥)

मुद्रक-मणिशकर मालवीय, प्रभात प्रेस, प्रयाग

## वक्तव्य

भारतीय दरानशास्त्र का यह इतिहास एकेडेमी ने सन् १६४१ में प्रकाशित किया था। भारतीय दार्शनिक विचारधारात्रों के क्रम-वद्ध अध्ययन के लिये यह प्रन्थ ऋत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुन्ना है।

प्रस्तुत संस्करण में इस पुस्तक की रूपरेखा श्रीर विषय-वस्तु में बहुत श्रिक संशोधन श्रीर परिवर्दन हो गया है। इसके मूल-लेखक तो डा० देवराज हैं, किन्तु इस संस्करण में डा० रामानन्द तिवारी शास्त्री के सहयोग से विषयवस्तु में पर्याप्त विस्तार हुश्रा है। रामानुज के परवर्ती वैष्णव-सम्प्रदायों तथा शैव-शाक्त दशनों पर दो स्वतन्त्र श्रध्याय दे दिये गये हैं श्रीर श्रंत में एक परिशिष्ट जोड़ दिया गया है जिसमें वेदांत के कुछ ऐसे श्राचायों का वर्णन है, जिनका उल्लेख पहले संस्करण में नहीं था। वौद्ध तथा जैन दर्शन के विवेचन में मूल्यवान नई साममी का उपयोग हुश्रा है। न्याय श्रीर वैशेषिक दर्शनों का परिचय भी श्रिक विस्तृत रूप में दिया गया है।

हमें विश्वास है कि यह संस्करण विद्यार्थि यों तथा साधारण पाटकों के लिये पहले की श्रोपेक्षा श्रीर श्रीधक उपयोगी सिद्ध होगा।

> धीरेन्द्र वर्मा मंत्री, हिंदुस्तानी एकेडेमी



लंखकें के सम्मान्य गुरु श्रद्धेय प्रो० रामचन्द्र दत्तात्रेय रानडे भूतपूर्व श्रध्यच्न, दर्शन-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय तथा पूर्वलेखक के पूच्य श्राचार्य महामहोपाध्याय

स्व० पं० वालकृष्ण मिश्र

भ्तपूर्व प्रिंसिपल, श्रोरियंटल कालिज, काशी विश्वविद्यालय स्रो

सादर सविनय समर्पित

'भारतीय दशन शास्त्र का इतिहास' का यह दूसरा संस्करण पाठकों के हाथों में है। प्रायः दो वर्ष पूर्व जब हिंदुस्तानी एकेडेमी ने सुक्ते एक्ता दो कि पुस्तक का दूसरा संस्करण अपेक्षित है तो मैं बड़े अस-मंजस में पड़ गया। विना संशोधन-परिवर्धन के पुस्तक छपाना अभीष्ट-न था, और वैसा करने का मुक्ते अवकाश न था। इस संकट में मैंने अपने मित्र डॉ॰ रामानंद तिवारी से प्रार्थना की कि वे पुस्तक को दूसरे संस्करण के लिए तैयार कर दें। तिवारी जी ने उदारता और रनेहवश स्वीकार कर लिया। इसके लिये में उनका चिर-आभारी हैं।

पुस्तक में संशोधन की श्रापेक्षा परिवर्धन ही श्रिधिक हुशा है; पूर्व ग्रंथ में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत लेखक ने ही किये हैं। उदाहरण के लिये वौद्ध-दार्शनिक संपदायों वाला श्रष्याय फिर से लिखा गया है, तथा जैन दर्शन में 'स्वाद्वाद' पर एवं वैशेषिक में 'सामान्य' पदाय पर पूर्वलिखित श्रंशों में संशोधन किये गये हैं। प्रथम भाग में 'वाविक-दर्शन' तथा 'मूमिका' में कई परिवर्धन तिवारी जी द्वारा किये गये हैं। श्रेप ग्रंथ प्रथम संस्करण की श्रावृत्ति ही है।

दूसरे भाग में विस्तृत परिवर्धन हुन्ना है। पूर्व संस्वरण में रामानुव के बाद के विष्णुव संप्रदायों पर एक संक्षिप्त-सा परिशिष्ट दे दिया गया या त्रौर श्रीव-शाक्त दर्शनों पर उतना भी नहीं। इस संस्करण में इन विपयों पर दो स्वतंत्र अध्याय दिये गये हैं। इसके त्र्यतिरिक्त न्याय-वैशेषिक दर्शनों का परिचय अधिक विस्तृत कर दिया गया है ज्रौर उन्हें विशद रूप में त्राता-त्राता प्रतिपादित किया गया है। सोख्य से त्रातग योग-दर्शन का विस्तृत निरूपण भी इस संस्वरण की विशेषता है। सामा-न्यतः दिवारी जी की नैतिक-धार्मिक अभिविच प्रस्तृत लेखक की विशुद्ध तर्क-हिंग्ट की पूरक सिद्ध हुई है, जिससे पुस्तक की लाम हुन्ना है।

दोनों लेखकों की दृष्टियों में अनिवार्य अन्तर है; इससे जहाँ ग्रंथ की एकस्वरता स्रर्थीत् मृह्यांकन एवं गौरव की समानता में व्याघात पड़ता है वहाँ यह लाभ भी होता है कि पाठकों को दो भिन्न दिण्टकोणो का परिचय मिल जाता है। (इसीलिए तिवारी जी तथा श्रपने द्वारा किये हुए संशोधन-परिवर्धनों का ग्रलग-ग्रलग उल्लेख ग्रपेक्षित हुग्रा ।) जहाँ मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारतीय मंस्कृति का मुक्ते किसी से कम गर्व है, अथवा उसमें मुक्ते किसो से कम ममत्व है, वहाँ मैं मानता हूँ कि ऋाज के युग में इम उस संस्कृति को ही पकड़ कर नहीं बैठे रह सकते । जिस प्रकार कालिदास के प्रेमी होने का यह अर्थ नहीं कि आज हम स्वतंत्र नया काव्य न लिखें, उसी प्रकार प्राचीन दर्शनों तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के प्रेम श्रीर उचित गर्व का यह मतलब नहीं कि ऋाज हम युगोचित नवीन दर्शनों एवं परंपराश्रों का निर्माण न करें। सच पूछो तो एक राष्ट्र या जाति के जीवित होने का सबूत ही यह है कि वह प्रत्येक वौद्धिक-सांस्कृतिक चेत्र में नये प्रयोग करती हुई नयी परंपराएँ विकसित करती रहे। इस दृष्टि से योरप के देश वस्तुतः जीवित कहे जा सकते हैं। वहाँ जहाँ इन्सन श्रीर वर्नार्डशा ने नाटकों के त्तेत्र में नयी परंपर। को प्रतिष्ठित किया वहां इलियट. मार्सेल प्र श्रादि लेखकों ने काव्य तथा उपन्यास चेत्रों में क्रांतिकारी प्रयोग किये। इसी प्रकार दर्शन के चेत्र में रसेल, विट गैन्सटाइन ऋादि ने क्रान्ति उपस्थित की है। बौद्धिक दृष्टि से जीवित जातिपुरानी युक्तियों श्रीर मान्यताश्रों को दुहराती नहीं (जैसा कि काशी की पंडित मंडली सदियों से करती आयी है ), इसके विपरीत मानव-जाति के बढ़ते हुए ज्ञान श्रीर श्रनुभव के श्रालोक में वह नये प्रश्न उठाती श्रीर उन पर नये ढंग से विचार करती हैं। स्पष्ट हो नये प्रयोग करने का अर्थ योख की त्यक्त या प्रचलित परंपराश्रो की नकल नहीं है।

रामानुज के कुछ पूर्व से ही हिन्दू दर्शन को प्रगति शिथिल पड़ गयी। इसका एक कारण हमारे देश से वौद्ध धर्म का लोप होना भी न्या । वौद्ध विरोधियों के अभाव में हिन्दू विचारकों की तर्क-बुद्धि क्रमशः अपनी सप्राणता खोती गयी । इस दृष्टि से आज भारतवर्ष में वौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हमारी संस्कृति के लिये अयस्कर सिद्ध हो सकता है। वौद्ध दर्शन वर्तमान "पाजिटिविज़म" के भी निकट है।

पुस्तक की भूमिका में दर्शन का सामान्य परिचय पश्चिमी दंग से दे दिया गया था जिसका ग्रौचित्य संदिग्ध था; इस संस्करण में भारतीय दर्शन की विशेषताग्रों का भी विशद उल्लेख किया गया है। ग्रिनवार्य रूप में पहले संस्करण की छाप प्रस्तुत संस्करण पर रह ही गयी है।

प्रथम संस्करण में महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ जी का सुंदर धानकथन था जिसमें प्रोत्साहन देने वाली प्रशंसा के ऋतिरिक्त पुस्तक की दो-एक किमयों का संकेत भी था। इस संस्करण में उन किमयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। ऋशा है ऋपने वर्तमान रूप में यह "इतिहास" विद्वानों को सचिकर लगेगा।

पूर्व संस्करण तैयार करते समय श्रीर उसके वाद डॉ॰ मंगलदेव -शास्त्री, पं॰ श्रमरनाथ भा तथा महामहोपाध्याय पं॰ गोपीनाथ कविराज से लेखक को जो प्रोत्साहन मिला था उसके लिये वह उनका चिर कृतज -रहेगा

पुस्तक की विषय-वस्तु में श्रव भी जो किमयों रह गयी हैं उनका दायित्व प्रस्तुत लेखक पर है; पूर्व संस्करण की श्रपेक्षा से उसमें ज इंछ श्रव्छाइयाँ दिखायी देती हैं उनका श्रय मेरे मित्र तिवारी जी को है। उन्हें धन्यवाद देने के वदले में सिर्फ इतना कह हूँ कि उन्हीं के सहयोग से यह दूसरा संस्करण संभव हुशा है।

लखनक २० श्रमस्त,१६५०

भूमिका - दर्शनशास्त्र की ग्रावश्यकता - दर्शनशास्त्र क्या है १ - दर्शनशास्त्र ग्रोर विभिन्न विज्ञान - दर्शनशास्त्र की शाखाएँ - भारतीय दर्शन का विकास कम - वैदिक ग्रुग - विच्छेद ग्रौर समन्वय का ग्रुग - दर्शनों का ग्रुग - ग्राचारिमकता ग्रीर व्यावहारिकता - दर्शन, ग्राचार शास्त्र तथा धर्मशास्त्र का समन्वय - ग्राशाबाद या निराशाबाद - मोक्ष - ज्ञान की महिमा - मतभेद - साधना की एकता - संगीतमयता।

पहला श्राच्याय — श्रावेद - भ्रावेद की भ्राचाएं; श्रावेद क्यों पढ़ें; भ्रावेद का समय; भ्रावेद का परिचय; श्रावेद का वाह्य श्राकार; भ्रावेद की विषय-वस्तु; भ्रावेद के देवता; विर्ण; सीर-मंडल के देवता; क्या; इन्द्र; श्रावेद के देवता; क्या; इन्द्र; श्रावेद; एक-देववाद की श्रोर; नासंदीय-स्क; पुरुप-स्क। (३२-५१)

दूसरा अध्याय - उपनिषदों की श्रोर-श्रारंभिक; ब्राह्मण-युग; कर्न-सिद्धांत; व्यक्तिम-धर्म। (५२-५६)

तीसरा अध्याय च्यितिषट् उपनिपदीं का परिचय; उपनिपदीं के लेखक या विचारक; उपनिपदीं की प्रसिद्धि; बृहदारएयक; छांदोग्य; ईश श्रीर केन; ऐतरेय; तैतिरीय; कीपीतकी; कठ, मुंडक श्रीर श्वेता-रवेतर; परन; मेत्री श्रीर मांहृक्य; परा विद्या या त्रस्रविद्या उसके नाधन; जिज्ञासु कीन है; नप्रभंव श्रीर निष्पपंच त्रसः; उपनिपद् श्रीर मायाबाद; उपनिपदों का मनोविद्यान; मानिसक दशाश्री का वर्णन;

उपनिपदों का व्यवहार-दर्शन; कर्ता की स्वतंत्रता; कर्म ग्रीर मंन्यास; मोक्ष; उपनिपदों में रहस्यवाद; उपनिपदों में भारतीय दर्शनों का मूल; न्याय ग्रीर वैशेषिक; सांख्य का मूल; योग का मूल; मीमांसा: शैवमत ग्रीर उपनिषद्; गीता का मूल; श्रीरामानुज-दर्शन; शाकर-वेदांत। (५७-६५)

चोथ। अध्याय—विच्छेद श्रीर समन्त्रय-भगत्रद्गाता—उत्त-निषदों के बाद की शताब्दियां; श्रास्तिक विचार-धाराएं; व्यावहारिक मतभेद; नास्तिक विचारक; चार्बाक-दर्शन; पुराणकश्यप; श्राजितकेश-कंवली; पकुध काच्छायन; संजयवेलहुपुत्त; मक्खली गोसाल; महाभारत श्रीर गीता; गीता का महत्त्व; गीता का तत्वदर्शन या श्रोटोलोजी; गीता की व्यावहारिक शिक्षा; गीता श्रीर योग; गीता श्रीर ज्ञान-मार्ग; भक्ति-मार्ग। ( ६६-११७ )

पाँचवाँ अध्याय—जैन दर्शन—विषय-प्रवेश-नास्तिक का अर्थ-भगवान् महावीर—जैन-लाहित्य—जैन धर्म तथा अन्य दर्शन—जैनियो की ज्ञान मीमांसा—तत्त्वमीमांसा—व्यवहार-दर्शन—अनीश्वरवाद— स्याद्वाद—आलोचना। (११=-१४०)

् छठ्याँ अध्याय—भगवान वुद्ध श्रोर श्रारंभिक यौद्ध धर्म— विषय-प्रवेश; साहित्य; बुद्ध का जीवन; बुद्धकालीन भारत; वौद्ध-धर्म श्रीर उपनिषद; भगवान बुद्ध की शिक्षा; दुःख का कारण; प्रतीत्यसमुरपाद; नैरात्म्यवाद; क्षणिकवाद की श्रालोचना, पुनर्जन्म; निर्वाण; वौद्ध-धर्म श्रीर ईश्वर; निर्वाण प्राप्तिके साधन; वौद्ध धर्म का मनोवैज्ञानिक श्राधार; बुद्ध की सफलता।

## द्वितीय भांग

उपाद्यात—दर्शनशास्त्रों का उदय; 'दर्शन' का श्रर्थ; दर्शनशास्त्रों के प्रस्तेता; दर्शनों की श्रालोचनात्मक शेली; प्रमास परीक्षा; प्रमासों की

संख्या; दार्शनिक सूत्र; नास्तिक दर्शन; कुछ सामान्य सिद्धांत; द्वितीय भाग की प्रगति ।

पहला ग्रध्याय—वीद धर्म का विकास; दार्शनिक संप्रदाय— श्रांतरिक भेद; हीनयान का वर्णन; महायान; महायान का दर्शन-साहित्य; माध्यमिक का शत्यवाद; शत्यता का श्रयं; विज्ञानवाद; श्रात्म-स्याति; ग्रश्वधीय का भूततयता दर्शन; लंकावतारस्त्र; श्रसंग श्रीर वसुबन्धु; सर्वास्तित्ववाद; सीनांतिक श्रीर वैभाषिक संप्रदाय; विश्वानवाद की श्रालोचना; सामान्य सिद्धात; क्षिकवाद; सामान्यलक्षण का निषेध; सत्पदार्य का लच्छा; क्षिकवाद; क्षिकवाद की श्रालोचना; वैभाषिक संप्रदाय; बीद तर्कशास्त्र; प्रत्यक्ष श्रीर श्रानुमान । (१८२-२१३)

दूसरा ग्रध्याय—न्याय-वैशेषिक—न्यायं का साहित्यः, वैशेषिक का साहित्यः, न्याय-दर्शनका परिचयः, वैशेषिक का परिचय । न्याय-दर्शन सोलह पदार्थः, ज्ञान मीमांसाः, श्रन्ययाख्यातिः, प्रत्यक्ष प्रमाणः, श्रनुमान प्रमाणः, पंचावयव वाक्यः, पांच श्रवयच क्यों (—हेत्वाभासः, उपमान प्रमाणः, शब्द प्रमाणः, स्मृति । कारणता-विचारः, कारण की परिभाषाः, कारण के भेदः, श्रवयच् श्रीर श्रवयचाः, तत्त्वमीमांसाः, प्रमेयः, न्याय का देश्वरवादः, मोक्ष श्रीर उसके साधन। वैशेषिक दर्शन—विषय-प्रवेशः, सप्त पदार्थः, द्रव्यः, प्रव्वी, जल, तेज, वासु, श्राकाशः, परमाणुवादः, प्रीलुपाकः श्रीर पिटरपाकः, यूनान का प्रभाव (—कालः, दिकः, श्रातमाः, मनः, गुण पदार्थः, कम पदार्थः, सामान्यः, विशेषः, समवायः, श्रभावः, न्याय-वैशेषिक का महत्वः, श्रालोचना ।

तीसरा श्रध्याय सांख्य-योग-विषय-प्रवेश; गुंख्य का साहित्य; बोगदर्शन और उसका साहित्य; कुछ कारिकार्य; योगदर्शन के कुछ सूत्र। सांख्य दर्शन—सत्यकार्यवाद; प्रकृति की सिद्धि; प्रकृति का स्वरूप श्रीर परिणाम; पुरुप; पुरुप श्रीर प्रकृति; पुरुप श्रीर बुद्धि; संवित् तथा नानस-शास; केवल्य; पुनर्शन्म; सांख्य श्रीर ईश्वर; सांख्य का महत्व; सांख्य की त्र्यालोचना; सत्कार्यवाद की ग्रालोचना । योग-दर्शनं — विषय-प्रवेश; योग का स्वरूप; योग के भेद; योग के साधन; ग्रष्टांग योग; योग में ईश्वर । (२७६-३२१)

चोथा अध्याय - पूर्वमीमांसा-विषय-प्रवेश: मीमांसा-साहित्य: प्रमाण-विचार; प्रत्यक्ष प्रमाण; ग्रनुमान ग्रौर उपमान: स्वंतः प्रामाएयः, उपमानः, अर्थापत्तिः, अभाव या अनुपलव्धिः, पदार्थः विभागः त्रात्माः ईश्वरः व्यवहार-दर्शनः कर्म-विभाग मोक्षः त्रान्विताभिधान श्रीरं स्प्रिमिहितान्वयः निथ्याज्ञान या भ्रम की व्याख्याः ग्रख्यातिः त्र्यालोजनाः विपरीतख्याति । ंःपाँचवाँ ऋध्याय—विंदातसूत्र, योगवाशिष्ठ श्रीर गौड्पाद— क्रारंभिकः, वेदांत-सूत्रः, पहला ऋध्यायः, दूसरा ऋध्याय—सांस्य का खंडनः, वैशेषिक का खंडनः बौद्धों का खंडनः तटस्थेश्वरवादः भागवत धर्म की खंडनः तीसरा अध्यायः चौथा श्रध्यायः योगवाशिष्ठः गौड्पाँद की मारहक्य-कारिका i-(34, 3-3, 98) भाग छुँठवाँ अध्याय — श्रद्धे तं नवेदांत —श्री शंकरो चार्यः वेदांत का साहित्य; मीमांसा की ब्रालीचना; कर्म ब्रीर ज्ञान-मोक्ष के साधन; श्रुति का प्रतिपाद्य-केवल कर्म या ब्रह्म भी; वेदांत में तर्के का स्थान; प्रत्यक्ष या . श्रपरोक्ष, उपाधि का श्रंथीं; श्रनिर्वचनीय ख्योति; विवर्त्त वाद; तीन प्रकार की सत्ताएँ; 'श्रंध्यास; श्रातमा की स्वयं-सिद्धता; श्रातमा की स्वरूप; मायाः श्रजानं का श्राश्रय श्रीर विषयः माया श्रीर श्रेविद्याः मूलाविद्या श्रीर त्लाविद्या; क्या जगत् मिथ्या है; ईश्वर; जीव; एक श्रीर श्रनेक जीववाद; जीव श्रौर साक्षी; जीव के शरीर; पंचकोश; श्रवच्छेदवाद श्रौर प्रतिविववादः, महावाक्यों का श्रर्थः, वेदांत की साधनाः, मोक्षावस्थाः, मोक्ष के विषय में ग्राप्य दी क्षित का मत । (३८०-४२६)

मातः ग्रं ग्रंथयाय-विशिष्टाद्वौत श्रथवा रामानुज-दंशीन-वारंभिक; साहित्य; प्रत्यक्ष-प्रकरंण; संत्र्याति; भास्कर श्रौर यादव-प्रकाण; प्रकार-प्रकारी-भावः, पदार्थ-विभागः, प्रकृतिः, कालः, श्रजङ्-प्रत्यक् श्रौर पराक्ः, नित्य विभूतिः, धर्ममूत ज्ञानः, जीवः, ईश्वरः, साधनाः, मोक्षः, रामा-नुज का महत्त्वः, दार्शनिक कठिनाइयाँ । (४२७-४५४)

श्राठवाँ श्रध्याय—श्रन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय—विषय-प्रवेश; निवार्काचार्य; चित्; श्रचित्; ईश्वर । मध्वाचार्य—विषय-प्रवेश; पाँच भेद; ईश्वर; जीव; जगत्; मोझ-साधना । वह्नमाचार्यं—विषय-प्रवेश; ब्रह्म; जीव; जगत्; पुष्टिमार्ग । चैतन्य संप्रदाय—चैत्न्य; जीव गोस्वामी; वलदेव विद्याभृषण । (४५५-४८०)

नवाँ अध्याय—शैव श्रीर शाक्त संप्रदाय—विषय-प्रवेश; शैंव सिद्धांत—प्रारंभिक; पति; पशु; पाश; मोक्ष श्रीर साधन। पाशुपत मत— प्रारंभिक; कार्य; कारण; योग; विधि; दुःखांत। कालामुख श्रीर काया-लिक मत; काश्मीर शैंव मत—प्रारंभिक; स्पन्दशास्त्र; प्रत्यभिज्ञाशास्त्र। वीर-शैंव-मत। शाक्त-मत। (४८१-५०५)

दसवाँ अध्याय —परिशिष्ट — वेदांत के ग्रन्य ग्राचार्य — निवाकी वार्य; मध्वाचार्य; वस्त्रभाचार्य; श्री चैतन्य महाप्रभु । सिंहावलोकन । श्राधुनिक स्थिति । (५०६-५२५)

प्रथम भाग

## भूमिका

इस आर्थिक संकट और प्रतिद्वंदिता के युग में दर्शन जैसे गंभीर विषय पर पुस्तक लिखने वाले से कोई भी व्यावहारिक दर्शनयास्त्र की बुद्धि का मनुष्य यकायक पूछ, सकता है, 'इस की श्रावरयकता ही क्या थी ?' वास्तव में इस प्रश्न का कोई संतोपजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर तो बहुत हैं, पर उन का मृल्य प्रश्न-कर्ता के ब्राय्ययन ब्रीर बौद्धिक योग्यता पर निर्मर है। जिसका यह हड विश्वात है कि मनुष्य केवल पशुर्यों में एक पशु है श्रीर उस की श्रावश्य-कताएं भोजन-वस्त्र तथा प्रजनन-कार्य (संतानोत्पत्ति ) तक ही सीमित हैं, उस के लिए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। परंतु जो मनुष्य को केवल पशु नहीं समभते, जिन्हें मानव बुद्धि त्रौर मानव-हृदय पर गर्व है, जो यह मानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने-वाला या विचारशील प्राणी हैं, उन के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन नहीं है। वास्तव में वे ऐसा प्रश्न ही नहीं करेंगे। मनुष्य श्रीर पश् में सब से बड़ा भेद यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उस पर विचार करता है, जब कि पशु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीड़ित नहीं करती। मनुष्य रोता है और रोने पर किवता लिखता है, हँसता और हँसने के कारणों पर विचार करता है, पत्नी के होडों को चूमता है और फिर प्रश्न करता ई, 'यह मोह तो नहीं ई ?' पशु श्रीर मनुष्य दोनों को दुःख उठाने पड़ते हैं, दोनों को 'मृत्यु' होती है ; परंतु 'दुःख' और 'मृत्यु' पर निचार करना मनुष्य का ही काम है। यह समभाना भूल होगी कि, दार्शनिक विचारकों को 'दुःख' श्रीर 'मृत्यु' से कोई विशेष प्रेम होता है। वास्तव में दार्थानिक 'मृत्यु' श्रीर 'दु:ख' पर इस लिए विचार करते हैं कि वे जीवन

के त्रांग हैं। संसार की सारी विद्याएं मनुष्य की जीवन में त्रामिकिच की द्योतक हैं, दर्शनशास्त्र का तो मुख्य विषय ही जीवन है। किच त्रारे उपन्यासकार की भाति दार्शिनिक भी जीवन की नमन्यात्रों पर प्रकाश डालना चाहता है। यही नहीं, जीवन की नमन्यात्रों पर जिननी नत्यरता से दार्शिनक विचार करना है उनना कोई नहीं करना।

यहां प्रश्न यह उउना हे कि उदि दार्शनिक, कवि ग्रीर उपन्यामकार सना जावन पर विचार करने हैं तो फिर कविना, दर्शनशास्त्र क्या है ? उपन्यास श्रीर दर्शन में क्या भेद हैं ? 'दर्शन-शास्त्र' को 'साहित्य' से पृथक करने वाली क्या चील है ? उत्तर यह ह कि दर्शन-शास्त्र की शैली साहित्य ने मिन्न हे-यह मुख्य भेट है। प्रायः कवि श्रौर उपन्यासकार जीवन पर विचार करने ने किनी नियम का पालन नहीं करते। दार्शनिक चिंतन नियमानुनार होता है। छव यदि कोई त्याप से पूछे कि दर्शन-शास्त्र क्या है, तो त्याप कह नकते हैं कि जीवन पर नियमानुसार, किना विशेष पहति ने विचार करना 'टर्शन' है। जीवन का वैज्ञानिक ग्रध्ययन करना ही दर्शनशास्त्र का काम है। लेकिन जब हम जीवन पर नियम-पूर्वक विचार करना आरंभ करते हैं तब हमें मालूम होता ह कि जीवन को नमफ़ने के लिए केवल जीवन का त्राध्ययन हीं काफ़ी नहीं है। जिन जीवन को हम नमकता चाहते है तह मनुष्य का या स्वयं ऋषना जीवन है। परंतु वह जीवन संसार की इसरी वस्तुयां से संबद्ध है । इम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ग्रीर त्राकाश के नीचे. हम हवा में सॉस लेते हैं और जल तथा अन्न में निर्वाह करते हैं। हमारे जीवन ख्रीर पशुख्रों के जीवन में वहत वानों में नमता है, बहुत ने विपमता। जिस पृथ्वी पर इस रहते हैं वह गौर-संडल का एक भाग है, वह सौर-संडल भी करोड़ों तारों, यहां छौर उपग्रते में एक विरोप स्थान रखता है। छाश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य जैमा छोटा प्राणी पृथ्वी। ने हज़ारो गुने नुव श्रीर पूर्य में लाखां गुने विसाल नक्तत्रों की गति, नाप न्त्रीर परिमाण पर

विचार करता है। इस विराट् ब्रह्मांड में, इस देखने में छोटे, तुच्छ मनुष्य का क्या त्यान है, यह निर्णय करना दर्शनशास्त्र की प्रमुख समस्या है। विश्व-त्रह्मांड के रंगमंच पर यह रोने, हॅसने, सोचने श्रीर विचारने वाला मनुष्य नामक प्राग्ती जो पार्ट खेल रहा है उस का, विश्व-ब्रह्मांड के ही दृष्टि-कोग्। से, क्या महत्व है, यही दार्शनिक जिज्ञासा का विषय है। संतार के प्राणी पैदा होते हैं श्रीर मर जाते हैं। परंतु मरने से पहले मनुष्य तरह-तरह के काम करता है। वह भविष्य की चिंता करता है श्रौर श्रपने बच्चों के लिए धन इकट्टा करता है; धन-संग्रह करने में वह कभी-कभी वेईमानी श्रौर फिर पश्चात्ताप भी करता है; वह नरक से डरता है और स्वर्ग की कामना रखता है; वह कविता लिखता है, कहानी पढ़ता हैं, स्वीचें देता है, पार्टा-वंदी करता है, अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ता है; वह मंदिर, मिहजद श्रौर गिर्जे में जाता है तथा श्रपना परलोक सुधारने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की इन सब कियाओं का क्या ग्रर्थ है, ग्रौर उन का क्या मृत्य है ? मर कर मनुष्य का ग्रौर जीवन में उन ने जो प्रयन किए हैं उन का क्या होता है? हम जो अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, यश प्राप्त करने में लगे हैं, इस का क्या महत्त्व है ? क्या इस जीवन के संाथ ही हमारे अरमान, हमारी आशाएँ और आकां-क्षाएं. इमारी अञ्चे वनने की इच्छा, इमारी दूसरों का अला करने की राध-न्या यह सब मरने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ? क्या हम नच-सुच मर जाते हैं, हमारा कुछ भी शेष नहीं रहता ? मंतार के विचारकों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों पर विचार करने का चीर नया उत्तर मोचने का भी. ज्ञापको ज्ञाधिकार है । दर्शनशास्त्र ऐसे ही विचार-चेत्र में आपका आदान करता है।

दम में में बहुतों ने तुन न्कला है कि दर्शनशास्त्र में 'दुनिया कैसे बनी ? दुनिया को किस ने बनाया और क्यों ? ईश्वर है या नहीं ? क्या विना श्रेवर के दुनिया वन सकती है ? ज्ञात परमाग्रुओं का बना है या किसी त्रीर चीज़ का ! तत्व पढार्थ कितने हैं !' इत्यादि प्रश्नों पर वहस की जाती है। यह ठीक है कि दर्शनशास्त्र इन प्रश्नों पर विचार करता है। परंत वह इन प्रश्नों के विषय में इस लिए मोचता है कि यह प्रश्न 'जीवन क्या है ?' इस वड़े प्रश्न से संबंध रखते हैं। जब ग्राप रेल-हारा कहीं जाना चाहते हैं तो छाप को स्टेशन तक समय पर जाना, टिकट ख़रीदना खादि खनेक काम करने पड़ते हैं। यह काम खाप के उद्देश्य में सहायक हैं, स्वयं उद्दिण्ट नहीं। इसी प्रकार जीवन को नमसने के लिए दर्शन-शास्त्र को इधर-उधर के छनेक कामां में फॅमना पड़ता है। मनुष्य का असली उद्देश्य जीवन को नमभ कर उमे ठीक दिशा में चलाना है। इसी के लिए, जीवन के कल्याग्ए-माधन के लिए ही, उसे ईश्वर तथा अन्य देवी-देक्तास्रों की स्थावश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि स्थाप वस्तृतः दर्शन-शास्त्र में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो श्रापको चाहिए कि श्राप उन समस्यायों का जो कि देखने में जीवन में उद्युनीन प्रतीत होती हैं, जीवन से संबंध जोड़ लें। छात्र जो किमी मंबंधी के मर जाने पर रोते हैं उम का पुनर्जन्म की नमस्या से कुछ संबंध है, स्त्राप जो स्रपने मित्रों को प्यार करते हैं उस का जीवन के छांतिम लद्ध्य में कुछ संपर्क हो सकता हु; जीवन में ग्राप को निराशा ग्रीर ग्रम ज्लाता होती है जिस ने कि कर्म-सिद्धात ग्रीर ईश्वर की नत्ता पर प्रभाव पड़ता है; ग्राप का प्रकृति-प्रेम ग्राप में ग्रीर प्रकृति में किसी गृढ संबंध का द्योतक है। इस तरह जीवन पर दृष्टि रख कर विचार करने से आप को दर्शनशास्त्र कभी रूपा नहीं लगेगा।

दर्शनशास्त्र केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है वह ख़ास तौर से न पापियों के लिये हैं न पुएयात्माओं के लिए । और चीज़ों की तरह पाप-पुएय, धर्म और अधर्म पर (निष्पक्ष होकर ) विचार करना भी दर्शन-शास्त्र का ही काम हैं । दर्शनशास्त्र केवल उन के लिए हैं जो जीवन की समभना चाहते हैं। परंतु प्रायः जो जीवन पर विचार करना चाहते हैं वे नाधारण लोगों से कुछ ऊँची कोटि के मनुष्य होते हैं; उन में उच्च-जीवन की कामना भी होती है। कठिन से कठिन श्रीर कँचे से ऊँचे विषयों पर दर्शनशास्त्र में विचार होता है, इस लिए दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी की तुच्छ वस्तुश्रों श्रीर प्रश्नों में चिच होनी कठिन है।

भौतिक जगत जीवन की रंगभृमि हैं। भौतिक शरीर श्रौर श्रात्मा कही दर्शनशास्त्र श्रीर जाने वाली वस्तु में गंभीर संवंध मालूम होता है। विभिन्न विज्ञान शारीरिक दशात्रों ग्रीर मानतिक दशात्रों में भी ंघनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को ठीक-ठीक समभने के लिए भौतिक-तत्वों तथा शरीर की वनावट का अध्ययन भी आवश्यक है। आजकल का कोई भी दार्शनिक भौतिक-विज्ञान ग्रौर शरीर-विज्ञान के मूल तिङांतों की उपेक्षा नहीं कर सकता । प्राचीन-काल में यह शास्त्र इतने उन्नत न थे, इत लिए प्राचीन दार्रानिक भौतिक ग्रौर प्राणिलगत के विषय ने या ती युक्तिपूर्ण कलाना से काम लेते थे, या उन के प्रति उदासीन रहते थे। परंतु ज्याजकल के दार्शनिक का काम इतना नरल नहीं है। जीवन के विषय में जहाँ ने भी कुछ प्रकाश मिल जाय उसे वहां से ले लेना चाहिए । ्नमाजशास्त्र, राजनीति, ऋर्यशास्त्र, इतिहास ऋादि भी मानव-जीवन का अध्ययन करते हैं। इन विषयों का दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी दार्शनिक के लिए वह काम की चील है। यदि हम मानव-जीवन को ठीक-ठीक तममाना चाहते हैं तो हमें उस का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करना पट्टेगा । मानव-जीवन को सामाजिक और भोतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है, उसे राजनीतिक. ऐति-हानिक और आर्थिक परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। सनीविज्ञान के नियम व्यक्ति ब्रीर समाज के व्यवहारों पर शासन करते हैं। इस प्रकार दारानिक को भोड़ा-बहुत सभी विद्याच्यों का ज्ञान द्यावश्यक है। प्रश्न यह है कि इतने 'शान्त्रों' के रहते हुए 'दर्शनशास्त्र'की ब्रक्त क्या ब्रावर्यकता है ! इन विज्ञानों श्रीर शास्त्रों से श्रलग दर्शनशास के ऋष्यन का विषय भी क्या हो नकता है १

मान लीजिए कि छाप के सामने एक मेज़ रक्ती हुई है । छाप छपने कमरे के चार स्थानों से खड़े होकर मेज़ को देखिए, ब्राएको मालूम होगा कि उन चारो स्थानों से मेज की शक्ल एक-सी दिखलाई नहीं देती। त्राप की जगह त्रगर 'केमरा' ले ले तो मेज़ के चार भिन्न फोटो तयार हो जायँगे। जिस जगह खड़े होकर छाप मेज को देखते हैं बर स्राप का 'दृष्टिकोग्ए' कहा जाता है। एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टिकोगां से विभिन्न प्रकार की दिखलाई देती है। विभिन्न विज्ञान या शास्त्र जगत् का विशेष दृष्टिकोगां में ग्रध्ययन करने हैं। इस तथ्य को यों भाष्प्रकट कियाजाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की बटनाछो। में से कुछ को अपने अध्ययन के लिए चुन लेता है। राजनानि का विद्याशी शासन-मस्थात्रां ग्रीर उन के पारस्परिक मंबधां का ग्रध्ययन करता ह, उत्तरी श्रव पर हवा का तापक्रम क्या ह इस से उसे कोई मतलव नहीं। परतु भूगोल के विद्यार्था के लिये दूसरा प्रश्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार विगोलशास्त्र का छात्र तारा के निरीक्षण में मझ रहता है जब कि शरीर-विज्ञान का विद्यार्थ। या टाक्टर नारों में कोई मरीकार नहीं रखता । प्रर्थशान्त्र के प्रायेताय्री को मनोयिजान से विशेष मतलब नहीं होता । इस प्रकार तम देखते हैं कि र्विभन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत की स्वट-स्वट कर उाला है। सब अपने-अपने विषय के अध्ययन में लगे हैं, सब जगत को एक विशेष पहल में उप्यत है, समुचे जगत पर कोई द्वीष्ट नहा डालता । परतु सपूर्णा विश्व पर र्राप्टवात करना उसे समभते के लिए नितात । त्रावर्यक है। त्राप किंग युवता के सींदर्य का भाष (तील) उस के शरीर के ब्रावकी को ग्रलगन्त्रलग करके देखने से नहीं कर सकते। सिर्फ नाक, सिर्फ नेत्र, सिर्फ मुख, सिर्फ हाथा छ्यादि में कुछ सोटर्बहो सकता है, लेकिन भरीर का पूरा सींडर्य इन सब के एकब दोने पर ही प्रकट होता है। इस लिए जब कि विश्व का एकागी ग्रज्ययन करने वाले भौतिक और मामाजिक शास्त्र ब्यावश्यक हैं, संपूर्ण विश्व पर

एक नाथ विचार करने के लिए भी एक शास्त्र की बसरत है । ऐसा शास्त्र दरानराम्त्र है। दर्शनशास्त्र समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता है, इस लिए कि विना संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे जीवन का स्वरूप समभ्त में नहीं ग्रा सकता, टीक उसी प्रकार जैसे कि विना पूरा मुख देखें 'नाक कितनी मुंदर है' इस का निर्णय नहीं किया जा सकता । इसी लिए दर्शन-शान में जगन की उत्पत्ति, जगत का उपादान कारण ग्रादि पर विचार किया जाता है । विभिन्न शास्त्रों या साइंसों तथा उन के विषय-वस्तु में वया संवंध है, तर्क़-शान्त्र ग्रौर तारा-शास्त्र ( भृगोल-विद्या ), मानस-शास्त्र श्राँग मातिक-शास्त्र के सिद्धांतों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा स्कता है, यह बताना दर्शनशास्त्र का काम है। कहीं-कहीं विभिन्न शालां के सिढांता में विरोध हो जाता है जिस पर दर्शनशास्त्र को विचार करना उद्दर्श है। ब्यवहार-दर्शन या श्राचार-शास्त्र का यह मीलिक-सिद्धात है कि 'मनुप्य जो चाहे वह कर उकता है, वह त्वतंत्र हैं'; विना इन को माने दंड ग्रीर पुरस्कार का व्यवस्था नहीं हो सकती । यदि मैं कर्म करने में न्वतंत्र नहीं हु तो जेरे करे जाने वाले कर्मों का उत्तरदायित्व मुक्त पर नर्दः ही नकता और सुक्ते पापों की नज़ा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु भौतिक राज्य क्रीर मनोविजान वतलाते है कि विश्व की सब घटनाएँ श्रदक नियमों के श्रनुसार होती हैं; कोई चीज़ स्वतंत्र नहीं है, हमारे कर्म भी दिस्य के नियमों का पालन करते हैं । ज्ञाप के मन में एक बुरा विचार उटना है. वर किसी नियम के अनुसार; आप उसे उठने से रोक ही नहीं मक्ते थे. टीक जैसे कि आप हवा को नहीं रोक सकते । इसी प्रकार आप की उच्छारा सनीविद्यान के नियमी का पालन करती है। क्याप के वर्न व्यान के रच्छाओं पर निर्भर नहीं है और इस तरह ब्राप कर्न करने मे रवर्तत्र नहीं रें। इन शान्तों के विरोध पर विचार करके उन में मामंजस्य रुमारित करना दार्शनिक का काम है। 'एक सत्य दूसरे सत्य का विनोधी नहीं हो नकता यह दर्शनग्राम्य का मूल विश्वात है। यदि दो तिद्धांत एक-

दूसरे को काटते हैं तो दोनो एक माथ मत्य नहीं हो सकते। मत्य एक है, ऋौर वह संपूर्ण विश्व में व्यात है। दर्शनशास्त्र उमी मत्य की खोज में है।

हम कह मकते हैं कि दर्शनशास्त्र ममन्त विश्व को ममकने की चेष्टा हं। दार्शनिक विश्व के किमो पह्लू को उपेक्षा नहीं कर सकता। जानने को इच्छा मनुष्य का स्वभाव है; ममस्त विश्व के बारे में कुछ सिद्धात स्थिर करने की ब्राकक्षा भी स्वामाविक है। 'विश्व-ब्रह्म'ड में मनुष्य का क्या स्थान है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेष्टा करता है। जो ज्ञान-पूर्वक जीवन की क्रियात्रों में भाग लेना चाहते हैं. जो भेंड़-वकरियां को तरह नेतत्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देंग्यना चाहते, वे इन प्रकार का मन वनाने की विशेष चेष्टा करते हैं। परतु मनुष्य के मविष्य ग्रौर लुष्टि-संचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का होता है, इस प्रकार हर मन्दर दार्शनिक है। प्राण्याय की तरह दर्शन-शान्त्र हमारे शरीर के तत्वों में ब्याप है। ऐसो दशा में प्रश्न केवल ग्रब्छे श्रीर बुरे दार्शनिक वनने का रह जाता है। दर्शन-शास्त्र के श्रध्ययन ने ननुष्य दुमर विद्वानों के विचारा में परिचित डोता है तथा स्वयं वैज्ञानिक ढग से विचार करना नीखता है। मनुष्य को विचार-शक्ति ग्रीर नमभने की योग्यता बढ़ाने के लिए दर्शनशास्त्र से बढ़ कर सार्वभीम ग्रीर व्याक कोर्ड विषय नहीं है। दर्शनशास्त्र नय विषयो ग्रोर विद्यात्रों को छूता है; दर्शन का विद्यार्थी किमी भी दूसरे शास्त्र को सुगमता से समभ नकता है। जो ग्रीरा के लिए कठिन है वह दार्शानिक के लिये लेल है। ग्रन्य विपयी के पढ़ने में दाशनिक अध्ययन में नहायता तो मिलती ही है। दर्शन के ग्रध्ययन के लिए नव में ग्रधिक नतर्क निरीक्षण-शक्ति या जोवन को देखने की क्षमता की ब्यावश्यकता है।

ग्रथ्ययन की सुगमता के लिए श्राधुनिक-काल के विद्वानों ने दर्शन-दर्शनशास्त्र की शास्त्रको शासात्रों में विभक्त कर दिया ई प्राचीन-शास्त्राणुं काल में ऐसी शास्त्राणुँ नशी। तथापि प्रत्येक दार्शनिक किसी क्रम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। दर्शनशास्त्र की समस्याएं बहुत और विविध हैं, इसी लिए उन के वर्गीकरण की आव-श्यकता पड़ती है और उन का अध्ययन अलग-अलग किया जाता है। नीचे हम दर्शन की मुख्य शाखाओं के नाम देते हैं।

१—प्रमाण-शास्त्र तथा प्रमाशास्त्र—ग्रंग्रेज़ी में इम इसे 'एपिस्टो-मालोजी' कहते हैं। योच्प के लिए यह नई चीज़ है, परंतु भारत के दार्शनिक इस का महत्व प्राचीन-काल से जानते थे। तत्वज्ञान संभव भी है या नहीं? यदि हां, तो उस की उपलब्धि किन उपायों से हो सकती है ? ज्ञान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान के साधन कितने प्रकार के हैं ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इस शास्त्र का काम है।

. २—तत्वमीमांता ( 'आंटालोजी' )—यह शाखा विश्वतत्व का अध्ययन करती हैं। जगत के मूलतत्व कीन और कितने हैं। क्या ईश्वर, जीर्व और प्रकृति इन तीन तत्वों को मानना चाहिए अध्या इन में से किसी एक को ? चार्चाक के मत में प्रकृति ही एक तत्व हैं जो स्वयं पंच-मूनों का समृह हैं। जैनी जीव और जड़ दो तत्व मानते हैं। वेदांत का कथन है कि नत्व-पदार्थ केवल एक ब्रह्म या आत्मा है। कुछ लोग तत्व को परमाग्रामय मानते हैं, कुछ के मत में शून्य ही तत्व है। कुछ वौद्व-विचारक विज्ञानों ( मन की दशाओं जैने रूप, रस आदि का अनुभव, खुल, दु:ल आदि ) को ही चरम तत्व मानते हैं।

रे—व्यवहार-शास ('एथिक्स')—इस में कर्तव्याकर्तव्य पर विचार होता है। मनुष्य को अच्छे कम क्यों करने चाहिए ? हम दूसरों को धोला देकर क्यों न रहें ? नचाई ने प्रेम क्यों करें ? हिंता से क्यों वर्चें ? दूसरों का दिल क्यों न हुन्ताएं ? क्या जुरे कमों का प्रस्त भोगना पड़ता है ? यदि हों तो यह फल कर्म स्वयं दे लेते हैं या कोई ईस्वर उन का प्रस्त देता है ? क्या पुनर्जन्म मानना चाहिए ? मानय-जीवन का लक्स क्या है ? यदि हम मानव-जीवन का कोई लक्स न मानें तो क्या कोई हर्ज हैं ? कर्म और मोक में क्या संबंध ह ? क्या मोश जैपी कोई चीज़ है ? याद हा तो वह जान से मिल सकती है या कर्म से, इत्यादि।

८—मनोविज्ञान ('साइकालोजी')—प्राचीन काल में यह भी दर्शन-शास्त्र का भाग था। हमारे मन में जो तरह-तरह की विचार-तरंगें उटा करती हैं व क्या किन्हीं नियमां का पालन करती हैं ? अथवा विचारों का प्रवाह नियम-हीन अप उच्छुं खल हं ? हमें तरह-तरह के कमों में प्रवृत्त कौन करता हें ? प्रवृत्ति का हेनु क्या हं ? हमारी आकाकानुओं और मनोवेगों का कोई भौतिक आधार भी हं ? क्या शरीर के स्वास्थ्य आदि का मानिक जावन पर कोई प्रभाव पड़ता हं ?

५—मौदर्य-शास्त्र ('ईस्थेटिक्स' — यह निर्फ़ य्राथुनिक-काल की चीज़ है। प्रकृति ग्रौर मनुष्य में जो मौदर्य दिखाई देता है उस का स्वरूप क्या हे? भारताय दशनों ने सोदर्य पर विशेष विचार नहीं किया है। गीता कहती है कि मुंदर पदार्थ भगवान् की विभृतियाँ है, भगवान् की ग्रीभव्य-जक हैं। माख्य ग्रोर रामानुज के ग्रनुमार मतोगुण मौदर्य का ग्रीधटान है। भारतीय दर्शनशास्त्र के मौदर्य-संबंधी विचारों पर ग्रभी खोज नहीं हुई है। ग्राशा हे कोई महद्दय पाठक हमें करने का संकट्य करेगे।

इन के ग्रांतिरिक्त ग्रोर भी तरह-तरह की समस्याग्रो का नमाधान दर्शन-शास्त्र में होता है। पाठक ग्रांगे 'प्रामाएयवाद' के विषय में पड़गें। यह भी प्रमाण ग्रोर प्रमाशास्त्र का ग्रंग है। ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की. सनत ह, भाग्ताय दार्शनिकों ने कोशिश भी न की हो, परंतु जितना उन्हों ने विचार किया ह वह किमी को भी विचार-शाल व्यक्ति बना देने को पर्यात है। यही सब प्रकार को शिक्षा का उद्देश्य है। पाठकों को याद न्यना नाहिए कि दर्शनशास्त्र में किमी प्रश्न का उत्तर जानने की ग्रंपिश उस प्रश्न का न्यक्प समभने का ग्राधिक महत्व है। उत्तर तो ग़लत भी हो सकता है। प्रश्न को ठीक-ठीक समभ लेने पर ही ग्राप विभिन्न समाधानों का मृल्य जाँच सकते हैं। जिस के हृदय में ग्रारंभ से ही पक्षपात हैं वह न प्रश्न की गंभीरता की समक सकता है, ऋौर न उसके उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर सकता है।

भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास को समभने के लिये उसके विकास भारतीय दर्शन की रूपरेखा का परिज्ञान लाभ-प्रद स्त्रावश्यक है। का विकासक्रम नारतीय दर्शन ग्रत्यंत प्राचीन है। फिर भारतीय विचारक वड़े निःस्पृह व्यक्ति ये । उन्हों ने ग्रपने नाम, जीवन-वृत्त ग्रीर काल का उल्लेख वहत कम किया है। ग्रातः दर्शनसाहित्य के ग्रंभों के रचियता ग्रौर काल का निर्णय वड़ा कठिन हो जाता है। बुद्ध का जन्म-काल ( छुटी शताब्दी ई॰ पू॰ ) प्रथम तिथि है जो निश्चित की जा नकती है, तथा बुद्ध के समय से भारतीय चितन के इतिहास में एक नये युग का आरंभ माना जा सकता है। दुद्ध के दर्शन श्रीर धर्म वैदिक विचार-धारा के विरुद्ध एक क्रांति के प्रतीक थे। ग्रतः इस से पहले के युगको वैदिक युग कहा जा सकता है। बुद्ध के जन्म से घारंभ होने वाला वग विच्छेद और उमन्वय का खुग था। वैदिक-धर्म श्रीर विचार-धारा के विरुद्ध एक स्तर क्रांति का न्यर सुनाई देने लगा. जिम ने वीद और जैन धर्मों का स्वरूप लिया। इस विच्छेद कम के नाथ-ताय तमन्त्रय के प्रयास भी चलते रहे । बौद्ध तथा जैन धर्मी की प्रतिक्रिया से प्राप्त-चेतना प्राप्त कर वैदिक विचार-धारा भी नवीन छोर नमयानुकृत स्रोतों में प्रवाहित होने लगी । किंतु वैदिक दिचार-धारा श्रीर क्रतिवादी धर्मी में विरोध बढ़ता ही गया। इन विरोध-क्रम मे ही विचार-युद्ध के अन्त-रूप न्याय और तर्क का विकास हुआ। निटांत व्यवस्थित किये जाने लगे। पक्ष के मंडन और प्रतियक्ष के लंडन की तर्क-प्रसातियाँ परिष्ठत होने लगी । व्यवस्थित वसनी का सुन छारीम हो गया ।

यन्त्रः भारतीय दर्शन का ब्राएंस वेदों से होता है। वेद भारतपर

की, ग्रौर कदाचित् संसार की, प्राचीनतम साहि-वैदिक युग त्यिक संपत्ति हैं। वेद प्राचीनां के जीवन और चितन के इतिहास हैं। वेद संख्या में चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऋौर ऋथर्ववेद । ऋग्वेद इन में से सब से प्राचीन तथा महत्व-पूर्ण है। इस में उन मंत्रो का संग्रह है जो प्राचीन त्रार्य-कवियो ने प्रकृति-देवतात्रो की स्तुति में रचे थं। भारत प्रकृति-देवी का रंगस्थल है। इस प्रमृत प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण देश में दर्शन का ग्रारभ प्रकृति-काव्य के रूप में होना स्वाभाविक था । त्रार्य-जन वड़े भावक त्रीर कल्पनाशील थे। उषा-श्ररुण, दिवा-रात्रि, श्राकाश-श्रंतरिक्ष, पृथ्वी-सागर, सूर्य-चंद्र, तारा-ग्रह, नदी-पर्वत, तरु-पादप, वायु-मेघ, श्राग्न-जल, सभी को देवतात्रों का स्वरूप देकर उन की पूजा करते थे। यज्ञ में उन का त्र्यावाहन कर उन की स्तुति में मंत्र-गान करते थे। ऋग्वेद उन्हीं मंत्रो का संग्रह है। यजुर्वेद ग्रोर सामवेद के बहुत से मंत्र ऋग्वेद से ही लिये गए हैं, किंतु उन के क्रमो त्रीर स्वरा में भेद कर दिया गया है। यजुर्वेंद में यज्ञो की प्रधानता है। सामवेद संगीत-प्रधान है। अथर्ववेद में मौलिकता अवश्य है, किंतु अनार्य विचार और संस्कृति का प्रभाव भी है। उस में जादू-टोना, मंत्र तंत्र त्रादि का वाहुल्य है। फिर भी इस्भुके कुछ भागों में बड़े मूल्यवान् विचार मिलते हैं। वैदिक परंपरा का विकास चार चरणों में हुआ है, जिन्हें वेद के चार भाग कहा जाता है। प्रथम चरण मंत्रभाग या संहिता-भाग कहलाता है। द्वितीय चरण ब्राह्मण-भाग तथा वृतीय चरण ग्रारएयक कहा जाता है। ये तीना वेद के कर्म-कांड हैं, क्योंकि इन में कर्म, यज्ञ, दान, संस्कार त्र्यादि—की प्रधानता है। चतुर्थ त्र्यथवा त्रांतिम भाग उपनिषद कहलाता है। ज्ञान-प्रधान होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं।

बुद्ध के समय से भारतीय चिंतन में एक नवीन युग का त्रारंभ

होता है। जैन-धर्म के प्रचारक महावीर भी बुद्ध के समकालीन ही थ। विच्छे द श्रीर महावीर श्रीर बुद्ध ने वैदिक धर्म के कर्म-कांड के समन्वय का युग विरुद्ध एक क्रांति की। उस क्रांति ने एक प्रवल धार्मिक श्रीर सामाजिक श्रांदोलन का रूप प्रहण कर लिया। बुद्ध श्रीर जैन धर्म उसी श्रांदोलन के प्रतीक हैं। इस श्रांदोलन की प्रमुख विशेषता वेदों की मान्यता का विरोध श्रीर वैदिक धर्म का खंडन थी। वेदों को न मानने के कारण जैन श्रीर बुद्ध धर्म नास्तिक कहलाते हैं। वेदों के साथ-साथ ये इंश्वर को भी नहीं मानते, श्रतः दूसरे श्रर्थ में भी नास्तिक हैं। प्राचीन जैन श्रीर बुद्ध धर्म में श्राचार-शास्त्र की प्रधानता है। कर्म श्रीर श्रदिसा इन के मृल स्तंभ हैं।

युद्ध श्रीर जैन धर्मों के विरोध ने भारतीय चिंतन में एक नवीन चेंतना उत्पन्न कर दी। वैदिक धर्म की श्रंध-परंपरा सजग हो उठी। चतुर्दिक खंडन श्रीर विरोध ने वैदिक परंपरा के श्रिधण्ठाताश्रों को उस के संरक्षण के लिये सचेत कर दिया। बुद्ध श्रीर जैन धर्मों का श्रारंभिक स्वरूप सामाजिक श्रादोलन के रूप में था। श्रतः वैदिक धर्म-तत्व को एक लोकप्रिय स्वरूप में ढालने का प्रयास श्रावश्यक हो गया। पुराण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता श्रीर रामायण इसी प्रयात के फल हैं। ये सब वैदिक धर्म की लोकप्रिय परंपरा के प्रतीक हैं। पुराण श्रनेक हैं जिन में श्रठारह प्रसिद्ध हैं। प्राचीन इतिहास श्रीर कल्पना के श्राधार पर रचित ये धार्मिक काव्य-अंथ बहुत लोकप्रिय हैं। महाभारत, इतिहास, संस्कृति, धर्म, नीति श्रादि का सार भाना जाता है। वेदव्यास इन सब के निर्माता कहे जाते हैं। रामायण एक इतिहास श्रीर संस्कृति-मद काव्य है, जिस के स्वियता श्रादि कि वाल्मीक हैं।

इद और जैन धर्मों का आरंभ सामाजिक तया नैतिक आंदोलनों

में भी भेद पाया जाता है। अपनी-अपनी प्रतिमा और संस्कृतिकी विशेषता के कारण प्रत्येक देश के दर्शन को कुछ । ग्राप्ती विरोगताये हैं । भारतीय दर्शन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता के धुँघले प्रभात में प्राची के इस पुराय-लोक में ही ज्ञान की प्रथम किरगा उटेय हुई थी। हमारे बेट उस प्राचीनतम ज्ञान-राशि के भारटार हैं। हमारे पूर्वज ऋषियां द्वारा तपःपूत ग्रात्मा में ग्रनुभूत ग्रानेक ग्रासंड ग्रीर नित्य सत्या का उन में संनिधान है। इसी कारण वेद ग्रागम तप से प्रमाण माने जाते हैं। त्र्यागम-प्रामाएय भारतीय दर्शन की एक विशेषता है। किंतु त्र्यागन की प्रामाएयता जिचार द्योर तर्कके विकास में वाधक नहीं हुई। ग्रास्तिक तथा नास्तिक दर्शनो के पारस्परिक संघर्य ग्रीर विरोध में तर्क-प्रणालियों का तीव्र विकास हुन्ना। श्रुति की मान्यता के साथ साथ स्वतंत्र चितन को सदा प्रोत्साहन मिलता रहा तथा श्रानेक दर्शन सप्र-दायां का उदय त्र्यौर विकास हुन्ना। इन संप्रदायां की विविधता में कुछ मिद्धातों का भी विरोध अवश्य हे, किंतु उन की मूल आतमा एक है। समस्त दर्शनों में नैतिक उद्देश्य ग्रौर सास्कृतिक दृष्टि कोण की सामान्य एकता है। जीवन के परमार्थ ग्रीर उमकी प्राप्ति के साधनों की खोज सभी दर्शनां का ममान लद्दय है।

ग्रस्तु, जीवन ग्रीर जगत् की समस्याग्री में साम्य होते हुए भी
श्राध्यात्मिकता ग्रीर ग्रापनी-ग्रपनी प्रतिमा ग्रीर संस्कृति की विशेषता
च्यावहारिकता के कारण प्रत्येक देश के दर्शन की कुछ ग्रामी
विशेषताये हैं। ग्राप्यात्मिकता ग्रीर व्यावहारिकता भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताये हैं। पिश्चमीय ग्रीर भारतीय दर्शन में यही मुख्य
ग्रांतर है कि पिश्चमी दर्शन वौद्धिक तथा सिद्धांत प्रधान है; भारतीय
दर्शन ग्राध्यात्मिक तथा व्यवहार-प्रधान है। भारतीय दर्शन का उद्गम
कुछ मनीपियों के मस्तिष्क में नहीं है। पिश्चमी दर्शन की भाँ ति भारतीयदर्शन व्यक्ति-विशेषों की सुष्टि नहीं है। जो श्रापि भिन्न-भिन्न दर्शनों

के प्रसोता कह जाते हैं, वे भी वास्तव में उन दर्शन संप्रदायों के प्रतिनिधि मात्र हैं, भारतीय दर्शन का प्रारंभ स्त्रीर पर्यवतान देश श्रीर जाति के जीवन में हैं। जाति की चामृहिक चेतना में उच का उदय तथा विकास है, ग्रीर देश के ज्ञामाजिक-जीयन में उस का प्रयोजन तथा उपयोग है। वेद, उपनिपद् श्रौर गीता, वीद तथा जैन द्यागम, तांख्य-योग तथा वेदांत चितन से द्याधक व्यवहार के विषय हैं। वौद्धिक होने के कारण पश्चिमी दर्शन की दृष्टि वहिर्मुखी हैं। ग्रध्यात्म-लोक के रहत्यों की खोज की ग्रपेक्षा जगत् को व्याख्या में उसकी रुचि ग्राधिक है। विश्व-व्याख्या द्वारा मनुष्य की वादिक जिज्ञासा का समाधान करना उसका प्रधान लच्य है। जीवन और व्यवहार ने तत्त्रातुभव पर वहाँ ज़ोर नहीं दिया गया हे और न ज्ञान का कोई धार्मिक अथवा आध्यात्मिक लच्च ही निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन की दृष्टि अन्तर्नु खी है। यहाँ विश्व की दौद्धिक व्याग्ना की ग्रपेक्षा ग्राप्यात्मक तत्व को ग्रधिक महत्व दिया गया है। यहाँ जिल्ल चेतना-तत्व में दर्शन की मूल प्रेरणा है, उसके स्वरूपाधिगन का प्रयान ग्राधिक किया गया है। ज्ञाध्यात्मिक तत्य ही चरम तत्य है श्रीर उन्नी के श्रालोक में जीवन का संस्कार श्रीय है। श्रीधकांश भारतीय दर्शनों में ब्रात्म-ज्ञान को ही जीवन का चरम लच्च माना गया है। उपनिपद् और देदांतों में आतम-जान अथवा ब्रह्म-जान ही सर्वस्व है। डानिपर और वेदांत का भारतीय दर्शन में जो स्थान है उते देखकर बदा जा निकता है कि मारतीय दर्शन में ब्राहम-ज्ञान का ही परम महत्व है।

सत्य के स्वस्त्य-निस्त्रण मात्र से भारतीय दर्शन की इतार्यता नहीं होती। सत्य का साक्षाकार और शीवन में उनका व्यवहार दोनों समानार्थक हैं। ऋतः व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण चरम सत्य स्व इस्पान्म-तस्त्र की शीवन के परम-सद्द्र के तर में कस्पनाकी गई है। उनकी सिद्धि को निःश्रीयस तथा उनकी प्राप्ति को मोध माना गया है। मोध जीवन का चरम-लद्य है। उस निःश्रेयस-रूप मोक्ष को ही भारतीय-दर्शनों में जीवन श्रौर चिंतन का परम प्रयोजन माना गया है। प्रत्येक दर्शन का प्रारंभ किसी न किसी रूप में एक परम श्राध्याहिमक लद्द्य (मोक्ष) को कल्पना को लेकर होता है श्रौर शास्त्र का श्रिष्कांश उसकी प्राप्ति के साधनों को व्याख्या में लग जाता है। यद्यपि भिन्न-भिन्न दर्शनों में उस चरम परम-लद्द्य के स्वरूप तथा उमकी प्राप्ति के साधनों की कल्पना भिन्न-भिन्न रूप से की गई है, किंतु भौतिक वंधनों श्रौर लौकिक वाधात्रों से श्रात्मा की मुक्ति रूप एक श्राध्याहिमक लद्द्य सव का सामान्य श्राधार है श्रौर उसकी प्राप्ति में ही जीवन की कृतार्थता सव को मान्य है।

भारतीय दर्शन का मूल जीवन की परिणात्रों में है, बुद्धि के कुतृहल में नहीं । जीवन एक ग्रौर ग्रखंड है; ग्रतः भार-दर्शन, श्राचार-शाख तथा धर्म शास्त्र का तीय चिंतन में जीवन के चेत्रों का कोई कटोर विभाजन नहीं हुआ। मानव-चेतना जिन तीन रूपों में-विचार, कर्म श्रीर भावना-व्यक्त होती हैं, वे उसके तीन पक्ष मात्र हैं, जिनको एक दूसरे से विलकुल विभक्त नहीं किया जा सकता। ग्रतः चेतना के इन तीन पक्षों से उदित होने वाले तीन शास्त्रां—दर्शन, <del>ब्राचार-शास्त्र, ब्रौर धर्म-शास्त्र—का भी पृथक्करण नहीं किया जा</del> सकता। ग्रस्तु, पश्चिमीय दर्शन की भाँति भारतीय चिंतन में दर्शन, त्र्याचार-शास्त्र ग्रीर धर्म-शास्त्र स्वतंत्र तथा पृथक् विभाग नहीं वन सके। सत्य की जिज्ञासा, श्रेय की स्पृहा ग्रीर ईश्वर की ग्रवस्था, तीनों का मूल एक ही चेतना में है ग्रौर तीनों का उद्देश्य सामान्य रूप से जीवन की कतार्थता है। श्रेय के व्यवहार तथा ईश्वर की ग्रास्था के विना सत्य की खोज केवल एक सैद्वांतिक प्रथा एक पक्षीय तयास है। ग्रस्तु भार-ाय दर्शन में जीवन की ग्रखंडता ग्रह्मएण रही। सत्य की खोज, श्रेय की साधना ग्रौर ईश्वर की ग्राराधना संश्लिप्ट ग्रौर समन्वित रूप में

ही चलती रही। किंतु इस संश्लिष्ट तथा समन्वित चिंतन के कारण सत्य, श्रेय ग्रोर ईश्वर के स्वरून तथा प्रयोजन में संकर ग्रथवा भ्रांति नहीं हुई। ग्रिविमक्त न होने के कारण सत्य, श्रेय ग्रीर ईश्वर ग्रिविक नहीं हुये। तीनों के स्वरूप ग्रीर ग्रीर प्रयोजन के विषय में यथास्थान विविक्त चिंतन हुग्रा है। केवल संश्लिष्ट चिंतन के कारण तीनों के स्वतंत्र ग्रीर पृथक पृथक शास्त्र नहीं वन सके। एक ही चेतना तथा एक जीवन की ग्रखंडता में उदय होकर सत्य के वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा, श्रेय के परम ग्रादर्श की कल्यना ग्रीर ईश्वर की भावना तीनों का पर्यवसान एक ग्राप्यात्मिक ग्रादर्श में हुग्रा जिसकी प्रांति में ही मानय-जीवन की कृताथेता है।

भारतीय चितन सीधे जीवन की संवेदनाओं से प्रेरणा लेता है। जीवन आशावाद या में सर्वत्र दुःख और कप्ट व्यात है। भारत के निराशावाद ? सहद्रय विचारकों के लिये. उन से प्रभावित होना स्वाभाविक था। फलतः हम पाते हैं कि प्रायः सभी भारतीय दर्शनों का आरंभ दुःख के विवेचन से हुआ है। संसार को दुःखमय मानने के कारण अनेक पित्वमी विद्वान भारतीय दर्शन पर दुःखवादी अथवा निराशावादी होने का दोत्रारोपण करते हैं। उनका यह आरोप कहाँ तक ठीक है?

हमारे विचार में यह श्रारोप निराधार न होते हुए भी बहुत कुछ श्रांति-मूलक है। भारतीय दर्शन का दुःलबाद भारतीय-चरित्र की दो विशेषताश्रों का फल है। एक तो भारत के निवासी सहदय श्रीर कोमल हित्त वाले हैं। कोमलना, मधुरता, श्रीर सेंदर्य-प्रियता भारतीय काव्य के निर्देष गुना है। भारतीय दर्शन का हृदय भी कवि-हृदय है, वह दुःल को देग्यर शोध प्रभावित हो जाता है। भारत के दार्शनिक करगामय श्रापि ये जो दुद्धि के व्यायाम के लिये नहीं वरन् लोक-कल्याग् के लिये दार्शनिक चिंतन परते थे। भारतीयों की दूसरी विशेषता श्रानंतता की चाह है। वे सीमार्ग्रा श्रीर वंधनों में घवराते हैं. श्रमीम वायुमंडल में उड़ाना हो उन्हें पसंद है। ऐहिंद संगति उन्हें कभी पूर्णत्या रांतुर न कर सको। फलतः उन्हों ने श्रनत सुख का मोन्नायस्था का कत्यना की श्रीर उपको प्राप्ति के प्रयुव्ध को जावन का लच्च बोणित किया।

'जो भूगा है, जो अनत हं वही सुख है, अल्य मे, ननाम मे सुख नहां है' यह उपनिषद् के ऋषि का ग्रानर उत्गार है। इसकां नमके विना भारतीय दर्शन का 'दुःनवाद' समभ मे नई। त्रा नकता। नारतीय दर्शन को निराशाबादी तो किसा प्रकार कर ही नहीं सकते। नोध की धारणा भारतीय दर्शन की मीलिक धारणा है। हमारे ज्ञाने व्यक्तिन्व में ही मोक्षस्वरूप ग्रात्मा की ज्योति छिपा है, जिसे ग्रामिव्यक्त करना ही परम पुरुषार्थ है। 'कोन जीवित रह सकता, कोन नॉन ले सकता, यदि श्राकाश श्रानंद ( स्वरंग ) न होता ?' श्रानद में जो भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं, ग्रानंद से ही जीवित रहते हैं, ग्रीर प्रान्द में ही प्रतिय तथा लय होते हैं'। भारतीय तर्क-शास्त्र के अनुसार राज्ये दर्शन का एक यह भी लक्षण है कि उसे मानकर मोक्ष सभव हो सके। टार्रानिक प्रक्रिया निरुद्देश्य नहीं हे, मोक्ष, दु:लाभाव या त्रानद की प्राप्ति उसका एक मात्र लच्य है। मोक्ष दशा की वारतिकता में भारतीय दर्शन का हट विश्वास है। मोअ एक ऐसी प्रास्था है जिप में समस्त दुःसो का ग्रत हो जाता है शौर ग्रनंत ग्रानद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म, दुःलही भावना से आरंभ होकर भारतीय दर्शन का अत एक ज्ञानदसय ज्ञादर्श की साधना में होता है। ग्रतः उसे दुःखवाद प्रथवा निराशावाद नहीं कहा जा सकता।

भारतीय दर्शनका दुःखनाद उस वियोगिनी के श्रोमुश्रो की तरह है जिसे अपने प्रियतम के श्राने का टट विश्नास है, परंतु जो वियोग की श्रविध निश्चित रूप से नहीं जानती । यही नहीं भारत की दार्शनिक वियोगिनी यह भी जानती है कि वह श्रपने प्रयक्षों से धीर-धीरे वियोग की घटियों

को क्रम कर तकती है। संसार अपने माधारण रंप में दुःलमय हैं; किंतु दुःल हो जीवन की ग्रांतिम नियति नहीं है। इस दुःल का एक कारण है, इनके नियारण ग्रांर ग्रानंद की प्रांति का एक साधन है। ग्रज्ञान ममस्त दुःखों का मूल है। ज्ञान-द्वारा ग्रानंद की प्रांति की जा सकती है। ग्रानंदमय ग्रादर्श ग्रांत साधना-द्वारा उत्तकी प्रांति की जा सकती दर्शन का ,ग्रखंड विश्वास है; ग्रतः दुःखकी माबना में जन्म लेने पर भी उसे ग्राशावादी होने का श्रेय देना होगा। लें किंक क्रेशं में भा प्राचीन भारतीयों ने जैसे विशाल काम्राब्यों तथा ग्रन्य विभृतियों का निर्माण किया उन्हें देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें प्रयवशीलता; कर्मण्यता ग्रथवा जीवनोचित उमंग या उन्हाह की कोई क्रमी थी।

हित प्रकार सभी दर्शन संसार को दुःखमय मानते हैं, उसी प्रकार ह्स दुःखमय संसार से मुक्ति को सभी दर्शन ग्रपना परम लच्च भी मानते हैं। संसार मनुष्य के भौतिक

जन्म का कर्म-क्रेज हैं। जन्म के साथ देह धारण कर जीव इन नंसार में ब्राना है। जीवन भर कर्म करके ब्रंत में देह त्याग करता है, क्रिंत देह-त्याग से ब्रात्मा को मुक्ति नहीं नियती। कर्मों का सुभानुम फल होता है ब्रंथ उन क्षत को भोगने के लिये जीव को पुनः पुनः जन्म लेना पहता है। दों जन्म-जन्मांतर को परंपरा में भटकता हुआ जीव मोक्ष-पत्र्यत व्यवेक दुःख ब्रोर कन्द्र भोगता है। दुःख की भावना से द्रवित होदर मास्तीय विचार सदा इस दुःखमय संसार ब्रार जन्म परंपरा से मुक्ति के उपाय खेंचते रहे। नव में मोक्ष को जीवन का परनार्थ ब्रोर कि भोवन माना है, यस्त्रिय उस मोक्ष के न्यक्य ब्रोर उसकी प्राप्ति के मानमें के विचय में बहुत मनभेद है। मामनीय दर्शन में मोक्ष को क्याना इतनी मीक्तिक, महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य है कि उमे मोक्ष-शार कह देना सनुचित न होगा।

गारतीय क्रांन का द्यांक्कोण क्यावदारिक ग्दा है । अनः मोक्ष के

स्वरूप का वोद्धिक निरूपण मात्र करके भारतीय विचारक मंतृष्ट नहीं रहे। मोक्ष-प्राप्ति के व्यावहारिक माधनों को खोज भो उनका एक मुख्य उद्देश्य रही है। विचार-भेद के कारण मोक्ष की ख्रांनक मत्र में कल्पना की गई है। उसकी प्राप्ति के माधन भी ख्रांनेक माने गये हैं। किंतु सभी दर्शन मामान्य रूप से मोक्ष को दुःख्य का ख्रांत मानते हैं। वेदांत में ख्रांकर मोक्ष को दुःखाऽभाव मात्र न मानकर ख्रानंत ख्रांनंदन मय भी माना गया है। किंतु जनम-कर्म-वंधन रूप दुःख्यस्य नंसार में मुक्ति रूप मोक्ष में सभी दर्शनों का ममान विश्वाम है।

मोक्ष के स्वरूप ग्रीर उसकी प्राप्ति के माधनों के विषय में मतभेट ज्ञान की सिहमा होते हुये भी मभी दर्शनों में एक ममानता ग्रावश्य हैं कि वे दुःखमय संमार-चक्र से मुक्ति को ही मोच्च मानते हैं। मभी दर्शनों के ग्रानुमार ग्राजान दुःख का मूल हैं ग्रीर जान मोक्ष का माधन हैं। ग्राजान से ग्राहंकार उत्पन्न होता है ग्रीर ग्राहंकार में कर्नृत्व-भावना। कर्नृत्व-भावना के कारण जीव कर्म-कल का भागी चनता हैं ग्रीर जन्म-जन्मांतर में उसे भोगता रहता है। ग्रातः ग्राजान ही इम संसार-वंधन ग्रीर उमके दुःखों को जड़ है, यह भारतीय दर्शनों में ग्रानेक प्रकार से वतलाया गया है। तत्त्व-ज्ञान इम दुःखमय संमार-वंधन में मोक्ष का उपाय है। 'त्रुने जानाज्ञ मुक्तिः' ( ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती ) यह हमारे दर्शन का ग्राटल वाक्य है। ज्ञान से ग्राहंकार ग्रीर कर्नृत्व-माय का नाश होता है ग्रीर जीव कर्म-वंधन तथा उमके फलन्वन्य संसार में मुक्त होता है। कर्म करते हुये भी ज्ञानी कर्म फल से लित नहीं होता ( न कर्म लिप्यते नरे )।

ग्रस्तु, भारतीय दर्शनों में जान की महिमा सर्वत्र स्वीकृत की गई है। सभी दर्शनों में मोक्ष या निःश्रीयम को जीवन का चरम-लच्य तथा जान को उम का परम माधन माना गया है, यद्यपि उस लच्य तथा उस की प्राप्ति के साधन जान के स्वरूप की कल्पना विभिन्न प्रकार से की गई है। सांख्य-योग में पुरुष के कैवल्य को मोक्ष ग्रौर प्रकृति-पुरुप के विवेक-ज्ञान को उसका साधन माना गया है। न्याय वेशेपिक के अनुसार आत्मा की चेतनातीत अवस्था में आत्यंतिकी दुःख-निर्हित की प्राप्ति ही मोक्ष है ग्रौर न्याय के सोलह तथा वैशेषिक के सात पदायों के लक्षण-साधम्य-वैधम्य-ज्ञान-पूर्वक तत्व-ज्ञान उस का साधन है। ग्रह त वेदांत में मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति है, वह ग्रात्म-ज्ञान ग्रथीत् त्रातमा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही साध्य है। विशिष्टाद्वेत में निःश्रेयस-प्राप्ति की साधना यद्यपि भक्ति की माना गया है, किंतु रामानज की भक्ति भगवान का ज्ञान विशेष ही है। वौद्ध-दर्शन ेमें भी श्रविद्या को ही दुःख का मृल कारण माना गया है तथा ज्ञान से ही निर्वाण प्राप्त होता है। जैन-दर्शन में भी सम्यक् ज्ञान मोक्ष के तीन साधनों में एक मुख्य साधन है। यह एक साधारण सत्य है कि दुःख के कारण का ठीक-ठीक ज्ञान किये विना हम उस से मुक्ति नहीं पा सकते। त्रज्ञान को हटा कर सत्य-ज्ञान का प्रकाशन करना ही दर्शन-शास्त्र का उद्देश्य है, इस प्रकार दर्शन-शास्त्र मोक्ष का अन्यतम साधन है। यहाँ केवल यह तमरण रखना त्रावश्यक है कि यह मीक्ष-दायक ज्ञान वौद्धिक अवगम मात्र नहीं है। इस ज्ञान को वास्तव में आत्मिक ग्रनुभव वहना ग्रधिक उचित होगा । वैद्धिक ग्रवाम उस ज्ञान का श्रारंभ मात्र है जिसका पर्यवतान श्रात्मिक श्रनुभव में होता है । श्रात्मिक श्रनुमन का स्वरूप प्राप्त कर लेने पर ही वौद्धिक श्रवगम मुक्ति का कारण बनता है। केवल बृद्धि के चेत्र में सीमित रहने तक पदार्थ-विरतेपण श्रीर परिभाषाश्रों में ही जान की कृतकृत्यता रहती है। श्रात्मा-नुभव के एकत्व में रुड होने पर ज्ञान श्राखिल सत्ता के संशिलाद-तंबीध का रूप प्राप्त कर मीखदायक बनता है।

> जर कहा गया है कि मोक्ष जीवन का चरम रुच्य है श्रीर तत्य-मत-भेड़ जान उन्न का परम-साधन है। किंतु तत्व-जान क्या

है, इस विषय में तीव मतभेट है। किसी टार्शनिक समस्या पर टार्शनिकों का एक मत प्राप्त करना कटिन है। विसार-विभिन्नना टार्शनिक संप्रदायों की जननी है। दर्शन शास्त्र एक है, टार्शनिक उद्देश्य शोर प्रक्रिया एक है. किंतु दर्शन बहुत हैं। आरतका ने कम में कम बारह प्रसिद्ध टार्शनिक संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनके विषय में हम इस पुस्तक में पहेंगे। इन दर्शनों में तत्व के स्वरूप की कत्यना भिन्न भिन्न त्य में की गी है। सार्विक-दर्शन के अनुसार केवल जड़ पटार्थ (बार महाभृत , जैन-टर्शन के अनुसार जीव-श्रजीव, बौद्ध-टर्शनों के अनुसार पितान, सूत्य आदि, सांख्य-योग के अनुसार प्रकृति-पुरुष, ननाय-वैशेषिक के अनुसार लोलट अथवा सात पदार्थ, गीशनाके अनुसार पटार्थ, जान जोव अथवा सात पदार्थ, गीशनाके अनुसार पटार्थ, जान जोव और जगत सत्य है।

यह मतभेद भारतीय मी तण्क की उर्बरता का परिचायक है। विना मतभेद, शालीचना श्रीर प्रयापिचना के जान की कियी शाला की उन्नित नहीं हो नकती। प्रथ-विश्वाय श्रीप्रवा विना विचार किए दूसरे की बात मान लेने का स्वभाव मव प्रकार की उप्नित का पातक है। किसी जाित या राष्ट्र की उन्नोन के लिए यह शातर्यक है कि उन का प्रायक नदस्य सतर्क रहे, श्रीपन मिलाफ श्रीर पुद्धि को जागानक स्वस्ते। जब भारत में वह जागात्काता स्रोर ननर्कता नियमान था, तय ही भारत का स्वर्ण-युग था। भारत के पतन का एक वहा कारण यह भी हुश्रा कि कुछ काल बाद वहाँ के लोग स्वतंत्र निचार करणा भूल कर 'तिश्वाला' वन गए। विश्वास बुरी चीज़ नहीं है, पर केवन विश्वास श्रीर तिश्वालां' वन गए। विश्वास बुरी चीज़ नहीं है, पर केवन विश्वास श्रीर तिश्वालां' वन गए। विश्वास बुरी चीज़ नहीं है, पर केवन विश्वास श्रीर तिश्वालां' वन गए। विश्वास बुरी चीज़ नहीं है, पर केवन विश्वास श्रीर तिश्वालां उन्नीत में वाधक है। विचार पा गनन करने का काम हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है कि निचार कोई दूसरा करे श्रीर दार्शनिक हम बन जायें। 'में ब्राग है,' कहते मात्र से कोई वेदांती नहीं वन सकता, महानावयों का श्रीर ट्रयंगम करने के

लिए लंबी तेपारी की ज़ररत है। छेद की बात है कि ग्रांज भारतवर्ष में ऐसे ग्रंकनिएय वेदांती चहुत हैं। भगवद्गीता में कहा है—'उद्धरे-दातमात्मानम्', ग्रंथीत् ग्रांप ग्रंपना उद्धार करे, परंतु कुछ भोले लोगों का विचार है कि मृत्पियों की शिक्षा में विश्वास कर लेना ही ग्रात्म-कस्याण के लिए यथेण्ड हैं। यदि ग्रांप जीवित रहना चाहते हैं तो विचार-पूर्वक जीवित रहिए, विचारशीलता ही जीवन है। ग्रांप के मंग्रवाय के कोई ग्राचार्य बहुत बड़े विद्वान् थे, इस से यह निद्ध नहीं होता कि ग्रांप ग्रंपने ग्राचार्य को ठीक-ठीक समक्त भी सकते हैं। याद रिवर कि किसी भी ग्राचार्य को बुद्ध-हीन ग्रनुयायी की ग्रंपेक्षा बुद्धि मात् प्रतियक्षी ग्रंपिक प्रिय होगा।

किर ऋषियों में विश्वान करने से काम भी तो नहीं चल नकता। ऋषियों में मतभेद है और आप को किती न किती ऋषि में अविख्यान करना ही परेगा । ग्राप साख्य ग्राँर देदांत दोनो के एक साथ ग्रनुयायी नहीं यन नकते, न स्त्राप नैयादिक स्त्रीर स्त्रह तवादी ही एक साथ ही नकते हैं। उब ग्राचायों का नम्मान करना चाहिए, उब ऊँचे दर्ज के विचारक ये, परंतु एक का ग्रर्थ किली के भी विख्ती को ग्रक्षरशः मान लेना नहीं है। श्राप को सत्य का भक्त बनना चाहिए न कि किसी ऋषि विरोप का। तल का टेका किनी ने नहीं ले निया है; यह ग्रावरयक नीं है कि संकराचार्य ही ठीक हो छीर रामानुक गलत हो । संप्रवायवादी प्रायः ज्ञाने ग्राचार्य का श्राजर-ग्राक्षर मानने को तैयार रहते हैं ग्रीर इतरे प्राचारों की प्रत्येक बात गतत छमऋते हैं। या हठधर्मी छौर मर्ग्वता है। उसारा क्रिक्य वह है कि तम नव मती का ब्रावर-पूर्वक ब्रध्ययन करें. और नद ने जो नेमन प्रतीत ही दह स्ट्रिंत ते लें। ठीक तो यही है कि एम विरव भर के बिद्वानों का छाटर करें, परंतु कम ने कम छजने हेरा है विचारकों का अध्ययन करते नमय उदारता ह्रीर महातुभृति ने काम तेना चातिए।

हीगल की पुस्तके पढ़नेवालों के ियर में दर्द होने लगता है। काट की 'किटीक आफ प्योर रीज़न' को पढ़ने समय ऐसा प्रतीत होता है कि लियते समय लेखक के कंधा पर कई-मो मन का बोफ रक्या था, जिस के कारण वह साफ बोल नहीं सकता था। काट के 'ट्रांगंडेटल जिडक्शन' जैमें कंटिन विषयों को भारतीय दार्शनिकों ने जैमें हॅनते हॅंपने व्यक्त कर डाला ह। दुर्भाग्यवश नव्य-त्याय के प्रभाव ने हमारे दर्शन का न्तानाविकता को भी नष्ट कर डाला। परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे नयाजिका के हाथ में नहीं है। आहए, हम लोग कोशिश करके किर दर्शनशा ज का साधारण जनता की चोज़ बना दे।

हमारे यहाँ मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारम करने का नियम था। नीचे हम प्राचीन मगलाचरणां में ते कुछ उद्वरण देकर नृमिका समाप्त करगे। यह उद्वरण भारतीय दर्शन के सगीतमय होने का माचा भी देंगे।

> स्ररतजङ्गिरोधिरूपमतत्रयमलवधनदुःखताविरुद्धम् । स्रतिनिकटमविकियं सुरारेः परमपदः प्रण्यादिभष्टवोमि ॥

> > ( मच्चेप शारीरक )

ग्रर्थः—जो ग्रान्त ग्रीर जड़ से भिन्न ग्रर्थात् सत्य ग्रीर नेतन्य स्वरूप हे, जो देश, काल ग्रीर वस्तु के पिन्छेद (सीमा) ते रित ह, जिसमें दुःख ग्रीर विकास नहीं है, मुरारि कृष्ण के उस परमपद को, जो सदैव पास ही वर्तमान है, मै प्रेस-पूर्वक नमस्कार करता ह।

निःश्वसितमस्य वेदा वोक्षितगतस्य पञ्चभूतानि । हिमतगेतस्य चराचरमस्य न सुप्त महाप्रलयः॥

(वानस्त्रति की भाषता )

श्रर्यः —वेद उसका निःश्नाम है; पान महाभून उस की दृष्टि का विलास; यह चराचर जगत् उस की मुसकान है; महाप्रलय उसको गटरी नीद है। लक्तीकीत्तुमवक्तसं सुरिरपुं शङ्कातिकीमोदकीम् हर्त्तं पद्मवलाशताम्रनयनं पीताम्वरं शाङ्किणम् । मेयश्यामसुदारवीवरचतुर्वाहुं प्रधानात्यरम् श्रीवत्ताद्भननाथममृतं वन्दे सुकुंदं सुदा ॥

(शास्त्रदीपिका)

अर्थः—जिनके वक्षःस्थल पर जन्मी और कीस्तुम मिए हैं, जो हाथों में शंख, खड़ और गदा लिए हुए हैं, कमल के पत्तों जैसे रंग के जिन के नेत्र हैं, जो पीला वस्त्र पहने, मेघ के तमान श्यामल और पृष्ट चार मुजाओं वाले हैं, जो श्रीवत्स-लांछन को धारण करते हैं, उन प्रधान (प्रकृति) ने भी उन्नम, अमृत-स्वका कृष्ण को में आनंद से बंदना करता हूँ।

न्तनजलधररचयं गोपयशूटीदुकृणचौराय । . तस्मै कृण्णाय नमः संसारमहोरहस्य बीजाय ॥

(कारिकावती)

द्यर्थः -- नदीन मेघों के समान कांतिवाले, गोप-बधुद्यों के बन्हों के चौर, नंनार-बुल के बीज क्य-कृष्ण को मेरा नमस्कार हो।

### पहला अध्याय

### ऋग्वेद

ऋग्वेद विश्व-साहित्य की सव से प्राचीन रचना है। प्राचीनतम 'ऋरवेद की ऋचाएँ मनुष्य के मित्तिष्क तथा धार्मिक ग्रीर दार्रानिक विचारों का मानव-भाषा में सब से पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। मनुष्य को त्रादिम दशा के त्रीर भी चिह्न पाए जाते हैं। मिश्र के पिरेमिड ग्रीर क़ब्ने इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन चिह्नां से जव कि मनुष्य के ग्रादिम कला-कोशल पर काक़ी प्रकाश पड़ता ह, उस के विश्वासां ग्रौर विचारों के विषय में ग्रिधिक जानकारी नहीं होती । ऋग्नी प्राचीनता के कारण ऋाज ऋग्वेद केवल हिंदुऋां या भारतीयों को चीज़ न रह कर विश्व-साहित्य का प्रथ ग्रौर सारे ससार के ऐतिहासिका तथा पुरातत्व-वेत्तात्रा को श्रमूल्य संपत्ति वन गया है। चारां वेदों में ऋग्वेद का स्थान मुख्य है। उसके दो कारण है। एक यह कि ऋ वेद अन्य वेदों को अपेक्षा अधिक प्राचीन है। दूसरे, उस में ग्रन्य वेदां को ग्रपेचा ग्रधिक विषयों का सन्निवेश है । यजुर्वेद ग्रीर सामवेद में याज्ञिक मंत्रां को प्रधानता है। ऋग्वेद में वैदिक-काल की सारी विशेपतात्रों के अधिक विराद और पूर्ण वर्णन मिल सकते हैं।

ऋग्वेद का ग्रध्ययन क्यो श्रावश्क ह ? इस प्रश्न का उत्तर हमें ऋग्वेद क्यों पढ़ें ? श्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए। ऋग्वेद की भाषा तीन कारण उत्तर-कालीन संस्कृत से विल्कुल निन्न है, इसलिए उस का पढ़ना श्रौर समभना पिश्शम-साध्य है। श्राजकज का कोई विद्वान् इतना पिश्शम करना क्यो स्वीकार करे ? श्राज हम ऋग्वेद क्यो पढ़े ? श्राज कज के खुवक के लिए विज्ञान तथा पिश्चमी साहित्य का पढ़ना श्रावश्यक है। ऋग्वेद पढ़ने से उसे क्या लाभ हो सकता है ? शायद कुछ लोग कहें

ं कि ऋग्वेद के मंत्रों में सुंदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमा-लय से निकलने वाली गंगा नदी के समान ही पवित्र और नैसर्गिक है, जिस में कृत्रिमता नहीं है, भाव-भंगी नहीं है, त्रालंकार नहीं है। यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन त्राज जब कि साहित्य के रिसकों को वांस्मीकि ग्रौर कालिदास तक के पढ़ने का समय नहीं है, कविता के लिए ऋग्वेद को पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दार्शनिक विचारों के लिए भी ऋग्वेद को पढ़ना अनावश्यक है। तर्क-जाल से सुरक्षित तेजस्वी पड्दर्शनों को छोड़ कर दार्शनिक सिद्धांत प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद की तोत्ली वाणी किते रुचिकर होगी ? प्लेटो ग्रौर श्ररत्, कांट और हीगल के स्पण्ट विश्लेपण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता-गर्भित फिलॉसक़ी से किसे संतोष होगा ? कुछ लोगों का विचार है कि वेद ईश्वर की वाणी श्रौर ज्ञान के श्रक्षय मंडार हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्यवश त्राजकल के स्वतंत्र-चेता विचारक संसार की किसी पुरतक को र्धरवर-कृत नहीं मानते। जो पुस्तक हिंदुक्रों के लिए पवित्र है क्रौर मुक्ति का मार्ग वताने वाली है वह ईसाइयों या मुसलमानों के लिए पृणा की चीज़ हो सकती है, इस लिए यदि हम वेदों के सार्वभीम ग्राध्ययन के पक्षपाती हैं तो हमें ऊपर के प्रश्न का कोई और उत्तर सोचना पड़ेगा।

श्राधुनिक काल में ऋग्वेद का मान श्रीर उस के श्रध्यपन में रुचि वह जाने के तीन मुख्य कारण हैं। पहले तो ऋग्वेद को टीक से समके पिना भारतवर्श के बाद के धार्मिक श्रीर दार्शानिक इतिहास का ठीक टीक नहीं समका जा सकता, इसलिए भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति के प्रत्मेक विद्यार्थी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वैदिक काल का ठीक श्रमुशीलन करे। हिंदू जाति श्रीर हिंदू सम्यता की बहुत-सी विरोप-ताएँ ऋग्वेद के युन में बीज कर में पाई जाती हैं, जिन का क्रमिक विकास ही हिंदू जाति का इतिहास है। दूसरे, जैसा कि हम उत्तर संकेश कर सुके हैं श्रादिम मनुष्य की मानसिक स्थित समभते का ऋग्वेद से

वड़ कर दूसरा साधन हमारे पास नहीं है। यदि हम मनुष्य को समभाना चाहते हों, जो कि दर्शन-शास्त्र का ही नहीं ज्ञान-मात्र का उद्देश्य है, तो हमें उस के क्रिमक विकास का अध्ययन करना ही होगा। मनुष्य को किसी एक क्षण में पकड़ कर ही हम नहीं समभ सकते। मानव-बुद्धि स्त्रीर मानवी आकाँक्षाओं को गति किस ओर हैं, मानव-जीवन अंततः किस ओर जा रहा है, इस को समभाने के लिए मनुष्य के इतिहास का धैर्य-पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। विकाम-सिद्धांत आजकल के मनुष्य के रक्त में समा गया है। इस कारण आधुनिक विद्वान् प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक संस्था का इतिहास खोजते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए कि योरप के विद्वानों का भारतीय साहित्य की ओर आकृष्ट होने का सब से वड़ा कारण ऐतिहासिक अथवा विकासत्मक दृष्टिकोण ही है।

एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का अध्ययन वढ़ने का उत्पन्न हो गया है। यह कारण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (कंपरेटिव फ़ाइलालोजी) का आविष्कार है। संस्कृत संसार की सब से प्राचीन भाषाओं में है और उस का ग्रोक, लैटिन, फ़ारसी आदि दूसरी आर्यभाषाओं से अधिक घनिट संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव तब तक ठीक से नहीं रक्खो गई थो जब तक कि योच्य में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ। संस्कृत-साहित्य, विशेषतः वैदिक-साहित्य, के ज्ञान ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश की धारा-सो वहा दी। इन तीनों कारणों में सब से मुख्य कारण हमारे युग को ऐतिहासिक चिच को ही समक्षना चाहिए।

ऋग्वेद के मंत्रों को रचना कव हुई, इस का निर्णय करना वड़ा कठिन काम है। किंतु उन के अन्यंत प्राचीन होने में किसी ऋग्वेद का समय को संदेह नहीं है। ऋग्वेद को प्राचीनता का अनु-मान कई प्रकार से किया जा सकता है। 'महाभारत' हिंदुओं का काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। डाक्टर वेड्वेड्कर का मत है कि महाभारत को मुख्य कथा वौद्ध-धर्म के प्रचार से पहले लिखी गई थी। बुद्ध जीका समय (५५७४७७ ई० पू०) है। महाभारत के कई संस्करण हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सब से पहले संस्करण का नाम 'जय' था जिस में कीरव-पांडवों के युद्ध का वर्णन था । दूसरा संस्करण 'भारत' कहलाया जिस में शायद २४,००० श्लोक थे। उक्त डाक्टर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण वाद-धर्म से पहले के हैं। कुछ, भी हो महाभारत के मुख्य भागों का रचना-काल चौथी-पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से वाद का नहीं माना जा सकता। यद्यपि उस में कुछ न कुछ मिलावट तीसरी-चौथी शताब्दी ईस्बी तक होती रही । महामारत से तथा वोद्ध-धर्म से भी उर्राविपद् प्राचीन हैं श्रीर वाहाण-त्रंथ उपनिपदों से भी पाचीन हैं। इस प्रकार वैदिक संहितायों का नमय, ग्रीर उन में भी ऋग्वेद का तमय, काक्षी पीछे पहुँच नाता है। ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी तिद्ध होती है। महाभाष्यकार पतंजिल का समय दूसरी शताब्दी ईं० पू० है। पाणिनि, जिन की ब्रप्टाध्यायी पर 'महाभाष्य' नाम की टीका लिखी गई थी, पतंजलि से याचीन हैं। यास्क, जिन्हों ने निरुक्त लिखा है, पाणिनि से कहीं ग्रधिक प्राचीन हैं। यास्क, ने 'निषंदु' पर टीका लिखी हैं जिने निरक्त कहते हैं। निपंद्र को वैदिक शब्दों का कोप समभाना चाहिए। निरुक्तकार तब शब्दों को धानु-मूलक मानते हैं। वर्तमान निरुक्त के लेखक यास्क ने प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। इस का मतलव यह है कि दर्नमान निरुक्त लिखे जाने के समय तक ग्रनेक निरुक्तकार हो चुके थे। निरुक्त में एक कील नामक प्रतिपत्नी का कहना है कि वेद-मंत्र निर्थंक है। निरुक्तार ने इन का खंडन किया है। इस विवाद ते पह राष्ट्र हो जाता ई कि निरुक्तकार के तसय तक वेदसंत्रों की व्याख्या के विषय में पहुत नतभेद हो चुकाथा, यहाँ तक कि कुछ लोग देद-मन्नी का श्चर्य करने के ही विरुद्ध में । उस समय तक बेद-मंत्र काफ़ी पुराने हो चुके ये । पेद-मंत्रों के दिन प्रकार जनेक अर्थ होने लगे ये, यह नियक्तकार यात्क ने उदाहरण देकर वतलाया है। एक बगह वे लिखने हैं:— तत्को एतः । नेष इति नैबक्ताः। लाहोऽद्धर हर्त्वतिहातिकाः । ग्रानाञ ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणा वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवंति । ग्रहिवत् खलु मंत्रवर्णाः ब्राह्मणवादाश्च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार । तिस्मन्हते प्रसस्यन्दिरे ग्रापः ।

- ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि बृत्र को मारकर इंद्र ने जल वरसाया। "यह बृत्र कोन है ? निरुक्तवालों का मत है कि बृत्र मेघ को कहते हैं। ऐतिहासिकों का मत है कि बृत्त नाम का त्वष्ट्र का पुत्र एकं ग्रसुर था। जल ग्रौर तेज (प्रकाश) के मिलने से वर्षा होती है जिसका युद्ध के रूपक में वर्णन करते हैं। मंत्र ग्रोर ब्राह्मण बृत्र को सर्प वर्णित कहते हैं। ग्रापन सरीर को बढ़ाकर उस ने पानी को रोक दिया। उस के मारे जाने पर जल निकल पड़ा।"

ग्राधिनिक-काल में स्वामी दयानंद ने वेदों का ग्रर्थ कुछ-छुछ निरुक्तकार की तरह करने की कोशिश की है। उन के मन में भी वेदों में ऐतिहासिक कथाएँ नहीं हैं।

वेदों की प्राचीनता का इस प्रकार श्रमुमान कर लेने पर उन के ठीक समय का प्रश्न दार्शनिक दृष्टि से विशेष महत्व का नहीं है। हम पाठकों को दो-तीन विद्वानों का मत सुना कर संतोष करेंगे। लोकमान्य श्री वालगंगाधर तिलक ने श्रपने 'श्रोरायन' ग्रंथ में गणित द्वारा श्रुग्वेद का समय ४५०० ई० पू० सिद्ध किया है। जर्मन विद्वान् याकोवी भी श्रुग्वेद का यहो काल मानते हैं। यद्यपि दूसरे कारणों से कुछ भारतीय विद्वान् श्रुग्वेद का समय ३००० ई० पू० वतलाते हैं। सर राधाकृष्णन् का विचार है कि श्रुग्वेद को पंद्रहवीं शताब्दी ई० पू० में रक्खा जाय तो उसे श्रिधक प्राचीन वताने का शास्त्रेप न हो सकेगा। इन सम्मतियों के होते हुए पाठक स्वयं श्रपना मत निर्धारित कर लें।

वेद नाम एक पुस्तक का नहीं विल्क पुस्तकों के समूह का है। वेद से महम्बेद का परिचय मतलव पुस्तकों के एक कुटुंव से समभाना चाहिए। १-भरवेद का वाह्य वस्तुतः वेद संहिता-भागको कहना चाहिए। कात्यायन थाकार के मत में मंत्रों श्रीर ब्राह्मणों की वेद संज्ञा है। इस का

ग्रयं यह हो सकता है कि उपनिपद्वेद नहीं हैं। स्वामी दयानंद के मत में बाह्मण वेद नहीं हैं। वास्तव में ब्राह्मण-ब्रंथ वेदों की सबसे प्राचीन-व्याख्याएँ या टीकाएं हैं। ग्राधुनिक विद्वान् भी संहिता-भाग को ही वेद नाम से पुकारते हैं। परंतु ग्रास्तिक विचारकों के विश्वासानुसार वेद से मतलव संहिता ग्रर्थात् मंत्र-भाग, उस का ब्राह्मण् (एक या त्र्रानेक), उस ते संबद ब्रारएयक, भ्रौर उपनिषद्—इन सब से है। ब्राह्मणों के ब्रांतिम भाग को ही आरएयक कहते हैं, और आरएयकों के आंतिम भाग को उनिपद् । संहिता, बासण्, ज्ञारएयक ग्रौर उपनिपद् ग्रपीरुपेय या ईश्वर-कृत माने जाते हैं। प्रत्येक वैदिक संहिता की अनेक शाखाएं पाई जाती हैं। इर-शाला के मंत्र-पाठ श्रीर कमों में कुछ-कुछ भेद होता है। ऋग्वेद की पांच शालाए उपलब्ध हैं ऋषीत् शाकल,वाष्कल, ऋाश्वलायन, कौपी-तकी, या सांख्यायन श्रीर ऐतरेय । शुक्क-यजुर्वेद की दो शाखाएँ मिलती हैं, कारव ग्रीर माध्यन्दिन। इसी प्रकार कृष्ण-यजुर्वेद की पाँच, साम-वेद का तीन श्रौर श्रयवंबदे की दो शाखाएँ उपलब्ध है। बहुत-ती शालाएँ नण्ट हो गई'। सिदांत में प्रत्येक शाला का ब्राह्मण, ग्रारण्यक श्रीर उगीनपर् होना चाहिए, प्रत्येक शाला ते चंवद श्रीत-च्त्र श्रीर गृस-दल्ल होने चाहिए। छः श्रंगों त्रपित् शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद त्रीर ज्योतिष का होना भी त्रावश्यक है। श्रीत सुत्रीं में सोमयान, ग्रश्वमेथ ग्रादि का वर्णन है। धर्मछ्त्र वर्णाश्रम धर्म वतलाते हैं और गुष्ठक्तों में उपनयन, विवाह ग्रादि संस्कार करने की विधियाँ वर्णित हैं। शिक्षा नाम के वेदांग में शब्दों का उचारण किखाया जाता हैं, कला में यहां की विधियाँ। निरुक्त का वर्णन हम कर ही चुके हैं। व्याकरण, छंद-शास्त्र और ज्योतिय शास्त्र तो नभी जानते हैं। प्राचीन-काल में बेद कंट में रक्ले जाते ये ख्रीर गुरू-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप की रका होती थी। बाद को नव शिष्यों की बुद्धि मंद होने लगी तव उपरेश करते-करते पर कर (उरदेशाय क्लायंतः) ऋपियों ने वेदों को तेलर्ना-वद कर हाला।

वेद-मंत्रों का संकलन वड़े सुंदर ग्रौर वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इस के आगे हम ऋग्वेद का ही विशेष वर्णन करेगे। एक विषय के कुछ मंत्रों के सम्ह को सक्त या स्तोत्र कहने हैं। ऋग्वेट इसी प्रकार के स्को का संग्रह है। ऋग्वेद के कुल सक्तो की संख्या लगभग १०२८ है। सब से बड़े स्क मे १६४ मंत्र हैं ग्रीर मब मे छोटे में केवल दो। कुल मंत्रो की संख्या लगभग १०,००० है। संपूर्ण ऋग्वेद मंडलो, ग्रनु-वाको, सूत्रो त्र्यौर मंत्रो में विभक्त है। ऋग्वेद में १० मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में कर अनुवाक होते हैं, ग्रीर हर अनुवाक में ग्रानेक एक । ट्रमरे प्रकार का विभाग भी है जिसमें कुल ऋग्वेद को अध्टको में, हर अध्टक को वर्गों में श्रीर हर वर्ग को स्को में वॉटने हैं। परंतु पहला विभाग ही ग्रधिक प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के ग्रधिकाश मंडल एक-एक ऋषि ग्रीर उस के कुटुंव से संवद्ध हैं। इस का ऋर्थ यह है कि किसी मंडल विशेष की रचना या ईश्वर से प्राप्ति एक विशेष ऋषि ग्रौर उस के कुट्वियो के द्वारा या माध्यम में हुई। त्र्यास्तिक हिंदू ऋषियो को मंत्र-द्रष्टा कहते है, मंत्र-रचियता नहीं। ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉचवॉ, छठा, सातवाँ, त्राठवाँ मंडल क्रमशः गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, त्रात्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ग्रौर कएव नाम के ऋषियों से संवद्ध है। शेष मंडलों में कई ऋषियों के नाम पाए जाते हैं। वेद को छः ग्रंगो सहित पढना चाहिए। किसी मंत्र को उस के ऋषि, छंद ग्रौर देवता को विना जाने पढ़ने से पाप होता है।

ऋग्वेद के श्रिधकाश स्क देवताश्रो की स्तुति में लिखे गए हैं। इन २--ऋग्वेद की विषय- स्को का स्थान भी विशेष नियमों के श्रधीन है। वस्तु श्रागे लिखा हुश्रा क्रम दूसरे से सातवे मंडल तक्ष् पाया जाता है। शेष मंडलों में ऐसा कोई नियम नहीं पाला गया है सब से पहले श्रिश्न की स्तुति में लिखे हुए स्क श्राते हैं, फिर इंद्र वे स्क। उस के बाद किमों भी देवता के स्तुति-विषयक स्क, जिन की संख्य सब से श्रिधिक हो, रक्खे जाते हैं। श्रगर दो स्कों में बरावर मंत्र हों तं वड़े छंद वाला स्क पहले लिखा जायगा, श्रन्यथा श्रिधिक मंत्रों वाला स्कःपहले लिखा जाता है। लगभग ७००-८०० रूक्तों का विपय देव-स्तुति है; रोप २००-३०० स्कों में दूसरे विपय श्रा जाते हैं।

कुछ स्कों में शपथ, शाप, जादू, टोना आदि का वर्णन है। इन्हें 'अभिचार-स्क' कहते हैं। ऋग्वेद में इन की संख्या कहुत कम है; परंतु अभववेद में इनका वाहुल्य है।

कुछ स्कों में विवाह, मृत्यु ग्रादि संस्कारों का वर्णन है। दसवें मंडल में विवाह-संबंधी सुंदर गीत हैं। उपनयन-संस्कार का नाम ऋग्वेद में नहीं है।

कुछ च्कों को पहेली-च्क कहा जा तकता है। 'वह कौन है जो अपनी माता का प्रेमी है, जो अपनी वहन का जार है?' उत्तर—'ध्र्य'। च लोक के वालक होने के कारण उपा और द्र्य भाई-वहिन हैं जिन में प्रेम-कंबंध है। द्र्य चौ: (आकाश) का प्रेमी भी है। 'माता के प्रेमी से में ने प्रार्थना की, वहिन का जार मेरी प्रार्थना चुने; इंद्र का भाई और मेरा मित्र;' (मातुर्दिधिपुमत्रवम्, स्वचुर्वारः श्र्णोतु मे। भ्राता इंद्रस्य खला मम), इत्यादि। गणित-संवंधी पहेलियाँ महत्वपूर्ण हैं।

श्रुग्वेद में एक खूत-एक है, एक स्क में मेदकों का वर्णन है, एक ख्रुर्ग्व-क्क या वन-म्कृ है। चौथे मंडल में खुड़-दौड़ का वर्णन है। सरमा श्रीर पिएयों की कहानी शायद नाटक की भाँति खेली जाती थी। सरमा एक कुतिया थी जो देवताओं की गायों की रखा करती थी। एक वार पिए लोग गायों को चुरा कर ले गए; सरमा को पता लगाने भेजा गया। सरमा ने गायों को खोज निकाला और इंद्र उन्हें छुड़ा लाए। श्रुग्वेद में एक कवित्री का वर्णन है जिन का नाम घोषा था। उस के शरीर में उन्छ दोप ये किन्हें उस ने अश्वित्विक्तारों की प्रार्थना करके टीक करा लिया। घोषा के खिति कि विश्ववरा, वाक्, लोपामुद्रा आदि सी-कवियों के नाम श्रुग्वेद में खाते हैं।

यज्ञों के ग्रवसर पर ऋित्वक्-लोग दैवताश्रों को स्तृतियाँ गाते थे। ऋग्वेद को जानने वाला ऋत्विक् 'होता', यजुर्वेद को जानने वाला 'श्रथ्वर्य', श्रौर सामवेद को जानने वाला 'उद्गाता' कहलाता था। श्रथ-वेवेद के ऋत्विक् को 'ब्रह्मा' कहते थे।

वैदिक-काल के लोग आशावादी थे, वे विजेता होकर भारतवर्ष में स्राए थे। जीवन का स्त्रानंद, जीवन का संभोग ही उनका ध्येय था। 'हम सो वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक सुनें, श्रीर सौ वर्ष तक वलवान वन कर जीते रहें। 'हमारे अञ्जो संतान हो, हम संपत्तिवान हों। हे अभि! हमें अब्बे रास्ते पर चलाक्रों ऐश्वर्यको प्राप्ति के लिए (अपने नय सुपथा राये ऋस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् )।' इस प्रकार की उन की प्रार्थना होती थी। मृत्यु पर विचार करना उन्हों ने शुरू नहीं किया था । उन का हृदय विजय के उल्लास से भरा रहता था । वे यज करते थे, दान करते थे ऋौर सोमपान करते थे। दुःख ऋौर निराशा की भाव-नात्रों से उन का हृदय कलुषित नहीं होता था। उन की उघा प्रभात में सोना वखेरा करतो थी, उन की ऋमि उन का संदेश देवता ग्रां तक पहुँ-चाती थो। इंद्र युद्ध में उन की रक्षा करता था श्रीर पर्जन्य उन के खेतों को लहलहाता रखता था। उस समय की स्नियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी; उन के विना कोई यज्ञ, कोई उत्सव पूरा न हो सकता था। ग्रार्य लोगों का विश्वास था कि वे मर कर ऋपने पितरों के पास पहुँच जायँगे। देवता लोग ग्रमर हैं, सोमपान करके, यज करके हम भी ग्रमर हो जायँ-यह उन की ग्रिभिलापा ग्रीर विश्वास था।

भारत के आयों की निरीक्षण-शक्ति तीव थी, उन के ज्योतिष-संवंधी आविष्कार इस का प्रमाण हैं। वे स्वभाव से ही प्रकृति-प्रेमी और सौंदर्य-उपासक थे। वे प्राकृतिक शक्तियों और समाज दोनों में नियमों की व्याप-कता देखना चाहते थे। प्रकृति के नियमित गति-परिवर्तनों की व्याख्या कैसे की जाय १ आयों ने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे अधिष्ठातृ-

देवतात्रों की शिक्त है। उन्हों ने प्राकृतिक पदायों में देव-भाव श्रीर मनुष्यत्व का श्रारोपण किया। प्राकृतिक घटनात्रों श्रीर पदायों को देवतात्रों के नाम से संवोधन करते हुए भी श्रार्य लोग उन घटनात्रों श्रीर पदायों के प्राकृतिक होने को नहीं भूले। देवतात्रों की उपासना में वे प्रकृति को न भुला सके। प्राकृतिक शक्तियों में उन का व्यक्तित्व का श्रारोपण श्रपूर्ण रहा। इस घटना के महत्वपूर्ण परिणाम पर हम वाद को हिन्द्रपात करेंगे।

ऋग्वेद के देवताओं को विद्वानों ने तीन अरिएयों में विभाजित किया है:—

भरवेद के देवता (१) ग्राकाश या द्योः के देवता—इस श्रेणी के देवता वहुत महत्वपूर्ण हैं। द्योः, वरुण, सौर-मंडल के देवता ( सूर्य, चिंवता, पूपन ग्रोर विष्णु ) ग्रौर उपा मुख्य हैं।

(२) अंतरिक या वायुमंडल के देवता - जैसे इंद्र, मरुत् और पर्जन्य ।

(३) पृथ्वी के देवता—जैसे ग्राम ग्रीर सोम। इन के ग्रातिरिक्त उत्तर काल में जब यजों की महिमा कुछ ग्रधिक वढ़ गई, तब यज-पात्र मूसल ग्रादि उपयोगी पदार्थ भी देवता होने लगे। कुछ भाव पदार्थ जैसेश्रदा, स्तुति ग्रादि में भी देवत्व का ग्रारोपण कर दिया गया। प्रसणस्पति स्तुति का देवता है।

नीने हम कुछ महत्वपूर्ण देवताश्रों का वर्णन देते हैं।
पाटकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताश्रों श्रोर हिंदूदेवताश्रों में कुछ भेद है। वैदिक काल में जो
बस्प देवता श्रीद ये वे धीरे-धीरे कम श्रीद होते
गए। वैदिक काल में ब्रह्मा-विष्णु-महेश श्रपने वर्तमान रूप में सर्वथा
श्रात ये। राम श्रीर कृष्ण का तो वेदों में जिक हो ही नहीं सकता,
व्योक्ति वे बाद के इतिहास के व्यक्ति हैं। वैदिक युग के श्रारंभिक दिनों
का तप ने श्रीद देवता वर्ण है। वर्ण वेदों का श्रांति-श्रिय देवता है।
पर विरव का नियंता श्रीर शासक है। श्रपने स्थान में गुप्तचरों से धिरे

हुए बैठ कर वरुण जगत का शासन करता है। वरुण को प्रसन्न करने के लिए अपने नैतिक जीवन को पिवत्र वनाना आत्रश्यक है। वरुण का नाम धृन-वन है। वरुण का नाम धृन-वन है। वरुण कि वरुण के नितक नियमों का संरक्षक है। धर्म के विरुद्ध चलने वालों को वरुण से दंड मिलता है। प्रकृति और नैतिक जीवन दोनों पर अखंड नियमों का आधिपत्य है। नियमों की व्यापकता को अपृग्वेद के अपृिपयों ने 'अपृत' नाम से अभिहित किया है। अपृत से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। वरुण अपृत का रक्षक है (गोपा अपृतस्य)। मनुष्यों के अव्हें-बुरे कर्म वरुण से छिपे नहीं रहते। वह सर्वज्ञ है। जो आकाश के उड़ने वाले पिक्षयों का मार्ग जानता है, जो समुद्र में चलने वालो नावों को जानता है। जो वायु की गित को जानता है, वह वरुण हमें सन्मार्ग पर चलाए। वरुण वारह मासों को जानता है और जो लौंद का महीना पैदा हो जाता है उसे भी जानना है।

मित्र नामक सौर देवता वहण के हमेशा साथ रहता है। वेद के कुछ सूक 'मित्रावहण' को स्तुति में हैं। वहण का धात्वर्थ है 'ग्राच्छा-दित करने वाला'। वहण तारों से भरे त्राकाश को ग्राच्छादित करता है। इस प्रकार वहण प्रकृति से संवद्ध हो जाता है।

सौर मंडल से संबद्ध देवता सूर्य, सिवता, पूपन और विष्णु हैं। मित्र सौर मंडल भी सौर देवताओं में संमिलित हैं। इन देवताओं के देवता में विष्णु सब से मुख्य हैं। भारत के उत्तरकालीन धार्मिक इतिहास में विष्णु सब से बड़े देवता बन जाते हैं, पर ऋग्वेद में विष्णु का स्थान इंद्र और वहणासे नीचे है। विष्णु की सब से बड़ी विशेष्ता उन के तीन चरणा हैं। अपने पाद-चेपों में विष्णु अर्थात् सूर्य पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में घूम लेते हैं। वामनावतार की कभा का उद्गम ऋग्वेद के विष्णु-संबंधी तीन चरणों का यह वर्णन ही है। विष्णु

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup> ऋ ० १ । २४ । १०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ऋ • १ । २४ । ७, ६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ऋ० १। २४। म

को उर कम या दूर जाने वाला कहा गया है। विष्णु 'उरुगाय'? हैं, उन की वहुत-सी प्रशंसा होती है। विष्णु के तीन चरणों में समस्त संसार रहता है, विष्णु के चरणों में मधु का निर्भार है। विष्णु तीनों लोकों को धारण करते हैं। विष्णु का परम-पद ख़ूव भासमान (प्रकाशमय) रहता है। देवता थ्रों के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक में जाते हैं। ग्राकाश के देवता थ्रों में उपा का एक विशेष स्थान है। उपा स्ती-देवता थ्रों है। जो ग्रादित्यों की जननी है। ऋग्वेद के कुछ ग्रत्यंत संदर सुक्त उपा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उपा सूर्य की प्रियतमा

श्रात्यंत सुंदर स्क उपा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उपा स्वर्य की प्रियतमा है। वह उसे श्रपना वक्षःस्थल दिखाती है। वह श्रचल-योवना तथा श्रमर है श्रीर श्रमरता का वरदान देने वाली है। नित्य नई रहने वाली उपा मरण-शील मनुष्यों के हृदय में कभी-कभी श्राह्तित्व-संबंधी गंभीर श्रीर कर्ण-भाव उत्पन्न कर देती हैं। उपा स्वर्ग का हार खोल देती है। वह राजि की वहन है। नीचे हम श्रनेक सुंदर उपा-स्कों में से एक देते हैं। यह स्क श्रुच्वेद के तीसरे मंडल का ६१ वाँ स्क है। श्रृपि विश्वामित्र हैं; श्रीर छंद 'त्रिष्टुप' है। उत्तर-संस्कृत साहित्य के इंद्रवज्ञा, उपेंद्रवज्ञा श्रादि छंद इसी से निकले हैं।

हे उपे देवी यशस्त्रिन बुद्धि की वेला, हे विभव-शालिनि हमारा हो स्तवन स्वीकार। ग्रहह प्राचीने तुम्हारा है ग्रचल यौवन, विश्व-कमनीया नियम ते कर रहीं पद-चार। स्वर्णमय रथ पर उदित होतीं ग्रमर देवी, मुक्त तुम करतीं विहंगों का सुरीला गान। ग्रागु-गति, ग्रोजस्विनी रिव की कनक-यर्णे, रिश्मयाँ करतीं वहन तुंदर तुम्हारा यान।

<sup>े</sup>श्चर १ । १२४ । ३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ऋ० १ | ११४ | १

विश्व के संमुख ग्रमरता की पताका-सी. ऊर्व-नभ में नित्य तम होती उपे शोभित। अयि सदा नव-यौवने इस एक ही पथ में. चक्र-सी घमो निरंतर कर भुवन मोहित। तिमिर का ख्रंचले हटाती रवि-प्रिया सुंदर, भृमि-नभ के वीच जव करती चरण-निद्येप ! सुभग अंगों की प्रभा से विमल देवी के, जगत हो उठता प्रकाशित निमिष् भर में एक। सामने त्राभामयी के सब प्रणति के साथ. ला धरो यज्ञान का, हवि का मध्र उपहार। रोचना, रमणीय रूपा की मनोहर कांति, दालती आकाश में आलोक की मध-धार। दीएती जो पृथक नभ से ज्योति से अपनी, नियम-शीला जो दिखाती विविध रूप-विलास । या रही त्रालोक-शालिनि त्रव उपा वह ही, ग्राहा ! जाकर मांग लो ऐश्वर्य उस के पास । दिवस का ग्रारंभ दिनकर है उपा जिस की, अविन-नभ के वीच देखो आ गया यु तिमान्। वरुण की, ऋादित्य की ज्योतिर्मयी माया, कर रही है ऋषिल जग में स्वर्ण-शोभा-दान।

ऋग्वेद के स्क एक ही समय में नहीं लिखे गए हैं। दस हज़ार से
भी अधिक मंत्रों की रचना में अवश्य ही पर्याप्त
हंद्र
समय लगा होगा । जब तक आर्य शांति-पूर्वक
रहे तब तक उन में वहण का अधिक मान रहा। युद्ध की आवश्यकताओं
ने वज्र और विजली को धारण करनेवाले इंद्र को अधिक प्रसिद्ध कर
दिया। इंद्र सौ प्रतिशत युद्ध का देवता है। 'जिस ने उत्पन्न होते ही यम

करके अपने को सब देवताओं के ऊपर बिठा दिया। जिस के भय से त्राकाश श्रीर पृथ्वी काँपते हैं, हे मनुष्यो, वह वलशाली इंद्र है। जिस ने कॉपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया; जिस ने कुपित पर्वतों को रोका, जो श्रंतिरक्ष श्रीर द्यौः को धारण करता है, वह इंद्र है। १ जिस ने वृत्र नाम के सर्प को मार कर सात नदियों को वहाया, जिस ने पत्थरों को रगड़ कर श्रिष पैदा की, जो युद्ध में भयंकर है, हे मनुष्यो वह इंद्र हैं। इंद्र की सहायता के विना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता । युद्ध-स्थल में त्रार्त हो कर लोग इंद्र को पुकारते हैं। सुदामा नाम के आर्य सामंत को शत्रुओं ने घेर लिया पर वह इंद्र की पूजा करता था, इस लिए उस की जीत हुई 1° इंद्र को पृथ्वी ग्रौर ग्राकाश नमस्कार करते हैं। उस की भय से पर्वत काँपते हैं। वह सोमपान करने वाला है। वह वज्र-वाहु है त्रीर वज्र-हस्त है। 'जो सोम का रस निकालता है, जो सोमरस को पकाता है, उसे इंद्र ऐश्वर्य देता है। हे इंद्र ! हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। हमं वीर पुत्रों सहित तुम्हारी स्तुति करें। इंद्र को ऋग्वेद में कहीं-कहीं ग्रहस्या-जार कहा गया है। मरुद्गाल इंद्र के सहचर हैं।

श्रंतिरक्ष के देवता श्रां में हमने केवल इंद्र का वर्णन किया है। पृथ्वी के देवताओं में अित मुख्य है। हम कह चुके धारित हैं कि ऋग्वेद के कुछ मंडलों में ग्राप्ति-संवंधी एक सब से पहले खाते हैं। खानि यज का पुरोहित खीर देवता है। छानि वह दूत है जो पृथ्वी से आकाश तक घमता है। अरिणयों में उसका निवास-स्थान है। वह देवता थ्रों तक यसे का हींब पहुँचाता है। घृतमय उत के श्रंग है, मक्खन का उत का मुख है। ऋग्वेद में श्रीम को नाई ते उलना की गई है, जो पृथ्वी के मुख से घास-पात टूर कर देता है।

<sup>ै</sup> ऋ० मं० २, स्क २३ २ ऋ० मं० ७, स्क =३

हम ने विस्ता-भय से कुछ ही देवता छों का वर्णन किया है। ग्राकाश के देवता छों में अश्वनी कुमारों का भी स्थान है। इन्हें हमेशा द्विवचन में संवोधित किया जांता है। मित्र छौर वरुण, का भी कहीं-कहीं साथसाथ वर्णन होता है। ऋग्वेद के छोंतिम भागों में प्रजापित नामक देवता का महत्व वढ़ने लगता है; ग्रागे चल कर यही प्रजापित ब्रह्मा वन जाते हैं। ऋग्वेद का "कस्मै देवाय" सूक्त प्रजापित पर लिखा गया है, यह भारतीय विद्वानों का मत है। सायण के अनुसार 'क' का अर्थ प्रजापित है। ग्राधिनक योरपीय विद्वान 'कहमै' का अर्थ 'किस को' करते हैं। "हम किसे नमस्कार करें (कस्मै देवाय हिवपा विधेम )?" उन का कथन है कि यह सक्कै इस वात का द्योतक है कि आयों के हृदय में ईश्वर को सत्ता के संवंध में संकल्प-विकल्प होने लगे थे।

ऋग्वेद के प्रारंभिक ऋृिपयों ने जगत को आकाश, अंतरिक्ष और एक देववाद पृथ्वोलोक में विभक्त करके उन में भिन्न-भिन्न देवकी श्रोर ताओं को प्रतिश्वित कर डाला था। विश्व को इस प्रकार खंड-खंड कर डालना समीचीन नहीं है, यह तथ्य ऋग्वेद के ऋृिपयों से छिपा न रह सका। ऋग्वेद के मनीपी किव वहुत से देवताओं से अधिक काल तक संतुष्ट न रह सके। हम पहले कह चुके हैं कि आयों का प्रकृति में व्यक्तित्व का आरोपण अपूर्ण रहा था। प्रकृति के सवपदार्थ और घर्टेन्नाए एक-तूसरे से संबद्ध हैं, इस लिए उन के अधिआता देवताओं की शिक्तियों को मिला कर एक महाशिक्त की कल्पना का उत्पन्न होना, स्वामाविक ही था। एक और प्रवृत्ति आर्य किवयों में थी जो उन्हें एक देववाद की ओर ले गई। किसी देवता की स्तृति करते समय किव-भक्त अन्य देवताओं को मूल-सा जाता है और अपने तत्कालीन आराध्य-देवता को सब से बड़ा समभने और वर्णन करने लगता है। वैदिक किवयों की एक

१ ऋ० मं० १०, स्का १२१

देवता को सब देवता थ्रों से बढ़ा देने की इस प्रवृत्ति को कुछ पश्चिमी विद्वानों ने (हेनोथीइड्म) नाम दिया है। दूसरे विद्वानों ने इसे ( अपार-चूनिस्ट मानोथीइड्म) कह कर पुकारा है। हिंदी में हम इसका अनुवाद 'श्रावसिक एकदेववाद' कर सकते हैं। भक्ति के आवेश में अन्य देवता श्रों को भूल जाने का अवसर पाते ही वैदिक कवि एक का उपासक वन जाता है।

श्रावसरिक एकदेववाद से एकेश्वरवाद की श्रोर संक्रमण (ट्रानिज्ञशन) वैदिक ऋषियों के लिए कठिन वात न थी । ऋग्वेद के कई मंत्र इस वात की साक्षी देते हैं कि श्रायों में एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन-काल में उत्पन्न हो गई थी। एक प्रसिद्ध मंत्र ईश्वर की भावना को इस प्रकार व्यक्त करता ई—

एकं सिंद्या वहुधा वदंति अभि यमं मातिरश्वानमाहुः। १

श्रयीत् एक ही को विद्वान् लोग वहुत प्रकार से पुकारते हैं; कोई उसे श्रमि कहता है, कोई यम श्रीर कोई मातिरिश्वों (वायु)। यह श्रायों का राशिनिक एकदेववाद है। श्रावनिरिक एक देववाद को हम काविक श्रयवा साहित्यिक एकदेव-वाद कह सकते हैं।

परंतु एक-ईर्यरवाद अथवा एकदेववाद ही दर्शनशास्त्र का अंतिम शब्द नहीं है। यदि जात ईर्यर से सर्वथा भिन्न हैं नासदीय स्वत तो उन दोनों में कोई आंतरिक कंवंघ नहीं हो जकता। यदि ईर्यर और जात में विज्ञातीयता है तो हम एक को दृसरे का नियंता केसे कह सकते हैं? जगत के क्रम और नियम-यद्धता के लिए एक जगत से वाहर का पदार्थ उत्तरदायी नहीं हो सकता। आरचर्य तो पह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा ते हज़ारों वर्ष पहले दर्शनशास्त्र के रूक अत्यंत गृह सिद्धांतका अन्वेपण कर डाला था। अनुभ्वेद के 'नातवीय पूक्त' को गणना विश्व-जाहित्य के 'आरच्यों' में होनी चाहिए। अनुभेद

<sup>े</sup> ऋ, इं। १४४। ४६

विश्व की ग्रानेकता में एकता को देखा। एक ही सूत्र (धागे) में संसार की सारी वस्तुएं पिरोई हुई हैं। विभिन्न घटनाएं नियमों के ग्रधीन हैं ग्रीर वे नियम एक दूसरे से संवद्ध हैं। यह वैदिक ग्राह्म तवाद या एकत्व-वाद उपनिपदों में ग्रीर भी रुपष्ट रूप में पुष्पित ग्रीर पल्लियत हुग्रा। वैदिक ग्राह्म के विपय में पॉल डॉयसन नामक विद्वान कहते हैं कि भारत के विचारक दार्शिनक मार्ग से विश्व की एकता के सिद्धांत पर पहुँचे। मैक्समूलर की सम्मित में ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह से पहले ही ग्रायों की यह धारणा वन चुकी थी कि विश्व-ग्रह्मांड में एक ही ग्रांतिम तत्व है।

ऋग्वेद के एक सूक्त का वर्णन हम श्रीर करेंगे। ऋग्वेद का 'पुरुप-सूक्त' नासदीय सूक्त से ही कम प्रसिद्ध है। इस सूक्त में पुरुप के विल-दान से संसार की सृष्टि वताई गई है। एक श्रादिम तत्व की भावना यहां भी प्रवल है। यज्ञ करने की इच्छावाले देवताश्रों ने पुरुप पशु को वाँध दिया (देवा यद्यज्ञं तन्वाना श्रवध्नन् पुरुपं पशुम्)। उस पुरुप से विराट् उत्पन्न हुश्रा श्रीर विराट् से पुरुप; दोनों ने एक दूसरे को उत्पन्न किया।

पुरुप का वर्णन वड़ा कवित्वपूर्ण है। पुरुप के हजारों सिर हैं, हज़ारों आँ खें और हज़ारों चरण, वह पृथ्वी को चारों ओर से छूकर (व्याप्त करके) भी दस अंगुल ऊँचा रहा। पुरुप के एक चरण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उस के तीन अमृत-भरे चरण ऊरर चु-लोक में त्थित हैं। भाव यह है कि पुरुप की व्यापकता विश्व-ब्रह्मांड में ही समाप्त नहीं हो जाती। जो हुआ है और जो होगा वह सब पुरुप ही है (पुरुप एवेद सर्च यद भृतं यच्च भाव्यम्)। ऐसी पुरुप की महिमा है, पुरुप इस में भी अधिक है ऋग्वेद के पुरुप का वर्णन पढ़ते समय गीता के विश्वस्प क वर्णन याद आ जाता है। ब्रह्मांड की सारी उल्लेखनीयवर्याक्तयां(ए टिटीज़)

1

१ यह सूक्त यजुर्वेद में भी पाया जाता हैं। देखिए ऋग्वेद मं ० १०, सूक्त ६० श्रीर राजुर्वेद, श्रध्याय ३१

पुरुष ते उत्पन्न हुई हैं। 'चंद्रमा उस के मन से उत्पन्न हुग्रा, सूर्य उउ को ग्राँच से, उस के मुख ते इंद्र ग्रीर ग्राप्ता, उस की तांत से वायु। उस की नामि से ग्रंतिरक्ष उत्पन्न हुग्रा, उस के तिर से ग्राकाश उस के चरणों से पृथ्वी, ग्रीर उस के कानों से दिशाएं।' सामानिक संत्याग्रों का स्रोत भी पुरुष ही है। 'ग्राप्तण उस का मुख था, क्षत्रिय उस की वाहें, वंश्य उस के ऊर या जांधें; शूद्र उस के चरणों से उत्पन्न हुए। उसी पुरुष से म्रान्वेद, यजुवेंद ग्रीर सामदेव की उत्पत्ति हुई, उसी छंद (ग्रथव वेद?) उत्तन्न हुए ( ऋचः सामानि जिजरे, छंदांति जिजरे तत्माद् यजुत्तरमाद जायत)।

वंदिक काल के लोगों के विषय में एक वात और कह कर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे। वंदिक ऋषियों ने कुछ द्रवर में कुछ अपन्नत लोगों का वर्णन किया है। 'अपन्नत' का अर्थ है 'सिद्धांत-हीन' या 'नास्तिक'। वे ऐसे व्यक्तियों के लिए 'न्नहा-द्विप्' (वेदों से पृणा करने वाले ) और 'देविनद्' (देवताओं की निंदा करने वाले ) निशेषणों का प्रयोग भी करते हैं। एक इंद्र-चक्त का हर मंत्र, 'हे मनुष्यों, उसे इंद्र तमकों' इस प्रकार समाप्त होता है। एक वे प्रारंभ में कहा गया है— जिस के विषय में लोग पृछते हैं "वह कहां है ?" इस से मालूम होता है कि इंद्र को सता को न मानने वाले नार्सिक भी उस समय मोत् दू पे। यह वैदिक-काल के लोगों के स्वतंत्र-चेता निर्भय विचारक होने का प्रमाण है।

### म्राध्याय २

## उपनिषदों की ऋोर

जव हम वैदिक काल से उपनियत्काल की श्रीर संक्रमण करते हैं तव हमें एक ऐसे प्रदेश में होकर जाना पड़ता है जहां के वायुमंडल में कविता श्रीर दर्शन दोनों की गंध फीकी पड़ जाती है। ऋग्वेद के वाद युजुर्वेद श्रीर सामवेद में ही यज्ञी छी महिमा वढ़ने लगती है। इन वेदों के वहत-से मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यद्यीप उनके स्वरी ग्रीर कमी में भेद कर दिया गया है। नए मंत्र भी ऋग्वेद की ऋचा ग्रों के समान सु दर ग्रोर महत्व-पूर्ण नहीं हैं। यजुर्वेद के समय में यज-तबंधी कृतिमता बड़ने लगती है। देवतात्रों से छोटी-छोटी माँगों की वार-वार त्रावृति की जाती है त्रोर हरेक माँग या प्रार्थना के साथ कोई याजिक किया लगा दी जाती है। यजुवेंद श्रीर सामवेद के लेखको में भक्ति कम है श्रीर लोभ श्रधिक । श्रगनवेद वास्व में मौलिक ग्रंथ है लेकिन उस में आयों की अनेभा अनायों अधित् भारतवर्ष के ब्रादिम निवासियों की सभ्यता ख्रीर विश्वामी का ही ब्राधिक वर्णन है। ग्रथवंवेद के मंत्रों में जारू-टोने ग्रौर मत्र-तंत्र की वातो का वाहुल्य है तरंतु यहा भी आयों का प्रभाव स्तप्त है। वुरे जाहू की निंदा ग्रौर ग्रच्छे प्रयोगो की प्रशंसाकी गई है । ग्रानेक क्रियाए कुटुंव ग्रौर गॉव में शाति फैलाने वाली हैं। इस वेद में वैद्यक-शास्त्र की भी ग्रानेक वार्त ह जिन के ग्राधार पर भारतीय चिकित्सा-शास्त्र का विकास हुग्रा । ग्रथनवेद के समय में आर्य लोग अनार्य लोगो को उन के निश्वामी और धार्मिक भावनात्रों सहित त्रात्मसात् करने की चेष्टा कर रहे थे। इस काल में भृत-

<sup>.</sup> १राजा : "ना साम १ ५० ११८ -- १२१ । अधर्यवेद के विषय में ऐसी सम्मति हम ने आधुनिक विद्वानों के आधार पर 'दी हैं । हमें स्व्यं उक्त वेद को पढ़ने का अवसर नहीं मिला है ।

मेतों, वृक्षों श्रीर पर्वतों की पूजा श्रार्य लोगों में शुरू होने लगी। कुछ प्रसिद्ध हिंदू देवताश्रों की उत्पत्ति श्रार्य श्रीर श्रनार्य धर्मों के लंकर्य (मेल) से हुई है। भयंकर रह जो वाद को मंगलमय शिव हो गए श्रीर उन के पुत्र गण्पित इसी प्रकार हिंदू देव-वर्ग (हिंदू पेंथिश्रान) में प्रविष्ट हुए। जेंसा कि श्री राधाकृष्णन ने लिखा है हिंदू धर्म श्रारंभ से ही विस्तार-शील, विद्धिप्तु, श्रीर परमतसहिए पु रहा है। भारत के दार्शनिक इतिहास में श्रथवंवेद का विशेष स्थान नहीं है, यद्यपि कोई धार्मिक इतिहास सकार उक्त वेद की उपेक्षा नहीं कर सकता।

ब्राह्मण्-युग के ऋषियों को हम मंत्र-द्रण्टा या मंत्र-रचियता कुछ भी
नहीं कह तकते । उन्हें हम संहिता-भाग का एक
ब्राह्मण-युग विशेष हिण्टकोण से व्याख्यांता कह सकते हैं । मंत्ररचना का युग समात हो चुका था । इस काल के आयों ने धार्मिक विधानों
की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था । "अब इस बात की आवश्यकता हुई कि प्राचीन मंत्रों और ऋचाओं का धार्मिक विधानों से संबंध
स्थापित किया जाय । " इस उद्देश्य से प्रत्येक वेद के ब्राह्मण की
रचना प्रारंभ हुई । यह सब गृद्य में लिखे गए हैं, पर इन की लेखन-शैली
में मधुरता, स्वच्छंदता और सुंदरता नहीं है । वेदों और ब्राह्मणों में मुख्य
अंतर यह है कि वेदों की भाषा काव्यमय और पद्यात्मक है पर ब्राह्मणों
की भाषा काव्यमुग्य-हीन और गद्यमय है । ' ( श्यामसुंदरदाक )

श्रुप्वेद के समय का भक्तिभाव कम हो चला था। दर्शन श्रोर धर्म दोनों से खूट कर आयों की किन कर्मकांड में बढ़ने लगी थी। त्राहरण-त्रंथ यहां की स्तृति से भरे पड़े हैं। याजिक विधानों की छोटी-छोटी वातों को टीक-टीक पूरा करना ही आर्य-जीवन का लक्ष्य वनने लगा था। यजकती आर्य श्रीर उन के पुरोहित है देवताओं की चिंता नहीं करने थे, उन में श्राम-

<sup>।</sup> बाह्मय-युग में पुरोहितों की श्रवग जावि यन चुकी भी श्रीर यह जाति जन्म पर निर्मर हो गई भी।

जिज्ञासा की भावना भी नहीं थी और न उन्हें मोक्ष की ही परवाह थी। याज्ञिक क्रियाओं को ठीक-ठीक अनुष्ठित करके इस लोक मे ऐर्व्व और अंत में स्वर्ग पा जाना, यही उन का परस उद्देश्य था।

ठीक-ठीक किए हुए अनुण्ठानों का फल मिलता है, इस में इस काल के आयों का उतना ही विश्वास था जितना कि किसी कमों 'सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिक का प्रकृति के अटल नियमों में होता है। ब्राह्मण-काल के पुरोहितों की हिण्ट में विश्व की रचना यजों के अनुष्ठान और उन की फल-प्राप्ति, इन दो वातों के लिए ही हुई जी। यज्ञिक्याओं का फल अनिवार्य है, इस विश्वास का अधिक विस्तृत तप ही कर्म-सिद्धात है, यह प्रोफ सर सुरेंद्रनाथ टानगुप्त का मत है। यित यज्ञकर्म का फल निश्चित है तो प्रत्येक कर्म का फल निश्चित या अनिवार्य होना चाहिए। उक्त विद्वान् के मतानुसार कर्म-विषाक और पुनर्जन्म के सिद्धातों की, जिन्हों ने भारतीय मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव टाला ह, उत्पित्त इसी प्रकार हुई।

यज्ञों के इस व्यापारिक धर्म के साथ-साथ ही ब्राह्मण काल में दिन्न धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धातों का भी ब्राह्मिकार हुआ। हिंद्र-जीवन के ब्राधार-भृत वर्णाश्रम धर्म का स्रोत यही समय है। प्रसिद्ध तीन ऋणों की धारणा इसी समय उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह ऋषियों, देवता ग्रों श्रोर पितरों का ऋण चुकाए। ग्रथ्ययन ब्रोर श्रय्यापन से प्राचीन संस्कृति की रक्षा करके ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए, यज्ञ करके देवता ब्रों के ऋण से मुक्त होना चाहिए, ब्रौर संतानोत्पत्ति करके पितरों से उऋण होना चाहिए। प्रत्येक वर्णवाले को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इस विपय में ब्राह्मणों के ब्रादेश-वाक्य काफी कठोर हैं। वेदों का न पट्ने-वाला ब्राह्मण

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'इ'डियन श्राइडियलिज़्म,' ए० ३

उत्ती प्रकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है जैसे आगणर तिनका। ब्राह्मण को चाहिए कि संसारिक आदर और ऐरवर्य को विप के समान त्याज्य समसे। प्रत्येक आअम-वासी को अपने कर्तव्य टीक-टीक पूरे करने चाहिए। ब्रह्मचारियों को इंद्रिय-निग्रह और गुरु की सेवा करनी चाहिए; उन्हें भिक्षा माँग कर भोजन प्राप्त करना चाहिए। गृहस्य को लोभ ते वचना, सत्य बोलना और पवित्र रहना चाहिए। किसी आअम वाले को कर्तव्य-विमुख होने का अधिकार नहीं है। जीवन कर्तव्यों का चेत्र ई। इस अग के द्विजों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्यों में क्व-नीच का भाव नहीं था।

इत युग में वैदिक काल के देवताओं की महत्ता का हास होने लगा या। यजों के साथ ही अभि का महत्व वढ़ने लगा था। लेकिन इस काल का तव से वड़ा देवता प्रजानित है। "तेंतीस देवता हैं, चौंतीसवें प्रजापित हैं; प्रजापित में सारे देवता सिन्नियर हैं"। शतप्य में (जो कि यजुर्वेंद का बाह्मण हैं) यज को विष्णु-रूप वताया गया है (यज्ञो वै विष्णुः)। नारायंण का नाम भी पाया जाता है। कहीं-कहीं विश्वकर्मी और प्रजापित को एक करके वताया गया है।

राधाकृष्ण्म् ने इस युग की व्यानारिक यज्ञ-प्रवृत्ति का श्रत्यंत कड़े यात्रों में वर्ण्न किया है। वे लिखते हैं कि "इस युग में वेदों के सरल श्रीर भक्तिमय धमें की जाह एक कठोर, हदयपाती, व्यानारिक धमें ने ले ली, जोकि एक प्रकार के ठेके पर श्रवलंबित था।" श्रायों के पुरोहित मानों देवताश्रों से कहते ये 'तुम हमें इच्छिन फल दो, इसलिए नहीं कि तुम में इमारी भक्ति है, परंतु इस लिए कि हम गणित की कियाश्रों को तरह यज्ञ-विधानों का ठीक कम से श्रतुश्चान करते हैं।' कुछ यज ऐसे में जिन का श्रतुष्टाता सदेह (सर्वतनुः) स्वर्ग को चला जा जकता था। स्वर्ग-प्राप्ति श्रीर श्रमरता यज्ञ-विधानों का फल यी, न कि भिक्त-भावना का।

<sup>े</sup> भाग ६, पृ० ६२५

"ब्राह्मए-काल में यहां की जिटलता इतनी वढ़ गई थी ग्रीर यहा-संबंधी साहित्य इतना ग्राधिक हो गया था कि सब का कंटस्थ रखना ग्रीर यहां के ग्रवसर पर ठीक-ठीक उपयंग करना बहुत किटन हो गया था।" इसिलए यह-विधिन्नों का सूत्र-करण में संग्रह या संग्रथन करने की ग्राव-श्यकता पड़ी ग्रीर सूत्र-काल का ग्रारंभ हुन्ना। यह सूत्र भारतीय-साहित्य की ग्रपनी विशेषता है। विश्व-साहित्य में भारतीय सूत्र-ग्रंथों के जोड़ के ग्रंथ कहीं नहीं हैं। श्रीत, धर्म ग्रीर गुह्मसूत्रों के ग्रांतिरक भारतीय श्रायों ने व्याकरण, दर्शन, छंद-शास्त्र ग्राह्मित विषयों पर भी सूत्र-ग्रंथों की रचना की। इन में से दार्शनिक सूत्रों के विषय में हम ग्रांगे लिखेंगे।

### अध्याय ३

# उपनिषद्

यद्यि उपनिपदों को ब्राह्मणों का ब्रांतिम भाग वताया जाता है, तथापि दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ब्राह्मणों ख्रौर उपनिपदों में साम्य की अपेक्षा वैपम्य ही अधिक है। ऋग्वेद से भी उपनिपदों में विशेष साहर्य नहीं है । ऋग्वेद के ऋषि अपेक्षाकृत वास-दर्शी थे । वे वहदेववादी ये । उन की भावनाएं ख्रौर ख्राकांझाएं राज्य थीं। वे ख्राशावादी थे। इस के विगरीत उपनिषद् ये ऋषियों की दृष्टि श्रन्तमु खी श्रधिक है । विरुव-त्रसांड की एकता में उन का ऋखंड विश्वास है। संसार के भोगों और ऐरवर्षों के प्रति वे उदासीन दिखाई देते हैं। उन के विचारों पर एक अस्पष्ट वेदना की छाया है। वे संसार के परिभित पदार्थों से अपने को चंतुष्ट न कर सके । सांत का अनंत के प्रति अनुराग सबसे पहले उपनि-पदों की रहत्यपूर्ण वाणी में अभिन्यक हुन्ना है। उपनिपदों की श्रुतियाँ रहस्यवाद के सब से प्रथम गीत हैं। ब्राह्मणों की तरह उपनिपद् कर्मकांड में रुचि नहीं दिखलाते । जब मनुष्य दे मित्तिष्क पर विचारों का वोभ पदता है, तो यह बहुत-सी गति और वेग खो बैठता है। उपनिपद् कर्म पर नहीं ज्ञान पर, जीवन-संग्राम पर नहीं, जीवन-संबंधी चिंतन पर ज़ोर देते हैं। ऋग्वेद के ब्रार्य ऐहिक ऐरवर्य की खोज करते थे, वे विजय चाहते ये । ब्राज्ज्युन के यज्ञकर्ता स्वर्ग के ब्रिभिलायी ये । उपनिपत्काल के रापक दोनों के प्रति उदासीन हैं, उन का तस्य मुक्ति है। वे सब प्रकार 'के वंधनों, तद प्रकार की सीमाओं ने मुक्त होकर अनंत में लीन ही जाना चाहते ये । ऋग्वेद के दो-चार दार्शनिक-युक्तों को छोड़ कर उपनिपदों की इतना उन ने पहले के किसी साहित्य से नहीं की जा सकती। भारतवप

में ब्राह्मण्-युग के बाद उपनिपदों का समय ग्राया, इस वात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राकृतिक तत्वों मे ही संवंद्ध नहीं है, विल्क उस का विश्व के किसी हियर तत्व से भी संवंध है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि विश्व की समस्याय्रों पर विचार त्रौर मनन करना मनुष्य का स्वामाविक धर्म है, जिसे कर्म ग्रौर संवर्ग की प्रवृत्तियां हमेशा के लिए दवा कर नहीं रख सकतीं।

उपनिषद् गद्य ग्रौर पद्य दोनों में हैं लेकिन उन की भाषा सव जगह काव्यमयी है । वे काव्य-सुलभ संकेतों से भरे पड़े हैं । किर वे एक व्यक्ति के लिखे हुए भी नहीं हैं। एक ही उपनिपर में कई शिक्षकों का नाम श्राता है जिस का ग्रर्थ यह है कि एक उपनिषद् का एक लेखक की कृति होना त्र्यावश्यक नहीं है। इन्हीं दोवातों के कारण उपनिपदों के व्याख्या-ताय्रों में काफ़ी मत-भेद रहा है।हिंदुय्रों का विश्वास है कि सब उपनिषद् ईश्वर-प्रदत्त हैं ग्रौर इस लिए एक ही सच्चे मत का प्रतिपादन करते हैं। वादरायण ने वेदांतसूत्र लिख कर यह दिखाने की चेप्टा की थी कि सव उपनिपदों का विश्व की समस्यात्रों पर एक मत है; सब उपनिपदों की शिचा का वेदांत के पक्ष में समन्वय हो सकता है। ग्राजकल के विद्वान् इस सरल विश्वास का समर्थन करने में ग्रापने को ग्रासमर्थ पाते हैं। वास्तव में उपनिषदों में अनेक प्रकार के सिद्धांतों के पोपक वाक्य पाए जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का हरेक ग्राचार्य अपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रुतियां उद्भृत कर डालता हैं। यों तो उपलब्ध उपनिपदों की संख्या सवा-सौ से भी अधिक है जिन

में एक ग्राह्मोपनिपद् ( मुसलमानों के ग्राह्माह के उपनिपर्दो का विवय में ) भी संमिलित है, तथापि सर्वमान्य भ्रौर महत्वपूर्ण उपनिपदों की संख्या ग्राधिक नहीं है। श्री शंकराचार्य्य ने ईशादि दस उपनिपदों पर ही भाष्य किया है। निम्न-लिखित रलोक में दस उपनिपद् गिनाए गए हैं :—

### ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुंड-मांहूक्य-तित्तिरिः ऐतरेयञ्च छांदोग्यं वृहदारएयकृतथा ।

यर्थात् दस मुख्य उपनिपद् ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य ग्रौर वृहदारएयक हैं। इस सूची में कौपीतकी, मैत्री (मैत्रायणी) ग्रौर श्वेताश्वेतर का नाम जोड़ देने पर तेरह मुख्य उपनिपदों की संख्या पूरी हो जाती है। श्लोक में जो उपनिपदों का क्रम है वह केवल पद्य-रचना की सुविधा के अनुसार है। कौन से उपनिपद् किन उपनिपदों से ग्रिधिक प्राचीन हैं, इस विपय में तीच मतभेद है। प्रोफ़ी-सर डॉइसन के मत में गद्य में लिखे उपनिपद् श्रिधिक प्राचीन हैं। परंतु इस नत का पोपक कोई प्रमाण नहीं है। ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए कंट्र-किट्य नवें ग्राफ़ उपनिपदिक फ़िलासकी' में प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे ने डॉइसन के मत का खंडन किया है। उन की सम्मित में उपनिपदों का श्रापेक्षिक समय-विभाग इसप्रकार होना चाहिए:—१—वृहदारएयक श्रौर छांदोग्य; २—ईश ग्रौर केन; ३—ऐतरेय, तैत्तिरीय ग्रौर कौपीतकी; ४—कठ, मुंडक ग्रौर श्वेताश्वेतर; ५—प्रन, मैदी ग्रौर मांहक्य।

हन समृहों को उत्तरीत्तर श्रविश्वीन समभाना चाहिए, श्रथीत् पहला समृह सब ते प्राचीन श्रीर श्रंतिम तब से वाद का है। श्री वेत्वेत्कर का मत है कि एक ही उपनिपद् में भिन्न कालों की रचनाएं पाई जाती हैं। एक ही उपनिपद् के कुछ भाग उस के दूसरे भागों की श्रपेक्षा प्राचीन या श्रवीचीन हो सकते हैं। श्रीराधाकृष्ण्व के मतानुतार उपनिपदों कारचना-काल वैदिक मंत्रों के बाद से श्रारंभ होकर छठवीं शताब्दी ई० पू० तक नाना जा तकता है। संभव है कि उक्त तेरह में से कुछ उपनिपद् बोद्ध-सव के प्रचार के बाद वने हों। श्रलग-श्रलग-उपनिपदों के रचना-काल का निर्णय करना सर्वथा श्रवंभव है। श्राचीनतम उपनिपदों में दार्शनिक-चिंतन श्रिक है; बाद के उपनिपदों में धर्म श्रीर भिक्त के माव श्राने लगते हैं

उपनिपद्-साहित्य में दर्जनों दार्शनिकों, शिक्षकों या विचारों के नाम उपनिपदों के लेखक पाए जाते हैं। इन में से कुछ नाम यह हैं — या विचारक शांडिल्य, दथ्योच, सनत्कुमार, ग्राक्शि, याज्ञवल्य, उद्दालक, रैक्व, प्रतर्दन, ग्रजातशत्रु, जनक, पिप्पलाद, वरुण, गागीं, मैत्रेयी इत्यादि। उपनिपदों के ऋषियों के विषय में एक रोचक ग्रीर दर्शनीय वात यह है कि उन में से वहुत विचाहित गृहस्थ हैं। याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियां थीं। ग्रारूणि के श्वेतकेतु नाम का पुत्र था जिसे उन्हों ने ब्रह्म ज्ञान सिखाया। इसी प्रकार भ्युवरुण के पुत्र थे। उपनिपदों के ग्राधिकांशाना संवाद-रूप में हैं ग्रीर कहीं-कहीं पित-पत्नी एवं पिता-पुत्र के संवाद वड़े रोचक जान पड़ते हैं।

श्रपने रचना-काल से ही भारत के दार्शनिक-साहित्य में उपनिपदों उपनिपदों की का मान होता श्राया है। उपनिपदों की भाषा वड़ी प्रसिद्धि मनोहर श्रीर प्रसाद-गुण संपन्न है। उपनिपदों के श्रप्टियों की वाणी निष्कपट, मरल वालकों के वोलने के समान हृदय को श्राकर्षित करने वाली है। यही कारण है कि जो कोई भी उपनिपदों को पढ़ता है, मोहित हो जाता है। सन् १६५६—५७ ई० में दाराशिकोह (श्रीरंगजेव के भाई श्रीर शाहजहां के पुत्र) ने उपनिपदों का श्रानुवाद फारसी में कराया। उज्जीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में उन का फ़ारसी से लेटिन में श्रनुवाद हुशा श्रीर वे शीघ ही योक्प में प्रसिद्ध हो गए। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहार उपनिपदों पर ऐसे ही मोहित हो गया था जैसे कि महाकवि गेटे 'शकुंतला-नाटक' पर। कहते हैं कि शयन करने से पहले उक्त दार्शनिक उपनिपदों का पाठ किया करता था। श्रंग्रेज़ी में उपनिपदों के श्रनेक श्रनुवाद हैं, जिन में कश्रर, मैक्समूलर, डाक्टर गंगा-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'सर्वे श्राफ् उपनिपदिक फिलासोफो', पृ० १६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सर्वे श्राफ़ उपनिपदिक फिलासोफ़ी, पृ० ४२४

नाथ भा त्रादि के त्रनुवाद उल्लेखनीय हैं। प्रायः भारत की सभी भाषात्रों में उपनिपदों के त्रानेक त्रानुवाद पाए जाते हैं।

नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिपदों का संक्षिप्त परिचय देते हैं, ग्राशा है इस से पाठकों को उपनिपद्-दर्शन की विविधता के समभने में कुछ सहायता मिलेगी।

यह उपनिपद् सब से प्राचीन है और सब से अधिक महत्व का भी है। संपूर्ण उपनिपद् में छः अध्याय हैं। भून्य उपनिपद् में छः अध्याय हैं। पहले अध्याय में पुरुप को यज्ञ का अश्व मान कर वर्णन किया गया है। "इस पिवत्र अश्व का उपा सिर हैं; सूर्य, चतुः; बायु, प्राणः; अप्रि, मुखः; और संबत्तर, आत्मा। यु लोक उस की पीठ है, अंतरिस्त, उदरः; पृथ्वी, चरण इत्यादि।" कुछ आगे चल कर इसी अध्याय में वर्णन है कि प्रारंभ में आत्मा अकेला था, पुरुप के आकार का (पुरुपविधः)। अकेले वह डरा, इसी लिए अब भी एकांत में लोग उसते हैं। किर उस ने सोचा, अकेले में किस से डर् १ दूसरे से ही भय होता है (दितीयाद्वे भयं भवित)। अकेले उस का जी नहीं लगा उस ने अपने को दो में बाँट लिया, एक झी और एक पुरुप। इस प्रकार मनु-प्यों की सुण्डि हुई। फिर उन में से एक वेल वन गया, दूसरा गाय। इस प्रकार परा-परिवर्षों की सुण्डि हुई।

दूतरा अय्याय । गार्च नाम का अभिमानी आलग काशी के राजा अजातरातु के पास गया । है राजन, आदित्य में जो पुरुप है उन की में उपासना करता हूँ, चंद्रमा में जो पुरुप है, विद्युत् में, आकाश में, अभि में, वासु में, जल में जो पुरुप है, उन्न की में उपासना करता हूँ।' अजातरातु ने कहा—'तुम ब्रह्म को नहीं जानते ।' और उन्नने स्वयं-गार्य को ब्रह्म का स्वरूप में माजवस्क्रम को अपनी के ब्रिय का स्वरूप में संवाद करने हुए दिखलाया गया है। उन्हों ने भेत्रेयों ने प्रस्ताव किया—'लाओ में तुम्हारे और कात्यावनी बीच में

सिद्धांत पहली बार यहीं समकाया गया है। सातवें ग्रध्याय में नारद ने सनत्कुमार से ज्ञान सीखा है। ग्रांतिम ग्रध्याय में इंद्र ग्रीर विरोचन के प्रजापित के पास जाकर ग्रात्म-जिज्ञासा करने की कथा है। इन में कुछ कथा श्रों का वर्णन ग्रागे ग्राएगा।

ईशोपनिपद् में केवल अठारह मंत्र हैं। इस उपनिपद् में ज्ञान-कर्म-समुच्चय-चाद का बोज पाया जाता है। आहिमक कल्याए के लिए ज्ञान और कम दोनों आव-श्यक हैं। गीता के निष्काम धम का मूल भी यही उपनिपद् है। केनो-पनिपद् में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है। वाणी और मन उसे नहीं जान सकते। देवताओं की विजय वास्तव में ब्रह्म की विजय है। विना ब्रह्म की शक्ति के एक तिनके को भी अधि जला नहीं सकती और वायु उन्ना नहीं सकती।

श्यारंभ में केवल एक ग्रात्मा थी। उस ने इच्छा को कि लोकों की सुष्टि कहाँ। दूसरे ग्रध्याय में तीन प्रकार के जनमें र—एतरें का वर्णन है। जब मा के गर्भ में जाता है तब वालक का प्रथम जन्म होता है। गर्भाशय से वाहर ग्राना दृसरा जन्म है। ग्रापना घर पुत्रों को सौंप कर बृद्धावस्था में जब मरता है तो मनुष्य का तीसरा जन्म होता है। तीसरे ग्रध्याय में प्रजान की महिमा का वर्णन है। बहुत से मनोविज्ञान के शब्द इस ग्रध्याय में पाए जाते हैं। संज्ञान विज्ञान, मेधा, धृति, मति, स्मृति, संकल्प ग्राहि मानसिक कियाएं प्रजान के ही रूपांतर हैं। यहां 'रेशनल सादकालोजी' का बीज वर्तमान है। प्रज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान ब्रहा हैं।

पहला अध्याय शिक्षा अध्याय है। आचार्य अपने शिष्य को सिस-लाता है—'सत्य बोला कर, धर्माचरण किया ६—तेत्तिरीय कर, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि।' 'जो हमारे अच्छे कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना, बुरों का नहीं।' दूसरी ब्रह्मानंदवल्ली में बतलाया गया है कि जो ब्रह्म की ब्रानंद-स्वरूप जानता है, वह किसी से नहीं करता । 'वह रसस्वरूप है, उसी को पाकर आनंदी होता है।' इसी ऋष्याय में मनुष्यों, गंधवों, पितरों ऋादि के ऋानंद का वर्णन है। ब्रह्म का ऋानंद पार्धिव सुखों से करोड़ों गुना वड़ा है। वासना-होन श्रोतिय को भो उतना ही त्रानंद मिलता है। तीमरी भृगु-वल्ली में ब्रम से जान को उसति वताई गई है और पंचकोशों का वर्णन है।

पहले श्रव्याय में देवयान श्रीर पितृयान मागों का वर्णन है।श्रंतिम या चतुर्य में वाला कि ग्रौर ग्रजातशत्र की कमा को आहित है। दूसरे अध्याय में कीपीतकी. पेंगय प्रतर्दन ग्रीर शुष्कभृंगार ऋषियों के तिद्धांतों की वर्णन है। तृतीय ग्रध्याय

में इंद्र प्रतर्दन से कहते हैं कि मुक्ते ( इंद्र को ) जानने से ही मनुष्य का

कस्याण हो नकता है।

कठोपनिषद् बहुत प्रसिद्ध है। इस के खंबेजी में कई खनुवाद निकल चुके हैं। कर की कथा और कविता टोनी रीचक म-१०—कर, मुंडक हैं। निचकेना नामक वालक पितः का जाजा में और स्वतारवेतर यम ( मृत्यु ) के यहां ( अतिथि वन कर ) गया श्रीर पम की श्रनुपरियति ये कारण तीन दिन तक भृला रहा । वापिन श्राने पर यम को बड़ा खेद हुआ श्रीर उन्हों ने निचकेता नेतीन वरदान मांगने को कहा । दो इच्छित वर पा जाने पर तीनरे वर में निवकेता ने 'मरे हुए उद्य का क्या होता है इन प्रश्न काउत्तर माँगा । यमाचार्य ने कहा-3म बन श्रीर ऐश्वर्ष मांग लो, सुन्दर न्त्रिया मांग लो, लंबी श्रापु माँग ली, नगर इन मरन का उत्तर मत माँगी ।' परंतु निचयेता ने श्वाना इट नई छोड़ा और यम को निचकेता के प्रश्न का उत्तर देना पढ़ा । ख्रात्मा की दुनें रता, ख्रमरता ख्रादि पर इस उपनिपद् में बड़े संदर विचार पाए जाने हैं।

षड और मुंटक दोनों को कविता पर न्हत्यवाद की **बावा है। मुंटक**-

उपनिषद् में सप्रपंच ब्रह्म का बड़ा सुंदर वर्णन है। 'वहां न सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न यह विजलियाँ; फिर इस अग्रि का तो कहना ही क्या ? उस की ज्योति से ही यह सारा जगत् भासमान है। ब्रह्म ही आगे हैं, ब्रह्म ही पीछे हैं, ब्रह्म ही दक्षिण और उत्तर में है, ब्रह्म कपर और नीचे हैं।' कठ में श्रेय (मोक्ष) और 'प्रेय' (ऐह लोकिक ऐश्वर्य) का भेद समभाया गया है; मुंडक में परा और अपरा विद्याओं का। विविध शास्त्र, इतिहास आदि अपरा विद्या हैं; परा विद्या वह है जिस से ब्रह्म जान हो।

श्वेताश्वेतर के पहले श्रध्याय में तत्कालीन श्रनेक दार्शनिक सिद्धातों की श्रालोचना है। उस समय में 'रवभाववाद' 'कालवाद' 'यहच्छावाद' ध्रादि श्रनेक वाद चल पड़े थे। इस उपनिषद् में शैवमत श्रीर सांख्य-संवधी विचारों का वाहुल्य है। किंतु श्वेताश्वेतर का साख्य निरीश्वरवादी नहीं है। प्रकृति माया है श्रीर महेश्वर मायी (माया के स्वामी या श्रप्थक )। माया शब्द का प्रयोग करते हुए भी श्वेताश्वेतर में जगत् के मिश्या होने की कल्पना नहीं है। कुछ समय के बाद सृष्टि श्रीर प्रलय होने का विचार भी इस में वर्त्त मान है।

भग्रवर्गीता के विचारों का आधार वहुत-कुछ यही तीन उपनिषद् हैं। प्रस्तोपनिषद् की शैली वैज्ञानिक और आधुनिक मालूम होती है।

११-१३—प्ररम, मैत्री, श्रोर मांड्वय मुकेशा, सत्काम, सौर्यायणी, कोसल्य, वैदर्भा ग्रौर कवंधी—यह छः जिज्ञासु महर्पि पिप्प-लाद के पास जाकर श्रापने-ग्रापने प्रश्न रखते हैं,

जिन का ऋषि क्रमशः समाः नान करते हैं।

कवंधी कात्यायन ( कात्यार न गोत्र का नाम है ) ने पूछा—'भगवन् यह प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं .?'

भार्गव वेदर्भी ने पूछा—'भगवन् ! कितने देवता प्रजा का धारण करते हैं ? कौन देवता उन्हें प्रकाशिला करते हैं ? इन देवता ग्रों में सर्वश्रेण्ठ कौन है ?'

उत्तर--'प्राण'

ग्राश्वलायन कोसल्य ने पूछा—'भगवन् , यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, यह शरीर में कैसे ग्राता है ग्रीर कैसे निकल जाता है !

तीर्वावणी गार्च ने प्रश्न किया—'भगवन, इस पुरुप में क्या सोता है, त्रीर क्या जागता रहता है; कीन स्वप्न देखता है; किसे सुख होता है ?'

शैव्य सत्यकाम ने पूछा--'भगवन्,! मरते समय श्रींकार के ध्यान से कीन लोक मिलता है ?'

नुकेशा भारदाज ने पूछा-'पुरुष क्या है ?'

इन प्रश्नों से यह स्वष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में दर्शन-संबंधी जिज्ञाता बड़ी प्रवल थी। दार्शनिक विषयों पर तरह-तरह से विचार किए जाते थे; कहीं शास्त्रार्थ के रूप में, कहीं शिष्यों की शिक्षा के रूप में।

मैत्री उपनिपद् पर सांख्य श्रीर वीद्धधर्म का प्रभाव दिलाई देता है। राजा बृहद्रय का दुःख श्रीरिनिराशायाद उपनिपदों की 'श्विरिट' के श्रनु-क्त नहीं है। राजा बृहद्रय शाक्यायन के पात दार्शनिक जिजाता लेकर जाता है। श्रीतम तीन श्रध्यायों में शिनि, राहु, केनु जैते नाम पाए जाते हैं जिन ने उस काल की खगोल-विद्या का कुछ श्रनुमान होता है। इस उपनिपद् में पडंग-योग का वर्णन भी है।

म ह्रेन्योगिनरह् सब ते छोटा उपनिपद् है । इस की मीलिकता जागृति, स्वम, सुरुति छोर तुरीय नामक चार अवस्थाओं का वर्णन है। विश्व-अक्षांट में खोकार के खितिरिक्त कुछ भी नहीं है। खतीत, वर्तमान छीर मिन्य की कारी सत्ताएं खोकार का व्याख्यान-मात्र है। जागृति अवस्था में चेतना यहिमुंखां होती हैं; स्वप्रायस्था में खंतमुखी; सुरुति में खारमा प्रचान-पन छीर खानंदमय होता है। इन नीनों ख्रवस्थाओं में कमराः खान्या का नाम वश्वानर, तितन् खीरपात होता है। तुरीयावस्था में यह कुछ भी नहीं होता। वहां जानु-भाव छीर छेप भाव दोनों खुत हो जाते हैं। यही मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था का लक्ष्ण या वर्णन नहीं हो सकता। यह अचित्य, शांत, अद्देश तावस्था है। इस अवस्था-प्राप्त को ही 'आत्मा' कहते हैं। मांडूक्य पर श्री शंकराचार्य के परम-गुरु श्री गौड़पादाचार्य ने कारिकाएं लिखी हैं जो वेदांत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।

## उपनिपद्-दर्शन

उपनिषदों में ब्राह्मण्-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है।

कर्मकांड की जिटलता पर उपनिषद् के ऋषियों

परिवद्या या ब्रह्मको प्रायः कोध ब्राग जाता है। मुंडकोपनिषद्

कहता है:—

स्रवा ह्या ते श्रद्ध विश्व श्रष्टा श्रष्टा श्राक्त मवरं येषु कर्म ।

एतच्छे, यो येऽभिनन्दिन्त मूढ़ा जरा मृत्युनन्ते पुनरेवापियान्ति।।१।२।७

श्रर्थात् यह यज्ञ रूप नौकाएं जिन में श्रद्धार प्रकार का ज्ञान-वर्जित कर्म वतलाया गया है, बहुत ही निर्वल हैं। जो मूढ़ लोग इन्हें श्रेय कह कर श्रभिनंदन करते हैं, वे वार-वार बुद्धावस्था श्रोर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यम ने निचकेता से कहा कि एक रास्ता 'श्रेय' की श्रोर जाता है, दूसरा 'श्रेय' की श्रोर । सांसारिक ऐश्वर्य-प्राप्तिका मार्ग एक है श्रीर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दूसरा । इन दोनों के द्वंद्व को उपनिपदों ने श्रनेक प्रकार समभाया है। श्रेय श्रीर प्रेय की साधनभूत विद्याएं भी दो प्रकार की हैं। 'परा' विद्या से श्रेय की प्राप्ति होती है श्रीर 'श्रपरा' से प्रय की । 'दो विद्याएं जाननी चाहिए, परा श्रीर श्रपरा । उन में श्रुप्वेद, यजुर्वेद सामचेद इत्यादि श्रपरा विद्या हैं। परा विद्या वह है जिस से उस श्रक्षर का ज्ञान होता है । , नारद जी ने पास जाकर कहा 'भगवन् मुक्ते शिक्षा दो।' सनक्तुमार ने कहा है—'तुम ने कहां तक पढ़ा हैं, जिस के श्रागे में वताऊं ?,नारद ने कहा—'भगवन् मैं ने श्रुप्वेद पढ़ाहें, यजुर्वेद पढ़ा हैं, जिस के श्रागे में वताऊं ?,नारद ने कहा—'भगवन् मैं ने श्रुप्वेद पढ़ाहें, यजुर्वेद पढ़ा

१न दक० शशाध-४

है, श्रन्य वेद भी पढ़े हैं; भैंने देविवद्या, ब्रह्मविद्या, भृतिवद्या, 'क्षत्रविद्या, निद्ध्वविद्या मिपड़ी हैं। इस प्रकार हे भगवन में अभी मंत्रवित् ही हूँ, श्रात्मवित् नहीं इस लिए शोच करता हूँ। आप मुक्ते शोक के पार पहुँचाएं। 'वे इस उद्धरण से उस समय क्या-क्या पड़ा जाता था इस का अनुमान हो करता है। साथ ही उस काल में ब्रह्मविद्या या आत्मविद्या कितनी कँची और पवित्र समभी जाती थी यह भी मालूम हो जाता है। इंद्रियां, मन और तर्क आत्म-प्राप्ति के मार्ग या साधन नहीं हैं, ऐसा उप-निपद के अध्ययों का विश्वात है। कठ में लिखा हैं:—

पराञ्चि खानि व्यतृण्तस्वयंभृस्तस्मात्यराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षन् , त्राचृत्तचतुरमृतत्विमिन्छान्॥ २।४।१

'विधाता ने इंद्रियों को वाह्यदर्शी वनाया है, इसी लिए मनुष्य भीतर की चीजें नहीं देख सकता; कोई धीर पुरुष है ग्रपनी हिंछ को ग्रांतर्मुखी कर के प्रत्यनात्मा को देखता है।' कठ में भी कहा है:—

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेथया न वहुना श्रुतेन । यमेवेप वृशुते तेन लम्यस्तस्यप ग्रात्मा विवृशुते तनुं स्वाम् ।३।२।३ तथा—

नेपा तकेंग्र मितरापनेया प्रोक्तान्येनैय मुजानाय प्रेष्ट ॥१।२।६ अर्थात् यह श्रात्मा वाद-विवाद (प्रवचन) से नहीं मिल सकता, न इदि ने, न बहुत सुनने से । यह श्रात्मा जिस को वरण कर लेता है उसी को प्राप्त होता है, उसी पर यह श्रपना स्वस्य प्रकट करता है । तर्क से भी श्रोत्म-शान नहीं होता, श्राचार्य के सिखाने से ही बीध होता है ।

पहां गुरु श्रीर भगवत्कृता दोनों पर ज़ोर दिया गया है। श्रात्म-द्यान अपना श्राप्न-प्राप्तिके लिए नैतिक गुर्गों का होना भी श्रावक्षक है। जो दुष्पमों ने विस्त नहीं हुशा है, जो श्रशांत श्रीर श्रक्षमाहित चित्त वाला

ते सुरिहोग्यव जाराय-३

है, जिस का मन चंत्रल है, वह ब्रह्म को नहीं पा सकता' (कठ० १।२।२४, 'यह ख्रात्मा सत्य से मिलने योग्य है, तप से प्राप्य है, सम्यक् ज्ञान छौर ब्रह्मचर्य से लम्य है, निर्दोप यती ज्योतिर्मय, निर्मल छात्मा को छपने भीतर देखते हैं' (मुंडक ३।१।५)।

उत्तर-काल के वेदांती जिसे अनुभव (इंटीयल एक्सपीरियंस) कहते हैं, उसी से आत्मसत्ता तक पहुँच हो सकती है, केवल तक या वाद-विवाद से नहीं। निदिध्यासन का भी यही आर्थ है।

श्रात्मसत्ता के जिज्ञास में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। मैत्रेथी श्रोर निचकता की तरह जिन्हें संसार के ऐश्वर्य श्रीर सुख नहीं लुमा सकते, भारतीय ऋषियों के मत में वे ही वस्तुतः श्रात्म-विषयक् जिज्ञासा के ग्राधिकारी हैं। दर्शनशास्त्रं या श्रध्यात्म-विद्या के वास्तविक विद्यार्थी संसार की छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते। 'जो भूमा है, जो श्रसीम श्रीर श्रनंत हैं, वही सुख है, उसी की प्राप्ति में श्रानंद हैं; श्रन्य में, शांत या सीमित में सुख नहीं है।' 'जहां एक के श्रातिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता श्रीर जानता, वह भूमा है।' भूमा में मिल जाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। भूमा का प्रेमी जुद्रसांसारिक ऐश्वयों श्रीर भोगों में कैसे फँउ सकता है ?

## चरम तत्व की खोज

उपिनपदों के ऋिपयों की सब से बड़ी ऋभिलापा विश्व के तत्व-पदार्थ को जान लेने की थी। संसार की विभिन्नता छों को एकता के सृत्र में वाँधने वाली कोन वस्तु है ? ऐसी कोई वस्तु है भी या नहीं; यदि है तो उन तक हमारी पहुँच कैसे हो ? हम विश्व-तत्व को कहाँ खोजें ? विश्व के वाह्य पदाथों तक हमारी पहुँच सीधी ( डाइरेक्ट ) न होकर इंद्रियों के माध्यम से हैं। अपनी सत्ता का ही हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं; इस लिए विश्व-तत्व की खोज हमें अपने में ही करनी चाहिए। कुछ काल तक

इधर-उधर घूम-फिर कर उपनिपदों के ऋषि इसी निर्णय पर पहुँचे। अपनी इस यात्रा में वे कभी-कभी वासु, जल, अभि, आकाश, असत्, प्राण आदि पर इके भी, पर अंत में उन की जिज्ञासा उन्हें आतम-तत्व तक ले गई। उपनिपद् के ऋषियों ने अंत में अपने अंदर भाँक कर ही विश्व-तत्व का स्वरूप निर्णय किया। इस के पश्चात् उन्हों ने फिर वाह्य जगत् पर दृष्टि-पात किया। उन की क्रांत-दिश्चिनी दृष्टि को वाह्य जगत् और अंतर्जगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई भेद दिलाई नहीं दिया। यहाँ हम पाठकों को छांदोग्य की एक कया सुनाते हैं।

इंद्र ग्रीर चिरोचन दोनों ने प्रजापित के पास जाकर पूछा कि 'श्रात्मा का स्वरूप क्या है ।' इंद्र देवता हों की होर विरोचन हमतुरों की ह्योर से गए ये। प्रजापति—ने कहा 'यह जो ग्रांख में पुरुष दिलाई देता है, मुद ग्रात्मा है। यह जो जल में ग्रीर दर्पण में दिलाई देता है, यही श्रात्मा है।' प्रजारित ने दोनों को श्रन्छे-श्रन्छे करड़े पहन कर श्राने को कहा। जब यह सब-धन कर खाए तो प्रजापित ने उन्हें 'जलमरे मिट्टी के पात्र में भॉकने की ब्राजा दी ब्रीर पूछा कि क्या देखते हो ? दोनों ने उत्तर दिया—'बुंदर बल्ल पहने श्रपने को।' प्रजापित ने करा-'यहां श्रात्मा है, यह ब्रह्म है, जो जरा-मृत्यु होन है, शोक-रिहत हैं, श्रीर सत्य-नंकत्य हैं।' विरोचन संतुष्ट होकर चला गया पर इंट्र की संदेह बना रहा। 'भगवन्! यह ज्ञात्मा तो शरीर के अच्छे होने पर श्रन्द्रा लगेगा, परिप्हन होने पर परिप्हन प्रतीत होगा, श्रंवे होने पर श्रंघा. इत्यादि । यह जरा-मरन्य्यात्म श्राहमा कैने हो सकता है ?? प्रजापीत ने दूनरी परिनापा दी—'जो ग्रानंद सहित स्वप्नों में भूमता है, यह आतमा है। देह की दिन भी संतीप न हुआ। इस ने नीट बाक्र कहा-'मगवन्! स्वप्न में मुल-दुल दोनों देही। होते हैं, इन टिए स्वन देखने वाला आतना नहीं हो सकता ।' सदा बदलने वाली मानविक द्यायों को प्रात्मा मानना संतोप-जनक नहीं है। प्रजा-

९ मृद्धियम् । ७ । १२

पित ने समभाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोता है श्रीर स्वप्न नहीं देखता वह श्रात्मा है। इंद्र की श्रव भी समाधान न हुश्रा, उस ने कहा—'इस में मुफे कोई भलाई नही दीखती। ऐसा जान पड़ता है कि सुष्ति-दशा में श्रात्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है।' प्रजापित ने समभाने की चेष्टा की; 'हे मघवन्! शरीर की ही मृत्यु होती है, श्रात्मा की नहीं। इस श्रमृतमय, श्रश्रीर श्रात्मा को प्रिय श्रीर श्रप्रिय नहीं छूते।

यहाँ प्रजापित का अभिप्राय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति श्रवस्थाओं के आधार या अधिष्ठान-रूप की ओर इंगित करना है जो कि किसी एक अवस्था से समीकृत नहीं किया जा सकता। आधुनिक-काल में जान स्दुअर्ट मिल ने अपने तर्कशास्त्र में वतलाया है कि किसी पदार्थ का स्वरूप उस का अनेक अवस्थाओं में अध्ययन करने से मालूम हो सकता है। श्रेथ पदार्थ की परीक्षा उस की विभिन्न दशाओं में करनी चाहिए, इस तथ्य को आर्थ दार्शनिकों ने उपनिष्काल में ही जान लिया था। जगह-जगह स्वप्नादि श्रवस्थाओं का उल्लेख इस का प्रमाण है।

श्रपने में विश्वतत्व का श्राभास पा लेने पर उस की सत्ता में इट्-विश्वास हो जाता है। यदि विश्व-तत्त्व सुक्त में वर्तमान है तो मैं उस की सत्ता में संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि श्रपनी सत्ता में संशय करना संभव नहीं है। जिस तत्व को इन ऋषियों ने श्रपने में देखा, वही तत्व-उन्हें वाह्य जगत् में भी स्पंदमान दिखाई दिया, उन्हों ने देखा कि यह श्रात्म-तत्व श्रमर है। 'जीवापेतं वाव किलोदं म्रियते न जीवो म्रियत इति' श्रिथित् जीव से वियुक्त होने पर यह मरता है, जीव नहीं मरता। श्रात्मा के विवय में कठोपनिषद् में लिखा है:—

न जायते म्रियते वा विपश्चित्रायं कुर्ताश्चन्न न वभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२।१८

१ छां०६।११।३

श्रयीत—'यह न-कमी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है। 'यह चैतन्य स्वरूप कभी, कहीं से नहीं श्राया। यह श्रज है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है; शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता।'तत्व-पदार्य का श्रये ही यह है कि वह श्रानित्यों में नित्य रूप से श्रवस्थित रहे श्रीर बहुतों में एक हो।

विश्व-तत्व की बाह्य जगत्-में 'खोज का सब से श्रच्छा उदाहरण छांदोग्य में है। श्राविण श्रौर उन के पुत्र श्वेतकेतु में ब्रह्मविद्या-विपयक संवाद हो रहा है :—

'पुत्र, त्यप्रोध ( वटवृक्ष ) का एक फल यहां लात्रो ।'
'यह ले श्राया, मगवन् ।'
'इसे तोड़ो ।'
'क्वेतकेतु ने उसे तोड़ हाला । श्राक्षि ने पूछा—
'क्या देखते हो ।'
'हाटे-छोटे दाने ।'
'इन में से एक को तो तोड़ो ।'
'तोड़ लिया, भगवन् !'
'क्या देखते हो !'
'कुछ भी नहीं।'

तन त्राचित् वोले—'हे सोम्प, जिस त्रितिमा को तुमानहीं देखते, उसी में से यह महान् वट-तृक्ष निकला है । सोम्प, श्रद्धा करो ।

यह जो श्रिणिमा (श्रिणु या सूचम वस्तु) है, एतदात्मक ही यह सब गंगर है। यह श्रिणिमा ही सत्य है। यही हे श्वेतकेता ! तुम ह' ( तल्मान श्वेतकेता )।'

वहीं यदन सत्ता जा जगत् की श्रातमा है, रवेतयेतु में भी श्रातम-रूप में यतमान है; जा पिट में है, वही ब्रह्मांड में है। जागृत, स्वप्न श्रादि

उद्यादीन्य० ६।१२

अवस्था सों का विश्लेषण करके ऋषि जिम तत्व पर पहुँचे थे, बही तत्व वर-वृत्त के वीज में भी अहश्य रूप में वर्तमान है। उपनिषदों में अंत-जगत् के तत्व-पदार्थ को आतमा और वाहा जगत् के तत्व को बहा नाम से पुकारा गया है। उन का यह निश्चित मत्त है कि यह आश्मा-ब्रह्म ही है (अयमान्मा बहा)।

छांदोग्य के ही छठवें अध्याय में हम पड़ते हैं :—
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम्।

'हे सोम्य! त्रारंभ में यह एकमात्र ग्रादिनीय मत् ही वर्तमान था।' कुछ लोग कहते हैं कि ग्रादि में एक ग्रादितीय ग्रसत् हो था जिस में सब उत्पन्न हुग्रा, परंतु ऐमा कैमे हो सकता है ? ग्रमत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इम लिए सृष्टि के ग्रादि में एक ग्रादितीय सत्पदार्थ ही ग्रास्तित्वयान् था, ऐसा निश्चय करना चाहिए।'

'हे सोम्य, जैसे एक ही मिट्टी के पिंट के। जान लेने पर मिट्टी की सारी चीजें जान ली जाती हैं क्यों कि मिट्टी के सब कार्य वाणी का आलंबन या नाम-मात्र हैं, बैसे ही ब्रह्म के। जान लेने पर कुछ जानने का शेप नहीं रहता।' यह उद्धरण चेदांत-साहित्य में वहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्म के जान से सब का जान हो जाता है, इस का यही अर्थ है कि सब कुछ ब्रह्म का कार्य है।

तैत्तिरीय उपनिषद् में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार है। 'उस ग्रात्मा से ग्राकाश उत्पन्न हुन्ना, ग्राकाश से वायु, वायु से ग्रान्न, ग्रान्न से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पियों से ग्रन्न ग्रीर ग्रन्न से पुरुष।'

् 'जिस से यह भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर जिस में जीवित रहते हैं, जिम की ख्रोर यह जाते हैं' जिस में प्रवेश करते हैं, उस की जिज्ञासा करो; वह बहा है।' 'ख्रानंद से ही सव भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं;

१छांदोग्य० ६।२।१।४ २वही ६।१।४

उत्पन्न हो कर ग्रानंद में ही जीवित रहते हैं। 'कौन साँस ले सकता, कौन जीवित रह सकता, यदि यह ग्राकाश ग्रानंदमय न होता।'

'श्रत्न को बहा समभाना चाहिए; प्राण को बहा समभाना चाहिए मन को बहा समभाना चाहिए; विज्ञान को बहा समभाना चाहिए; श्रानंद को बहा समभाना चाहिए।'

वेदांतियों का मत है कि इस प्रकरण ( भ्राव्यक्षी, २—६ ) में पंच कीशों का वर्णन है। सर राधाकृष्णन के मत में अन्न का अर्थ जड़-तत्य है। प्रारंभिक विचारक जड़-तत्व को ही चरम वन्त सममते हैं। इस प्रकार परमाणुवाद की नींव पड़ती है। लेकिन यदि परमाणु-पुंज ही अंतिम तत्व हैं, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जावगी ? जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिये प्राण अर्थात् जीवन की कल्पना करनी पड़ती है। जान या दर्शन-किया केवल जीवन से कँची चीज़ हैं, इस लिए मन हो अंतिम तत्व हैं, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। विज्ञान या चुद्धि-तत्व चन्नु, मन आदि इंद्रियों से उचतर पदार्थ हैं, परंतु उपनिपद् ये स्तृपि उस से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हों ने विश्व की व्याख्या के लिए आनंदमय आत्मतत्व का आहान कर के ही विश्राम लिया। तिति-रीय में आत्मा को सत्व, जान और अनंत वर्णन किया गया है।

उपनिपदों में ब्रह्म या विश्वनतत्व का वर्णन दो प्रकार का पाया जाता सप्रपंच थ्रीर निष्य- है। वे ब्रह्म को स्तुण ग्रीरिनिर्गुण दोनों तरह पंचब्रह्म का वतलाते हैं। एक निर्गुण तन्य से इस विनित्र ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए स्थान-स्थान पर लगत् का पर्णन विराद् सत्ता का ग्रंग कह कर किया जाता है। जो ब्रह्म जात् ने सहचरित है, जो कर्णनामि (मकदी) की तरह विश्व को श्रपने से ही उत्तव्र करने उस में स्थान होता है, उने स्थपंच ब्रह्म कहते हैं। प्रपंच का श्रपने से ही उत्तव्र करने उस में स्थान होता है, उने स्थपंच ब्रह्म कहते हैं। प्रपंच का श्रप है विश्व का विस्तार। उपनिपदों में स्थपंच-ब्रह्म का वर्णन वहा काल्यमद है। नीचे हम कुछ रहोक उद्भ त करते हैं:—

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या द्यांतरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमंतरो यमयित, एंप त द्यात्माऽन्तर्याम्यमृतः ।

बृहदारएयक ० ६।३

अर्थ:—जो पृथ्वी में स्थित है और पृथ्वी का अंतर है; जिसे पृथ्वी नहीं जानती; जिस का पृथ्वी शरीर है; पृथ्वी के अंदर बैठ कर जो उस का नियमन या नियंत्रण करता है, वह अंतर्यामी अमृतमय तेरा आत्मा है। इसी प्रकार आत्मा जल में, अिंग में, अंतरिक्ष आदि सब में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं।

एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिण्टतः— बृहदारएयक० ३।८।९

त्रर्थः—हे गार्गि ! इसी ग्रक्षर के शासन में सूर्य ग्रीर चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं। इसी के शासन में द्याचापृथिवी, निमेप, मुहूर्त ग्रादि धारण किए जाकर स्थित हैं।

यतश्चोदेति स्यॉंऽस्तमत्र च गच्छति

तं देवाः सर्वेऽर्पिता स्तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् । कठ० २। ध्र्यथः—जहां से सूर्य उदित होता है और जहां अस्त होता है, जिस में सब देवता अर्पित हैं, जिस का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यह वही है।

ग्रमियंथैको भुवनं प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो वभृव एकस्तथा सर्व भृतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च। (कठ २।५।६)

ग्रर्थ:—जैसे ग्रिश भुवन में प्रवेश कर के श्रानेकों रूपों में ग्रिभिव्यक्त हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का श्रांतरात्मा प्रत्येक रूप (शक्ल) में श्रासमान है; इस के बाहर भी यही श्रात्मा है। यहिमन्त्रीः पृथिवी चांतरिक्षमोतं मनः सह प्रारोश्च सर्वैः । तमैवैक जानय ग्रात्मानमन्या वाचो विमुख्यामृतस्येप सेतः ॥ ( मं० २ । २ । ५ )

श्रयः—जिस में यु-लोक, पृथिवी श्रीर श्रंतिस्स पिरोए हुए हैं, जिस में प्राणों सिहत मन पिरोया हुश्रा है, इसी एक को श्रात्मा जानो; दूसरी वार्ते छोड़ दो। वह श्रमृत (श्रमरता) का सेतु हैं।

ग्रानिम्पि चतुपी चंद्रस्यै दिशः श्रोत्रे वाग्विवतार्च वेदाः । नायुः प्राणी हृदयं विरुवमत्य पद्भ्यां पृथ्वी स्रोप सर्वभूतांतरातमा ॥

(मुं०२।१।४)

श्रमे:—श्रीन उस का सिर हैं, चंद्रमा श्रीर स्वं नेत्र हैं श्रीर दिशा कान। उस की वाणी से वेद निकले हैं। वायु उस का प्राण है; विश्व उस का हृदय है; पृथ्वी उस के चरणों से उद्भूत हुई है; वह सब का श्रंतरात्मा है।

न्नतः तमुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यंदंते सिंधवः सर्वरूपः। न्नतश्च सर्वो न्नोपधयो रसाश्च येनंप भूतिस्तिण्डते स्वंतरात्मा॥ (मुं०२।१।६)

श्रयं:—रसी ते सब समुद्र श्रीर पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसी ते श्रमेक रूनों की नदियां बहती हैं; समन्त श्रीपिषयां श्रीर रस इसी ते निकले हैं; तब भूतों ते परिवेष्टित होकर यह श्रंतरातमा स्थित हैं।

मनोमयः प्राण्यारीरनेता प्रतिष्ठितोऽस्रो हृदयं सन्निधाय। सद्विद्यानेन परिपर्श्वति धीरा ग्रानंदरूपममृतं यद्विनाति ॥ (सुं०२।२।७)

श्रमः—पर श्रामा मनीमप है; मन की दृत्तियों से लाना जाता है; प्राप्त श्रीर श्राने का नेता है; हदय में स्विदित है, श्रीर श्रम में प्रतिष्ठित है। पीर लोग शास-द्वारा उसे जानते हैं और उस की श्रानंदमय श्रमृत-स्यक्षय भारमान एका का दर्शन करते हैं। सप्रपंच ब्रह्म के इस कवित्वमय वर्णन के वाद हम निष्प्रपंच ब्रह्म के वर्णन में कुछ उद्धरण देते हैं। ब्रह्दारएयक (३। ८। ८) में याजवत्क्य गार्गी को ग्रक्षर का स्वरूप समभाते हैं:—

"हे गागिं! इस ग्रक्षर का विद्वान लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह स्थूल नहीं है, श्राणु नहीं है, हस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, रक्तवर्ण नहीं है, चिकना नहीं है; यह छाया से भिन्न है, ग्रंधकार में प्रयक् है, वायु ग्रोर ग्राकाश से ग्रलग है; यह ग्रसंग है; यह रस-हीन ग्रीर गंधहीन है; यह चक्तु का विपय नहीं है, शोत्र का विपय नहीं है, वार्णा ग्रीर मन का विपय नहीं है इस का कोई संबंध नहीं है, प्राण् ग्रीर मुख में भी कोई संबंध नहीं है; यह न ग्रंदर है, न वाहर; यह कुछ नहीं खाता, इस को कोई नहीं खा मकता।"

केनोपनिपद् में लिखा है :—

श्चन्यदेव तद् विदितादधी श्चविदितादधिइति शुश्रुम पूर्वेपा ये नस्तद् व्याचितिरे। (१।४)

ग्रथित् जो जाना जाता है उन से ब्रह्म भिन्न है, जो नहीं जाना जाता उस से भिन्न है, ऐसा हम ने ब्राचीन विद्वानों के मुख ने मुना है।

यद् वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । (केन०१ १ ५)

जिमे वागी नहीं कह सकती, जिस की शक्ति में वागी वोलती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिस की तुम उपासना करते हो।

मन जिस के विषय में नहीं नोच सकता जिस की शक्ति से मन मोचता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो; उसे नहीं, जिस की उपासना करते हो। निचकेता यम से कहता है:—

ग्रन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्माद् ग्रन्यत्रास्मान्कृताकृतात्। ग्रन्यत्र भृताच भव्याच्च यत्तत्पर्श्यात तद्यद। (कट, २।१४) ग्रर्थः—हे यमाचार्य! जो धर्म से ग्रलग है ग्रौर ग्रधमे से भी ग्रलग है; जो कृत ( किए हुए ) श्रीर श्रकृत (न किए हुए) दोनों ते भिन्न हैं; जो श्रतीत श्रोर भावा दोनों से पृथक् तुम देखते हो वह मुक्ते समभाश्रो । - श्रशब्दमत्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

त्रनाचनंतं .महतः परं ध्रुवंनिचाय्य तन्मृत्यु मुखाल्रमुच्यतं ।

( कंट, १ ११५)

श्रयं: — महा शब्दं, रॅपशं श्रोर रूप से रहित है, श्रव्यय है, रस-रहित श्रीर सदा गंध-हीन है; वह श्रनादि है, श्रनंत है, बुद्धितस्य से पर ह श्रीर भुव है। उसी का श्रम्वंपण करके मनुष्य मृत्यु क मुख से छूटता है।

नव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चतुपा । श्रस्तीति व वतोऽन्यत्र कथ तदुपलभ्यतं । ( कठ, ६ । १२ )

श्रयः—वह वार्णा तं प्राप्त नहीं किया जा तकता, मन श्रीर चतु— हेंद्रियों—द्वारा प्राप्त नहीं किया जो तकता। 'वह ह' यह कहने के श्रीत-रिक्त उस का प्राप्ति कैसे हो तकती है ?

्कर पे उद्धरणों ने पाटक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिषदों में समपेच अथवा स्मुण आर निष्यपंच अथवा निमुण अस दोनों का ही चुंदर और सजीव भाषा में वणन ह। वेदांतियों का मत ह कि अस वास्तय म निमुंण ही है और उस का समुण रूप म वणन मंद-सुद्धि जिज्ञानुओं के बोध के लिए ह। औं रामानुजाचार्य के मत में अस समुण और निमुण दोनों ही है। वह अशेष कस्याणमय गुणों का भंडार है और संवार के सार दुमुणों ते मुक्त ह।

र्याद कर वस्तुतः निगुण् श्रोर प्रपंच-रात्य है तो उस से जगत् की
उसित की होती है। यदि एकता हो सत्य
रणित्रम् श्रोर मायाबाद है तो श्रोतेकता की प्रतीति का क्या कारण है!
वेदांती इस का कारण माया की बताते हैं। इस समय हमारे कामने
प्रस्त यह है कि—क्या माया का किदांत उपनिपदों में पाया जाता है!
'मावा' राष्ट्र मारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन कात से प्रसुक्त होता

चला त्राया है। ऋग्वेद में वर्णन है कि इंद्र श्रानी माया से बहुक्तय ( त्रानेक कपवाला ) हो गया है। पही पंक्ति बृहदारएयक में भी पाई जाती है। वहदारएयक के भाष्य में उक्त पंक्ति ( त्रार्थीत् इंद्रो- मायाभिः पुरुक्तप ईयते ) पर टीका करते हुए श्रो शंकराचार्य लिखते हैं:—

्र इंद्रः परमेश्वरो मायाभिः प्रजाभिः नामरूपकृत मिथ्याभिमानैर्वा न तु परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते ।

ऋथीत् इंद्र या परमेश्वर नामरूप कृत मिथ्याभिमान से ऋनेकरूपों वाला दिखलाई देता है, वास्तव में उस के वहत रूप नहीं होते।

इस प्रकार श्री शंकराचार्य के मत में यह। मायावाद की शिक्षा है। 'जहां द्वेत जैसा (इव) होता है, वहां इतर इतर को देखता है, सुनता है, श्रार जानता है; एक-दूसरे से वात-चीत करता है।......जब इस के लिए सब कुछ त्रात्मा हो हो जाता है तो किसे किस से देखे, किसे किस हे सूंबे, किसे किस से सुने ? 3 यहा 'इव' शब्द के प्रयोग से वेदातियों की सम्मति में मायावाद को पुष्टि होती है। 'मृत्तिका के सारे कार्य नाम-रूप-मात्र हैं, मिट्टी ही सत्य है, छांदोग्य का यह वाक्य भी जगत् के नाम-रूप-मात्र होने को घोषणा करता है। श्वेताश्वेतर में लिखा है:—

त्राध्मान्मायी सुजते विश्वमेतत् (४ । ६ ) मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् (४ । १० )

श्चर्यात्, वह मायाची इस से सारे जगत् को सुन्दि करता है। प्रकृति को माया समभाना चाहिए श्चीर महेश्वर या शिव को मायी या माया का स्वामी।

इन उद्धरणों के वल पर शंकर के अनुयायी वेदांतियों का कहना है कि उपनिषद् मायावाद की शिक्षा देते हैं। उन के कुछ विरोधियों का कयन है

१११० ह। ४७। १८

२चृ०२।४।१६

३वृ०२।४।१४

िक उपनिपदों में माया—सिदांत का लेश भी नहीं है श्रीर यह सिदांत वीदों से प्रभावित हुए शंकराचार्य की श्रयनी करपना है। पद्मपुराण में शंकर को इसी कारण प्रच्छन बीद (छिपा हुश्रा श्रन्यवादी) कहा गया है।

वास्तव में इन दोनों मतों में ऋतिरंजना का दोष है। वस्तुतः उप-निपदों में जगत् के मिय्या होने का विचार नहीं पाया जाता। कछोपनिपद् में लिखा है—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदिन्वह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । (२।११)

अर्थात्, जो यहां है वह वहां है और जो यहां है वह यहां है। वह एक मृत्यु ते दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है जो वहां अनेकता देखता है।

इस मंत्र से यह त्यप्ट सिद्ध होता है कि उपनिपद् बद्ध श्रीर जगत् की स्थता में भेद नहीं करते। जब छंदोन्य में श्राकिए पूछते हैं, 'क्यमसतः सजापेत'—ग्रसत् ने मत् कैते उत्पन्न हो सकता है ?—तव वे त्यप्ट शब्दों में जगत् का सत् होना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार इम देखते हैं कि उपनियद् जगत् को मिष्या नहीं बताते। श्रु केद की पंक्ति में माया का श्रापं 'श्राहचर्य नक शक्ति' तमकता चाहिए। श्वेताश्वेतर की माया ती प्रकृति ही है जिस के श्राप्यक्ष शिव हैं। किर भी यह मानना पढ़ेगा कि एकता से अनेकता की उत्पत्ति के रहस्य को उपनिपद् के श्रु पियों ने स्पष्ट नहीं किया है, श्रीर कहीं-कहीं उन की भाषा किसी 'भाया' जैसे रहस्यपूर्ण शिक्त की स्रोर 'संवेत करती है। जैसा कि टा० विवो ने भी स्वीकार विवा है, उपनिपदों में से शंकर वेटांत का विकास स्वामाविक ही हुआ है। शंकर का मायावाद उपनिपदों को भूमि में श्राकर विवातीय नहीं मासूम होता।

मानस्यान्त्र या मनोविद्यान को परिभाषा मानव-इतिहास के विभिन्न रुपनिषद् सुपी में विभिन्न प्रकार की होती आई है। मनोविजन यालव में मनोविद्यान आजकत की चील है। उसीसपी रुवान्दी में योदंप के देशों में उस का तन्म औरविकास हुआ है। प्राचीन काल में पूनानी या ग्रीस के दार्शनिक ग्रारत्त् ने मनोविज्ञान की नींब डाली थां। भारतवर्ष में उपनिपत्काल में हम मानिमक व्यापारों के विपय में जिज्ञासा ग्रीर विचार पाते हैं। प्राचीन काल के मभी विचारक ग्रात्मा की सत्ता में विश्वास करते थे। ग्रीक भाषा से गृहीत 'साहकॉलोजी' शब्द का ग्रथ 'ग्रात्मां वज्ञान या ग्रात्म-विपयक चर्चा है। उन्नीमवीं शतार्व्या में मनोविज्ञान का ग्रथ 'ग्रात्मा की दशाग्रों का ग्रध्ययन' किया जाता था। बाद का 'ग्रात्मा' शब्द का ग्रथाग छोड़ दिया गया ग्रीर मानमशास्त्र का काम मानीसक दशाग्रों का ग्रध्ययन तमका जान लगा। श्राधुनिक काल के कुछ मनावज्ञानिक तां शारीरिक दशाग्रों ते निन्न मानासक दशाग्रा को सत्ता मभा संदेह करने लगे हैं। ग्रमेरिका के 'विह्रवियार्जम' नामक स्कूल की ग्रीत घार जड़वाद की ग्रीर हं।

ग्राधुनिक विचारक। का भाति उपानपट् के ऋषि मानिमक श्रीर शारीरिक दशाश्री में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। इस संबंध पर विचार करने के लिए श्राजकल एक स्वतंत्र शास्त्र ह, जिस 'फ़िक्नियाँलोजिकल साइकां-लोजी' कहत हैं। छादाग्य मालेखा ह—श्रवमय हि सोम्य मनः '—श्रथीत् मन श्रवमय या श्रव्म का बना हुश्रा है। श्रव्म का ही मूच्म भाग मन में परिवर्त्तित हो जाता है। छादोग्य मही श्रन्भत्र कहा है—श्राहारख़द्दी मत्व-शुद्धिः, सत्वगुद्धी श्रुवा स्मृतिः —श्रथीत् शुद्ध सात्विक श्राहार करने से मस्तिष्क शुद्ध होता ह श्रीरमित्ष्क शुद्ध होने से स्मरण्-शक्ति तीत्रहोती हैं।

उर्यानपदां के मनोविज्ञान को हम रशनल साहकॉलोजी कह सकते हैं। मानिसक जीवन की व्याख्या के लिए ब्रात्मवत्ता को मानना ब्रावश्यक है। इस ब्रामा का स्थान कहा ह ? उपनिपदों के कुछ स्थलों में ब्रात्मा को सीमित कर के वर्णन किया गया है। कठ में लिखा है:—

त्रांगुउमात्रः पुरुषो मध्य जात्मीन तिष्ठांत । (४। १२) द्यर्थात् ऋँगूटे के वरावर पुरुष क्रात्मा (शरीर या इदय) के वीच में न्यित है। छादोग्य

<sup>ं</sup> छां० ६ : ५ । ४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> छां० ७।६।२

में भी वर्णन है कि ख्रात्मा पुंडरीक (कमल) के ख्राकार के दहराकाश या दृदयाकाश में स्थित है। फ्रोंच दार्शनिक डेकार्ट ने ख्रात्मा का स्थान मस्तक की ग्रंथि विशेष वतलाई थी।

लेकिन उपनिषद् के ऋषि आत्मा को परिदर्तनशील मानसिक दशाओं से एक करके नहीं मानते। आत्मा अविकारी है। कठोपनिषद् के अनुसार 'इंडियों से उन के विषय उद्भा हैं, विषयों से मन उद्भा हैं, मन से बुढि उद्भा हैं, बुदि से अव्यक्त अथवा प्रकृति और प्रकृति से भी पुरुष। पुरुष से उद्भा कुछ नहीं है; वह उद्भाता की तीमा है; वह परम गति है।' आत्मा जागृत, स्वम और सुपुष्ति तीनों अवस्थाओं से परे हैं। शक्र के मत में तो आनंद भी आत्मा का अपना स्वरूप नहीं है, वह भी एक 'कोश' है। परंतु शंकर की यह व्याख्या उपनिषदों और वेदांत-उन्नों दोनों के आत्मार अधिमाय के विकद्ध है। इसके विषय में हम आगे लिखेंगे।

श्राजकत के मनोदेशांतक तारी मानतिक दशाश्रों को तीन 'श्रेणियों मानतिक दशाश्रों में विभक्त करते हैं, स्वेदन, ('फ़ीलिग') संकल्प, का वर्णन ('पालिशन') श्रोर विकल्प श्रथवा विचार ('थॉट')। ऐतरित के एक स्थल में लगभग एक दर्जन मानतिक दशाश्रों के नाम हैं ध्रपीत संगान, श्रशान, विशान, प्रशान, मेथा, दृष्टि, श्रांत, मति, मनीपा, तृति, स्मृति, संकल्प, प्रतु, श्रमु काम श्रीर पश । उपनिपद् (ए० ३ । २) याता है कि पह सब प्रशान के ही नाम हैं।

ान एक उद्धरण से ही पता चल जाता है कि उस समय का मनो-वैधानिक शब्दकीय कितना भेवस था। हम पाठकों का प्याद मनोविधान का एक सुदर कीय पनाने की आवर्यकता की और आकर्षित करना चार्त है। यह दाम भेरहत के दार्शनिक साहित्य की बहायता से बिना कठिनाई के पूरा ही रचता है, परंतु हम के लिए कई व्यक्तियों का नहतीन अपिकत है। इस काम की पूरा दिन् दिना चौरय के बहुते हुए मानस्थान्य नंदंशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी नहीं किया जा साकता !

इसी प्रकार छांदोग्य में एक स्थान पर 'संकल्प' की प्रशंसा की गई है। मानसिक दशाओं में संकल्प ही प्रधान है, यह मत जर्मन दार्शनिक शोपेनहार के सिद्धांतों से मिलता है। त्राजकल कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को प्रधानता देतें हैं, कुछ संकल्प को त्रीर कुछ संवेदनाओं या मनोवेगों को। छांदोग्य में ही संकल्प की महिमा बताने के कुछ बाद कहा है, 'त्रथवा चित्त संकल्प से ऊपर है' (चित्तो वाव संकल्पाद् भूयः) ये मेत्री उपनिषद् में लिखा है 'मनुष्य मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, त्रश्रद्धा.....सव मन ही हैं। 'उ यहां हंद्रियों पर मन की प्रधानता बताई गई है त्रीर विभिन्न मानसिक दशाओं को मन का विकार कहा गया है।

निद्रा के विषय में बृहदारएयक में लिखा है—'जैसे पक्षी थक कर घोंसले में घुस जाता है, वैसे ही यह पुरुप श्रांत होकर ग्रापने भीतर लय हो जाता है।' छांदोग्य में एक स्थल में लिखा है कि सोते समय पुरुष नाड़ियों में प्रवेश कर जाता है ग्रीर स्वप्न नहीं देखता।'

स्वप्नों के विषय में उपनिषदों के विचार महत्वपूर्ण हैं। वे पुरुष में स्वप्न-क्षणों में सुजन करने की शक्ति का वर्तमान होना मानते हैं। 'वहां न रथ होते हैं न रथ के रास्ते; रथों और उन के मागों का यह सुजन करता है ।...वहती हुई भीलों का, तड़ागों का, इत्यादि' (१०४। ३।१०)।

उपनिपत्कार जीव की त्रमस्ता या 'मृत्यु के वाद जीवन' की शिक्षा के पक्षपाती हैं। त्राजकल की 'साइकिकज रिसर्च' की परिपदें इस प्राचीन सत्य को स्वीकार ग्रौर सिद्ध कर रही हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> छां० ७ । ४ । २

<sup>े</sup> छां० ७ । ४ । १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मैत्री ४।३०

४ वृ० ४।३ १६

५ छां० = । ६ । ३

व्यवहार-शास्त्र, व्यवहार-दर्शन श्रयवा श्राचार-शास्त्र में, समाज में रह उपनिपदा का कर मनुष्य को किन-किन कर्तव्यों का पालन व्यवहार-दर्शन करना चाहिए, इस का वर्णन रहता है। शान्त श्रीर समाज जिन्हें हमारे कर्तव्य वतलाते हैं, वे युक्तिसंगत या बुद्धि के श्रमुकुल हैं या नहीं ? कीन-सा श्राचार या किया वर्जनीय है श्रीर कीन प्रत्ण करने योग्य है, इस का वैज्ञानिक विवेचन व्यवहार -शास्त्र का काम में। मनुष्य जिस मांति रह रहे हैं श्रीर श्रपने साधियों के चरित्र को देख कर श्रव्हे-बुरे का निर्णय कर रहे हैं जस पर विचार कर के क्या हम किन्हीं मार्यभीम, वैज्ञानिक-सिद्धांतों पर पहुँच मकते हैं ? क्या मानव-व्यवहार के, उस व्यवहार के जिसे हम नैतिक दृष्टि से श्राह्म कहते 'हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो देश-काल को सीमा से परे हें ? सामाजिक श्रीर नैतिक संस्थाशों के इतिहास का श्रथ्ययन कर के क्या हम उन के परियर्गन श्रीर विकास के नियमों को जान नकते हैं ? इस विकास की क्या कोई नियमित गित हैं ?

## व्यवहार-दर्शन ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जीवता है।

योषप के विद्वान् वार-वार यह आनेप करते हैं कि भारतीय विचारकों ने व्यवहार-वर्शन में विशेष अभिकृति या दिलचर्सी नहीं दिखलाई हैं। उन के इस सान्त-संबंधी सिद्धांत या विचार वैद्यानिक विश्लेषणा, मे प्राप्त नहीं किए गए हैं। शायद कुछ हद तक यह आनेप ठीक हो। वस्तुनः भागत्या में व्यवहार-शाम्ब आनं को श्रुतियों, स्मृतियों तथा अन्यधार्मिक संगों के प्रभाव ने मुक्त न कर नका। बीम में अरम्य ने जो काम इतन् प्राचीन समय में अपनी 'एपिक्स' लिख कर किया वह भारत के विचारक प्राच तक न कर सके। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि भागतीय क्वित्रहमें की व्यावहारिक प्रश्नों में अभिकृत्व नहीं भी। इस के विश्व में श्रीव्य हम आने जिल्हों।

यर टीफ है कि उपनिषद् के ऋषिव्यावदारिक समस्याग्रीपर उतना व्यान सर्थ देते जिल्ला कि फाल्मा-यस्मान्मा-संबंधी विचासी वर्ष । लेकिन जैस कि मृमिका में कह चुके हैं, भारतवर्ष में मारी दार्शनिक खोज का उद्देश्य व्यायहारिक था। भारत के दार्शनिक एक विशेष लचा तक पहुंचना चाहते थे जिस के उपायों की खोज ही उन की दृष्टि में दार्शनिक प्रक्रिया थी।

उपनिपदों में व्यावहारिक शिक्षाएं जगह-जगह विगरी हुई पार्ट जाती हैं। वे सन्य पर विषेत्र ज़ोर देने हैं। सन्यकाम जावाल की कथा में सन्य वोलाने का महन्व दिखाया गया है। प्रश्नोपनिपट में लिखा है. ''ममलो वा एव पिखुप्यित योऽनुनमिनवहित' श्राय्थीत् वह पुरुप जह गहित नष्ट हो जाता है जो भाठ वोलाता है। मंहकोपनिपद कहना है, 'सन्यमेव जयने नाहाम् सत्येन पंथा विततो देवयानः।'( ३।१।६)

ग्रथीत् 'गत्य की ही जय होती है, फुट की नहीं। सन्य से देवयान (देवमाग) विन्तृत या प्रशन्त होता है।' तैनिरीय उपनिपट में ग्राचार्य ने जो शिष्य को शिक्षा ही है उस का हम कुछ ग्राभाम दे चुके हैं। वहां दान के विषय में लिखा है—'श्रद्भया देयम्; ग्रश्रद्धया ग्रदेवम्; श्रिया देयम्; हिया देयम्; भिया देयम्।' ग्रथीत दान श्रद्धा मे देना चाहिए, ग्रश्रद्धा में नहीं। भन का दान करना चाहिए; लज्जा में दान करना चाहिए, भय से दान करना चाहिए।'

देव शौर पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देवता संमभना चाहिए, पिना को देवता समभना चाहिए। इंद्रिन-निग्रह की शिक्षा तो उपनिपदों में जगह-जगह पार्ट जाती है। इंद्रियों की घोड़ों में उपमा दी गर्ट है, मन को उन्हें वाँधनेवाली रिस्मिगों में और वृद्धि को सार्थि में। उम पुरुष का ही कल्याण होता है जिस की बुद्धि मन श्रीर इंद्रियों को वश में रचती है।

कर्म करने में इम स्वतंत्र हैं या नहीं ? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, यदि ईश्वर टी ग्राच्छे-बुरे कर्म कराता है, ग्राथवा यदि कर्ना की स्वतंत्रना भाग्य के वश में होकर हम भले-बुरे कर्म करने

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> प्रश्न, ६। १

रे तै० १। ११

हैं, तो हमें कमों का फल नहीं मिलना चाहिये। जिस के करने में मेरा हाथ नहीं है, उस के लिए मैं उत्तरदायों नहीं हो सकता। उपनिषद कर्म-सिद्धांत ग्रीर पुनर्जन्म को मानते हैं, इस लिए वे कर्ती की स्वतंत्रता को भी मानाते हैं। कठ में लिखा है:—

योनिमन्ये प्रपद्धे शरीरत्वाय देहिनः

स्थागुमन्येऽनुसंयंति यथाकर्म, यथाश्रुतम्। (५।७)

ग्रयित् ग्रपने-ग्रपने कमों के ग्रानुसार जीवधारी पशु-पिक्षयों या वनस्पतियों की योनि को प्राप्त होते हैं। मुक्तिकोपनिषद् कहता है:—

शुभाशुभाम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित् पौरुपेस प्रयन्तेन योजनीया शुभे पथि । ( २ । ५ )

श्रमीत 'वासना की नदी श्रच्छे श्रीर बुरे दो रास्तों से बहती है, मनुष्य को चाहिए कि उने श्रपने प्रयत्न से सन्मार्ग में प्रवाहित करे।' यहां स्पष्ट ही पुरुपार्थ पर ज़ोर दिया गया है। कहीं-कहीं कर्ता की स्वतंत्रता के विरुद्ध भी वाक्य पाए जाते हैं। 'जिन्हें वह कैंचे लोकों में पहुँचाना चाहता है, उन से श्रच्छे कर्म कराता है' परंतु उपनिपदों का हृदय कर्तु-स्वातंत्र्य के पक्ष में है। श्रन्यथा 'श्रात्मा वा श्रदे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिव्या निनव्यः' श्रभीत् श्रात्मा का ही श्रवण, मनन श्रीर निदिव्यासन करना चाहिए, हत्यादि उपदेश-वाक्य व्यर्थ हो जावँगे।

जैसा कि हम पटले इंगित कर चुके हैं जीवन के भोगों श्रीर ऐश्वयों
के प्रति उपनिपदों का नाव उदासीनता का है।
कर्म और संन्यास वाद के—कट श्रादि—उपनिपदों में मंन्यान के
निए प्रयत शाकर्पण पापा जाता है। याजवल्ब्य जैसे गठश्रों की कामना
करनेवाले विचारक कम होते हैं। श्रेय श्रीर प्रेय के बोच में तेज रेखा
न्यांच टी जाती है श्रीर दार्शनिकों को त्याग श्रीर तपश्चर्यों का जीवन
श्राकरित करने लगता है। ईशोपनिषद में जान श्रीर कर्मदोनों के समुच्चय

**<sup>।</sup> क**ीबीयकी ०, ६ । २

की शिक्षा है। 'जो अविद्या की ही उपासना करते हैं वे घोर श्रंधकार में धुसते हैं, जो विद्या (ज्ञानमार्ग) के उपासक हैं वे उस से भी गहरे श्रंध कार में जाते हैं। जो केवल विद्या श्रीर अविद्या दोनों को साथ-साथ ज्ञानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से श्रमृतत्व या श्रमरता लाभ करता है।'' 'कम करते हुए ही सौ साल तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार ही मनुष्य कमों में लिप्त होने मे वच सकता है; दूसरा कोई रास्ता नहीं है।'

इस समुच्चयवाद की शिक्षा का महत्व लोग दिन पर दिन भूलतं गए। ज्ञान श्रीर संन्थास पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। भारतीयों के पतन का एक कारण यह भी हुन्ना कि यहां के वड़े-यड़े विचारक नेता ममाज के प्रति उदासीनता का भाव धारण करके अपने व्यक्तिगत मोक्ष की कामना करते रहे। श्राधुनिक विद्वान् का विश्वास है कि सारी मानव-जाति की मुक्ति एक साथ ही होगी। अत्रपने को सामज से अलग करके व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। व्यक्ति को समाज से अलग कर देने पर उम की, सत्ता ही नहीं रहती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ममाज में रह कर ही बह अपना कल्याण कर सकता है।

उपनिषदों का, और भारत के अन्य दर्शनों का भी, ध्येय मुक्ति पाना था। मोक्ष के लिए ही आत्मसत्ता पर मनन और उसके ध्यान की शिक्षा दी गई है। आत्म-प्राप्ति के लिए तत्पर होकर मोक्ष उपाय करने की इस शिक्षा अर्थात् अवल, मनन और निदिध्यासन को भी रानाडे के शक्दों में, हम आध्यात्मिक कर्म-

१ ई्रा० हो११

२ ईं० २

३प्रसिद वेदांती अप्पय दी हित का भी यही मत है।

श्रमवर्ण का सर्थ है गुरुमुल से मात्म-विषयक उपदेश सुनना । मनन का माराय सुने हुए निपर सकेंबुदि से विचार कर सममना चाहिए। निविध्यासन का मध्य ध्यान, दपासना या भारम प्रत्यत्त की प्रक्रिया है। नाद कह सकते हैं। यहां कर्मवाद का मतलव ब्राह्मणों के यज्ञ-विधान नहीं सममना चाहिए। वास्तव में याज्ञिक कर्मों और उन फलमृत स्वर्ग ग्रादि को उपनिपद् नीची दृष्टि से देसते हैं। इसी लिए कहा गया है कि नपनिपदों का लच्य अथवा मोझ व्यावहारिक जीवन और वौद्धिक जीवन दोनों को अतिक्रमण करता है। भारतीय दर्शनों का लच्य व्यवहारशास्त्र जीर तर्कशास्त्र दोनों के परे है। इस का अर्थ यही है कि मोझ-प्राप्ति के लिए नैतिक पवित्रता और सद्म चिंतन अथवा मनन ही काफी नहीं हैं, यज्ञपि यह दोनों ही आवश्यक हैं। वहा को उपनिपद तर्क-बुद्धि से परे और कर्मों से न बढ़ने-घटने वाला ('न कर्मणा वर्धते नो कनीयान') नतलाते हैं। ब्रह्म धर्म और अधर्म, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। मोक्ष का स्वरूप भी ब्रह्मभाव ही है।

नम के वर्णन में उपनिषद् कभी-कभी वड़ी रहस्वपूर्ण भाषा का छाश्रय उपनिषदों में लेते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं भारतीय रहस्यवाद का श्रोत उपनिषद् ही हैं ईशोप-निषद् कहता है, 'वह त्रहा चलता' है, वह नहीं चलता, वह दूर है. वह पास भी है; वह तव के छांदर है, वह तव के वाहर है।' अपने छाराध्य के विषय में इस प्रकार की छानिश्चित भाषा का प्रयोग रहस्यवाद का वाहा लक्षण है। ध्यान-भग्न साधक छपने प्रेमास्पद का, छानंत, ज्योतिमेय छान्म-तन्य का, साधातकार करता है। मानव-स्वभाव से प्ररित होकर वह उस साक्षात्कार को छाजुभृति को वाली में प्रकट करना चाहता है। परंतु सीमित माषा छानि का वर्णन कैसे कर सकती है! अनंत प्रेम, छानंत सींदर्य छोर छागर छानंद को प्रकट करने के लिए मानव-भाषा में शब्द नहीं है। प्रित्तम को देलने छोर छात्मसात् करने का वो छसीम उल्लास है, उस को रुपशित्वा के प्रत्यक्ष का लो छपरिमित छार्स्वर्य है, वह सीमित छोर न्याव्हारिक मित्तकों से निकती हुई भाषा से परंदे है। यही सस्ववादियी

श्तुलना कीविष् 'नाविस्तो दुरचरितात्' और 'दस्के न्याक स्मूचा' !

١

की चिरकालिक कठिनाई है, यही कारण है कि हमें कबीर जैसे कवियों की वाणी अटाटी और अट्भत प्रतीत होती है। इसी कारण उपनिपदों की भाषा सीधी और मरल होते हुए भी कहीं कहीं दुनह हो जाती है।

'उस में स्पंदन नहीं है ( ग्रानेजत् ) लेकिन वह मन मे भी ग्राधिक वेगमान् हैं। देवना उम तक नहीं पहुँन सके, पर वर देवना ग्रों तक पहने में ही पहुँचा हुग्रा है। वर मव दोड़ ने ह ग्रों को ग्रानिक मण कर जाना हैं, यद्याप स्वयं एक ही जगह स्थिर रहना है। उम के भीतर रह कर ही वायु जल को धारण करता है। यमाचार्य कहने हैं:—

> स्त्रामीनो दूरं बजित शयानो याति मर्वतः करनं मदामदं देवं मदन्यो जानुमर्दति । (२।२१)

"वैठा हुया वर दर चला जाता है, मोता ह्या वह मर्वत्र पहंच जाता है। उस हर्ष स्त्रीर स्त्रहर्ष (शोक ) मरित विरुद्ध धर्मवाले देवता को मेरे 'सिवाय कीन जान सकता है ?''

इस ब्रह्म को जानने में मन ग्रौर इंद्रियां ग्राममर्थ हैं। वृहदारएयक में लिखा है:—

तस्माट् ब्राह्मणः पांडिन्यं निर्विद्यवान्येन तिष्ठासेत् । (३।५।१)

ऋषीत 'इम लिए ब्राह्मण को चाहिए कि पांडित्य को छोड़ कर बालक-पन का व्याश्रय ले।' वालक के ममान मरच बने विना ब्रह्म-प्राप्ति नहीं हो सकती। मुरहकोपनिषद का उपदेश हैं:—

"प्रणाव को धनुष समम्मना चाहिए श्रौर श्रात्मा को वाण; ब्रह्म ही लच्य है। प्रमाद-हीन होकर इस प्रकार वेधना चाहिए कि श्रात्मा ब्रह्म में, लच्य में तीर की तरह, तन्मय होकर मिल जाय।" हम पहले कह चुके हैं कि उपिनपट् अनेक लेखकों की कृतियां हैं

उपिनपत्नों में भारतीय और उन में अनेक विचारधाराएँ पाई जाती

दर्शनों का म्ल हैं। हम ने अब तक उपिनपदों के विचारों का
वर्णन कुछ इस प्रकार किया है मानों उन में आंतरिक भेद नहीं हैं। लेकिन
उपिनपदों के आधार पर अनेक आचायों और दार्शनिक संप्रदायों ने
अपने मत को पृष्टि की है, यही इस वान का प्रमाण है कि उपिनपदों
में विभिन्न विचार पाए जाते हैं।

न्याय श्रीर वैशेषिक दर्शनों का मृल उपनिपदों में प्रायः नहीं है, इसी
न्याय श्रीर वैशेषिक लिए वेदांतियों को 'तार्किकों' में विशेष चिढ़
है। नैयायिकों ने उपनिपदों से निर्फ़ एक बात
ली है. यह यह कि श्रात्मा निद्रायस्था में पुरीतत् नाड़ी में शयन करता
है। मोक्ष श्रीर श्रात्माश्रों के वहुत्व तथा व्यापकता की धारगाएँ भी
उपनिपदों की चीज़ मानी जा सकती हैं। परमाणुवाद श्रीर नैयायिकों
का ईश्वर उपनिपदों में पाना किटन है।

अदीपनिपदों में पुरुप को अव्यक्त में श्रीर अव्यक्त को महत्तव में परे या खुद्दम बतलाया गया है । इस प्रकार सांप्य का मूल सांख्य के प्रकृति, बुद्धि श्रीर पुरुप का वर्णन पहों मिल जाता है। किंतु सांख्य का सुख्य स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिपद हैं। इस उपनिपद में कविल का नाम आता है। किंतु चेदांती लोग वहां किंगित का अर्थ वर्णविशेष करके उसे हिर्स्थगर्भ का विशेषण दनलाने हैं। श्वेताश्वेतर में एक प्रनिद्ध श्लोक है।

त्रवानेकां लोहिन-शुक्ल-कृष्णाम् वहीः प्रवाः ख्वमानां नहताः त्रवो धोको जुपनाणोऽनुकोते वहान्येनां सुक्रमोगामवोऽन्यः।

( 414)

<sup>ै</sup> बढ, ११३। ५०, ५५

र स्वेता० ४। २

श्रथीत्, "एक वहुत सी सदरा प्रजाश्रों को उत्पन्न करनेवालो लाल, सफ़दे श्रीर काले वर्ण की श्रजा (वकरी या कभी उत्पन्न न होनेवाली प्रकृति ) है। एक श्रज (वकरा या वद्ध जीव) उस के साथ रमण करता है, दूसरा श्रज (मुक्त पुरुप या वकरा) उस भोग की हुई को छोड़ देता है।" यहां सांख्यों के श्रनुसार तीन गुणों वाली प्रकृति का वर्णन है।

किंतु श्वेताश्वेतर का सांख्य, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं निरी-श्वर सांख्य नहीं है। वहाँ प्रकृति ईश्वर की माया या शक्ति ही रहती है। प्रश्नोपनिषद् में पुरुष को सोलह कलाब्रोंवाला कहा गया है जिन से ख्रूट कर पुरुष मुक्त हो जाता है। इन कलाब्रों का वर्णन लिंग-शरीर में कुछ समता रखता है।

योग का मूल योग की महिमा अनेक उपनिषदों में गाई गई है। कठ में लिखा है—

> यदा पंचावितिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् । तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्द्रिय-धारणाम् ।

> > ( २ | ६ | १०-११ )

श्रथीत्, जिस श्रवस्था में पाँचों जानेंद्रियां श्रोर मन श्रपने विपयों से उपरत हो जाते हैं श्रोर बुद्धि भी चेष्टा करना छोड़ देती है, उसे परम गित कहते हैं। इंद्रियों की उस स्थिर धारणा का ही नाम योग है। श्वेताश्वेतर (२। ८—१५) में योग-प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। योग के भौतिक पहलुश्रों, पर कीपीतकी श्रीर मैत्री उपनिपद् में प्रकाश डाला गया है।

बस्तुतः मीमांसा के यज्ञ-विधानों के महत्व का उद्गम ब्राह्मण्-मीमांसा युग का साहित्य है। ब्राह्मण्-काल ब्रौर स्व-काल, जो कि उपनिषदों के टीक बाद ब्राता है, का वर्णन हम कर चुके हैं। इशोपनिपट् में ज्ञान श्रीर कर्म दोनों के प्रति न्याय करने की कोशिश की गई है।

रवेतारवेतर में ईरवर की पदवी रुद्र या शिव को मिल नाती शैवमत श्रीर उपनिपद् है।

> एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यः, य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः। ३। २

ग्रर्थात् 'एक ग्रहितीय शिव जगत का ग्रपनी शिक से शासन करते हैं।'

ज्ञात्वा शिवं सर्वभृतेषु गृहम् मुच्यते सर्वपाशैः । ४ । १६ श्र्यति शिव जी सव भृतों में व्यात हैं, उन्हें जान कर सव वंधनों से छूट जाता है ।

तीन उपनिषद् ग्रथीत् कट, मुंडक ग्रीर रवेतारवेतर भगवद्गीता का मूल का ग्राधार हैं। कठ के कुछ रलोक तो गीता में क्यों के त्यों पाए जाते हैं, या थोड़े परिवर्तित का में। 'न जायते म्रियते वा विगरिचत्' 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतरुचेन्मन्यते हत्त्र, उभी तो नो विज्ञानीतो', 'ग्रारचयोंऽस्य वक्ता कुणलोऽस्य श्रोता' द्रयादि रलोक उदाहरण में उद्धृत किए जा सकते हैं। निष्काम कर्म ग्रयना कर्मयोग का मूल ईशोपनिषद् में मिलता है। 'कम करते हुए ही वी वर्ष तक जीने की इच्छा करे' (कुर्यन्नेवेह क्रमिण जिज्ञीविपेच्छत जमाः)। विर्वत्य-वर्णन मुंडक में वर्तमान है। कठ में प्रतिद्ध ग्रयत्य का वर्णन है जिल्ल की जड़ कपर ग्रौर शालाएं नीचे हैं। रचेतारवेतर कं भी ति गीता में भी सांख्य की प्रशंसा की गई है।

वेदांत-सूत्रों पर भाष्य करनेवाले श्रांतामानुजाचार्य, श्रीशंकराचार्य हे श्रीतामानुज्ञचार्य, श्रीशंकराचार्य हे श्रीतामानुज्ञचार्यन सुख्य प्रतिपक्षी है। यह मानना ही पढ़ेगा हि समानुज की श्रोपेक्षा शांकर वेदांत की पुष्टि उपनिपदों में श्रीविक स्तप्ट कर में होती है। रामानुज के मन में जी

असंख्य हैं और उन का परिमाण असु है। यक्ति की मी अपनी (स्वतंत्र) सत्ता है। ईश्वर समुण है, जीव और प्रकृति उस के विशेषण (विभृतियां) हैं। कोई पदार्थ निर्मुण नहीं हो सकता। उपनिपदों की शिक्षा त्यष्ट रूप म जगत् की एकता का प्रतियादन करती ह—'नेह नानास्ति किंचन,' कहीं नानात्व नहीं है। पिर भी रामानुज के मत की पोषक श्रुतियों का अमाव नहीं है। नीचे हम कुछ उद्धरण देते हैं।

द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समान दृक्षं परिपत्वजाते तयोरन्यः विप्तल स्वाद्वत्ति ग्रनश्नत्रन्या ग्रामचाकशीति ।

(月0313131)

श्रर्थः—दो पक्षी एक ही वृज पर बैठे हैं, उन में से एक फां का स्वाद लेता है, बूसरा केवल दखता रहता है। यहा ईश्वर छार जीव का भेद-कथन है। यह श्रुति मध्वाचार्थ के इत को भी पोपक है।

भोक्ता भोग्य प्रस्ति।रं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रजमतत्।

(श्व०१।१२)

अर्थात्—मोक्ता (जीव ), भोग्य (प्रकृति ) ग्रोर नेरक ( श्वर ) भेद से ब्रह्म तीन प्रकार का कहा गया है।

वदा पश्यः पश्यते रक्मवर्णम् कर्तारमीश पुच्य व्रज्योनिम् तदा विद्वान् पुरुपपापे विवृत्य निरज्जनः परमं साम्बर्णति ।

(母 0 3 | 2 | 3 )

ग्राथीत्—'विश्व के कर्ता एक्म-वर्ण बहा का दर्शन करके निद्वात् पाप पुरुष से छूट कर निविकार बहा के परम दृश्य को प्राप्त होता है।' मुक्त पुरुष बहा से भिन्न रहता है, मिर्फ बहा के ममान हो जाता है, यह मिद्धात रामानुज का है। यह मत्र शंकराचार्य के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि उन के ग्रानुसार मुक्त पुरुष बहा में लय या बहा ही हो जाता है।

वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः मंन्यास योगाद्यतयः शुद्धमत्वाः

तं ब्रह्मलोकेषु परातकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्व ।

(मुं०३।२।६)

त्रर्थात्—'वेदांत के जाता शुद्ध-हृदय यती मरने के वाद बहालोक का प्राप्त होकर प्रलय-काल म मुक्त हो जाते हैं।' यहां क्रममुक्ति का वर्णन ह जो शाकर श्रद्धत के विरुद्ध है। शंकर के श्रमुसार जाना मर कर तुरंत मुक्त हो जाता है।

रामानुज-दशन भी अर्द्धतवादी होने का दावा करता है। रामानुज का दशन भवाशशद्वेत' कहलाता है। उस के विषय में इस दूसर भाग म पहुंग।

अपने एक अश न शाहर देवात उपनिषदी का प्रतिपाद्य विषव ही नालून पत्रता है। परंतु शंकर का मायाबाद रांकर वेदांत उपानपदा म स्पष्ट प्रातिपादित नहीं है। फिल को जानने ते विना सुना हुआ सुना हो जाता ह, बिना जाना हुआ जान किया जाता है, जल अज्ञान सुजन करता आर प्रहण कर लेती हैं, 'पुरुप हा यह तब छुछ है' ( पुरुप एवंद लबन् ), 'बल को जाननेवाला बल ही ही जाता है' ( बलबंद बलींच मर्चात ), इत्याद पत्रांती श्रीतया शकर के पल म उद्भृत की जा नक्ती हैं। इस अध्याय में पाटकी को पहुत ने उद्धरण विश्व की एकता के पीपक मिल चुके हैं।

परंतु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन श्रुतियों के अर्थ में जो ईत का उन्न अतिपादन करनी है, रहिचातानी की जाय। वास्तव में उपिनपदों को फिला में बहुत उपादा एकता की आशा करना कीटनाहें में टाल देता है। दर्जनी विचारकों के मत में ती प्रतिशत समता और सामंजस्य पाया जाना कीटन है। 'उपिनपदों में एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन हैं' इस हटभर्मी ने विभिन्न टीकाकारों को मंत्रों के सीध-साथ अर्थों का अन्थे करने की लाचार वर दिया। यह अर्थों की सीचावानी भारतीय दार्शनिकों का एक जानीय पार ग्या है। इस चाइते हैं कि हमारे पाटक इस नेकीचता जीत पात्रात को सदा के दिस्न हदय ने निकास टालें। इस प्रकार वे विभन ग्राचारों के निकानों का उनिक सम्मान कर नकेंगे। गई है। जैसे ही एक ब्राह्मण ने पशु का वध किया, उस का यज्ञ करने का सारा फल नष्ट हो गया ग्रौर पशु ने जो कि वास्तव में धर्मराज थे, ग्रपना स्वरूप धारण करके ग्रहिंसा का उपदेश किया। ग्रहिंसा ही संपूर्ण धर्म है (ग्रहिंसा सकलो धर्मः)। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस के प्रज्ञपाती उपनिषदों के शिक्षक भी मौज़ूद थे। ज्ञान ग्रौर कर्म के ग्रातिरिक्त लोगों की भक्ति-मार्ग में रुचि वढ़ रही थी। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में हम भक्ति-प्रतिपादक साहित्य का प्रथम वार दर्शन करते हैं। उस के पश्चात् भिक्त की शिक्षा सब से पहले भगवव्गीता में मिलती है। शाडिल्य ग्रोर नारद के भक्ति-स्त्र वाद की चीज़ें हैं। धौगिक कियाग्रों का महत्व भी बढ़ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय के विभिन्न विचारक जीवन का लच्य प्राप्त करने के लिए कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग ग्रौर योगमार्ग का उपदेश कर रहे थं।

ास्तिक विचारों के सिद्धांतों में इस प्रकार विभिन्नता ग्रौर मतभैद र—नास्तिक विचारक वेख कर लोगों में नास्तिकता ग्रौर ग्रविश्वास की भावनाएं भी जन्म लगीं। यदि सत्य एक है तो उस को पालने का दंभ करनेवालों में इतना वैपम्य इतनी ग्रराजकता क्यों ? श्रुति के ग्रनुयायियों में ग्रापस में फूट क्यों ? विश्वतत्व का स्वरूप क्या है ग्रौरहमारा धर्म क्या है? इस विपयम संसार के विचारकों का एक निश्चय कभी नहीं हो सकता। बहस्पित नामक विद्वान ने ग्रपने नास्तिक विचारों का प्रचार करने के लिए एक ग्रंथ सूत्रों में लिखा जो कि ग्रय कहीं उपलब्ध नहीं है। बस्पित के शिष्य चार्चीक ने वेदों ग्रौर वैदिक-स्मार्त धर्म के समर्थकों का कड़ी भाषा में तक्षपूर्ण खंडन किया।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक- दर्शन प्रधान है। चार्वाक दर्शन एक

<sup>&#</sup>x27;पाणिनि ने 'भक्ति' शब्द की सिद्धिः के लिए एक ग्रलग सृश की रचना की है, ग्रर्थात् ४ । ३ । ६५ वां सूत्र ।

प्रकार का जड़वाद है। भारतीय जड़वाद का कोई चार्वाक-दर्शन शृंखला-वद साहित्य प्राप्त नहीं होता, केवल यत्रतत्र विखरे हुये कुछ ग्रंश पुराणादि में पाये जाते हैं। बृहस्प्रति चार्वाक-दर्शन का प्रवर्त क कहा जाता है ग्रीर बृहस्प्रति-स्त्र इसका मूल ग्रंथ माना जाता है। बृहस्प्रति-स्त्र के कुछ ग्रंश चर्वदर्शन संग्रह में उद्धत किये गये हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत-दर्शन भी कहते हैं क्यांकि यह एक नामान्य लोकमान्य मत का प्रतिपादन करता है। सामान्य जन प्रायः जो देवते हैं उसी को सत्य मानते हैं ग्रतः उन की हिन्द में भौतिक जगत ही चरम सत्य ग्रीर ऐहिक नुख ही परम श्रंय है। चार्वाक-दर्शन में भी केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमास्य माना गया है। तथा भोतिक जगत को ही चरम-सत्य ग्रार लोकिक मुख को ही परम श्रंय नाना गया है।

चार्नीक के मतानुसार प्रत्यक्ष हो एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण है। 
स्वत्य प्रमाण नंदित्य हैं स्वतः उन के प्रमेय भी स्रस्य हैं। जिस का हम
साक्षान् इंद्रियों द्वारा स्वनुभव करने हैं वही निश्चित सत्य है। स्वनुमान
संदित्य हें क्योंकि स्वनुमाम में हम प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात विषय के स्त्राधार
पर एक स्वतात विषय के संबंध में निर्णय करते हैं। यह निर्णय सदा
स्याति के स्त्राधार पर होता है। व्याति साध्य और हेन का नित्य तथा
सावनीम संबंध है। 'पर्वत पर स्नुम है, स्रतः पर्वत बहिमान् हैं' यह
स्वनुमान धूम स्त्रीर बिह्न के व्याति-संबंध पर निर्भर है। सिंतु इस
सावनीम व्याति-संबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का कोई निर्णय नंभव नहीं है। सावनीम
संबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध का संबंध है। स्तर्भत व्यक्तिनंबंध स्तर्भत व्यक्तिनंबंध स्तर्भत का स्तर्भत हो। स्तर्भत का स्तर्भव हो।
स्तर्भव नर्भव नर्भित है। स्तर्भान का स्तर्भ किस स्वयं व्यक्ति-सान पर स्तर्भित है। हितर वह (स्तर्भान) स्वयं किस प्रकार व्यक्ति-सान

का साधक हो सकता है ? ग्रौर न श्रुति द्वारा व्याप्ति-ज्ञान संभव है, क्यों कि श्रुति कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। श्रुति प्रत्यक्ष तथा ग्रनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान की ही राव्द-परंपरा है। ग्रतः प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ग्रौर श्रुति तीनो प्रमाणो द्वारा व्याप्ति ग्रसाध्य होने के कारण ग्रनुमान प्रमाण ग्रमान्य है। श्रुति भी कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। वह भी प्रत्यक्ष (तथा ग्रनुमान) पर ग्राश्रित है। ग्रतः केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र माननीय प्रमाण है।

जब प्रत्यक्ष ही एक मात्र मान्य प्रमाण है तो प्रत्यक्ष द्वारा जेय विषय ही एक मात्र सत्य है। प्रत्यक्ष द्वारा केवल भौतिक जगत् की उपलिंध होती है, ग्रतः चार्वाक मतानुसार केवल भौतिक जगत् ही सत्य है। इस के ग्रातिरिक्त जिन ग्रमौतिक सत्यों की कल्पना ग्रन्य दर्शनों में की गई है वे कल्पना मात्र हैं। ग्रात्मा, ईश्वर ग्रौर स्वर्ग का कहीं ग्रस्तित्य नहीं है। भौतिक जगत्, जो एक मात्र सत्य है, पृथ्वी, जल, वायु ग्रौर ग्राप्त, चार भूतो द्वारा निर्मित है। चार्वाक मत में चार ही भूतों को माना गया है। पयम भूत ग्राकाश प्रत्यक्ष द्वारा जेय नहीं है ग्रतः वह मान्य नहीं है। इन चार भूतों के योग से ही विश्व के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति है। ग्रात्मा भी कोई पृथक् सत्ता नहीं है। मदशक्ति की भाति चार भूतों के योग से चैतन्यभी उत्पन्न हो जाता है। मरने के वाद जीव नाम की कोई वस्तु रोप नहीं रह जाती। चतुर्भू तो का विलय हो जाता है ग्रौर उन के योग से उत्पन्न चैतन्य नण्ट हो जाता है। ग्रतः परलोक—स्वर्ग ग्रौर नरक—कवियों की स्रिष्ट है पुजारियों ने ग्रपनी जीविका के लिये इन का निर्माण किया। उन की कोई वास्तिवक सत्ता नहीं है। ईश्वर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ग्रत्रच्यारि-भूतानि भूभिवार्यनलानिलाः ।— सर्वदृशेन संप्रह

र चतुभ्याःखलु भूतेभ्यश्चैत्न्यमुपजायते । किन्वादिभ्यो समेतभ्यो द्रव्येभ्योमदशक्तिवत् ॥ उन्त स्वगो नाऽपवगो वा नेवातमा पार्जोकिकः ।

भी प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय नहीं है ज्ञतः वह भी ज्ञसत्य है। जगत् की स्टिट चार भूतों से स्वतः ही होती है। उस को व्यवस्था भी भूतों के स्वभाव से होती है। राजा संसार का नियंत्रण करता है। ज्ञतः न जगत्-सण्टा के कर में, न जगित्रयंता के रूप में ईप्र्वर की ज्ञपेक्षा है। लोक में प्रसिद्ध राजा ही परमेष्ट्यर है।

जिस दर्शन में प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है तथा भौतिक जगत् ही एक मात्र सत्य है, उस में जीवन के किसी उच्च छादर्श की त्राशा नहीं की जा सकती। जब भौतिक जगत् ही चरम तत्य है, तो ऐहिक सुल ही चरम श्रेय है। छात्मा, ईश्वर छौर परलोक के न मानने पर धर्म-अधर्म का भेद व्यर्थ है। सुल की कामना स्वामाविक है छौर नुल के लिये मनुष्य जो भी करे वह उचित है। चार्वाक के छ्यनुसार नुल ही परम पुरुपाय है। इस लग्न छौर नश्यर जीवन में सुल ही सार है। छतः जब तक जिये मुल-पूर्वक जिये, चाहे ऋण करके भी घृतपान करे। एक बार भरम होने पर इस छामूल्य देह का पुनरागन नहीं होता। अध्यन्य वैदिक तथा नैतिक कर्म निर्थक है। वेद छौर वैदिक कर्मों की गृहस्पति ने बड़े कटोर शब्दों में निंदा की है। वेदों के निर्माताओं को भएड, धृत्वं छौर निर्याचर कहा गया है। अवेद तथा वैदिक कर्म न्या नहीं, बुद्धि पीरप-रहित पुरोहितों की जीविका के साधन हैं। अपिर यह ने विल्डान करने से पनु स्वर्ग को जाता है तो यजमान की छपने

<sup>े</sup> लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः ।

<sup>े</sup> सुलमेव पुरुवार्थः

<sup>े</sup> पायजीदेत् मुगः जीवेन् धःएं हत्या यसं पियेत् । भन्मीमृतस्य देहस्य पुनस्सामनं कृतः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> प्रयो देवस्य कर्तारो भगद-धृत्तं-निशाधराः ।

<sup>&</sup>quot; श्रानित होत्र स्त्रपोवेदान्तित् ह भरममु हतम् । पुद्रि पौरा हीनानां जीवित्रीतं गृहस्पतिः ।

पिता को ही विल चढ़ाना चाहिये, जिस से वह सीधा स्वर्ग को चला जाय । यदि मरे हुये पितरों को पिएड पहुँच सकता है तो परदेश यात्रा करने वालों के साथ पाथेय दाँधना व्यर्थ है। ग्रतः समस्त वैदिक तथा नैतिक कर्म निष्प्रयोजन हैं। केवल सुख को जीवन का सार मानकर उसी के उपभोग में जीवन की सार्थकता माननी चाहिये।

बृहस्पित और चार्बाक के अतिरिक्त और भी जड़वादी तथा नास्तिक विचारक वर्तमान थे। पुराण कड़वप के मत में पाप-पुराय का भेद किएत है। भठ, कपट, चोरी, व्यिभचार किसी में दोप नहीं है। यदि कोई तलवार हाथ में लेकर संसार के सारे प्राणियों को काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा। इसी प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार आदि में कोई गुण नहीं है। पाप और पुराय दोनों की धारणा भ्रम है।

शायद वह दार्शनिक वालों के कपड़े पहनता था ; उस के श्रन्यायी

भी थे। उस का सिद्धांत था कि ग्रच्छे-बुरे कमों श्राजितकेशकंबली का कोई फल नहीं होता। मरने पर मनुष्य का शारीर चार तत्वों (पृथ्वी, जल, वायु, तेज) में मिल जाता है। फिर भोगने वाला कौन शेप रहता है। जीव की ग्रामरता मूखों का सिद्धांत है। इस दार्शनिक का मत 'शाश्वतवाद' कहलाता है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, सुख, दुःख ग्रीर ग्रात्मा इन सात का सप्टा पकुष काच्छायन कोई नहीं है। यह सब शाश्वत (नित्य) पदार्थ हैं। इस लिए न कोई हता (मारने वाला) है न कोई मारा जाने वाला।

यह वड़ा तार्किक ग्रौर संदेहवादी था। 'यदि तुम मुक्त से पूछो कि

जीव-हत्या में कोई दोप नहीं है।

१ इन विचारकों के मत के लिए देखिए 'वेल्वेल्कर और रानाउं'
पृ० ४४१-४म

परलोक है, तो अगर मैंच सोचता सोचता कि संतय बेलहंपुत्त 'है', में 'हां' कह कर उत्तर देता। लेकिन, में ऐसा नहीं कहता। में 'नहीं' भी नहीं कहता। क्योंकि इस प्रकार का विश्वास मुक्ते नहीं है। न मैं इनकार करता हूँ। यह ऐसा है' इस प्रकार का वाक्य आप मुक्त से नहीं सुनेंगे।'

प्राणियों की ग्रवनित का कोई कारण नहीं है; विना हेत के जीवों का ग्राधः पतन होता है। प्राणियों की उन्नित का भी कोई कारण नहीं है; विना हेत के जीव-वर्ग उन्नित करते हैं। चौरासी लाख योनियों के वाद जीवों का दुःख स्वयं दूर हो जायगा। नियति, स्वभाव या यहच्छा से सब कुछ होता है। मानव-प्रका ग्रीर मानव-पुरुपार्थ विल्कुल व्यर्थ हैं। यस, दान, तर यह सब निफल हैं।

उपर्युक्त दार्शनिकों के अनुयावी उस समय अनेक शिक्षक थे। वे पर्नव्याकर्तव्य के भेद को मिटाना चाहते थे और इस प्रकार सामाजिक जीवन की जड़ ही काट देने को तैयार थे। टाक्टर वेल्वेल्कर ने इन विचारकों की उलना श्रीस (यूनान) के सोक्षिस्ट लोगों से की है। उन की अपील जनता के लिए थी। दर्शनशास्त्र को जनता की वन्तु वनाने में उन का काफ़ी हाथ रहा। आस्तिक दार्शनिकों को अपने विचार सुवोध श्रीर व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हिंदू-धर्म श्रीर हिंदू विचारों के लिए यह नंकट का समय था। उस नमय भगवद्-गीता के लेलक ने विभिन्न आस्तिक विचारधाराश्री का ममन्यय श्रीर नात्तिक विचारों की तीत्र भाषा में निंदा करके वैदिक धर्म के विरोधियों के विद्यु उम के प्रधानित्रों के सम्मित्तित युद्ध की घोषण कर दी।

यत्तं नान गीता महाभारत के भीष्म-पर्व का एक नाग है। युद्ध ग्रारंभ महाभारत भीर गीता होने ने कुछ पट्ले दोनों भोर की सेनाओं को देल कर श्रर्जन के इस्त में मोह उलम हुआ— मैं ऋपने गुरुजनों को कैसे मारूँ ? उसी समय भगवान् कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। हम ऊपर कह चुके हैं कि महाभारत की कम से कम तीन त्रावृत्तियां हुई हैं। सब से पहली त्रावृति का नाम, जिस में शायद कुरु-पांडवों के युद्ध का वर्णन मात्र था, 'जय' था। महाभारत के त्र्यादि-पर्व में लिखा है कि महाभारत में ८८०० श्लोक ऐसे हैं जिन का ऋर्थ व्यास श्रीर जुक को छोड़ कर कोई नहीं जानता । इस से कुछ विद्वानो ने श्रनु-मान किया है कि मूल महाभारत में इतने ही श्लोक थे। दूसरी स्रावृत्ति 'भारत' कहलाई जिस में २४,००० रलोक थे। श्री वेल्वेल्कर इस संस्करण को प्राग्वीद्धिक (बुद्ध से पहले का ) मानते हैं। योरुप के विद्वान् उसे बुद्ध से वाद की रचना समभते हैं। इस के वाद महाभारत के तीसरे छौर चौथे संस्करण ही नहीं हुए, विल्क समय-समय पर प्रक्षिप्त श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई। इस समय हरिवंशपुराण सहित महाभारत में लगभग एक लाख सात हज़ार श्लोक हैं। श्रांतिम श्रावृत्ति ईसा के वाद की शताब्दियों में हुई, ऐसा माना जाता है। कुछ विदानों का अनुमान है कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीन है जो कि जनता का प्रिय ग्रंथ होने के कारण वाद को महाभारत में जोड़ दी गई। यदि ऐसा न हो तो भीभगवद्गीता को जय-ग्रंथ से ऋर्वाचीन नहीं माना जा सकता। गीता का एक श्लोक—'पत्रं पुष्पं फलं तीयम्' ग्रादि ( ६ । २६ )— बोधायनगृद्यस्त्रों में पाया जाता है, जिन का समय ४०० ई०पू० के लग-गम है। इस प्रकार डाक्टर वेल्वेल्कर ग्रौर प्रो॰ सुरेंद्रनाथ दास-गृप्त का यह मत कि गीता बौद-धर्म से पहले बनी, श्रसंगत नहीं मालूम होता। महाभारत में स्थल-स्थल पर भगवद्गीता-विपयक संकेत मिलते

महाभारत में स्थल-स्थल पर भगवद्गीता-विषयक संकेत मिलते हैं, जिस से वह महाभारत का अवियोज्य अंग मालूम होती हैं; अन्य कई गीताएं भी पाई जाती हैं जो स्पष्ट ही कृष्णगीता का अनुकरण हैं और वाद को मिला दी गई हैं। गीता जैसे मूल्यवान् अंथ के अति-रिक्त महाभारत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दर्शनिक

विचारों ते भरी पड़ी है। वर्तमान महाभारत में युद्ध की मूल कथा के ग्रतिरिक्त सैकड़ों ग्राख्यान ग्रौर उपाख्यान हैं। संस्कृत के काव्यों ग्रौर नाटकों की अधिकांश कथाएं महाभारत से ली गई हैं। शिशुपालवध, नैपध, खुवंश, किरातार्ज्ज नीय, अभिज्ञान-शाकृतल, वेणीसंहार आदि के रचियता श्रपनी कृतियों के लिए महाभारतकार के ऋगी हैं। शिक्षक श्रीर उपदेशक युक्तियों का काम छोटी-छोटी कथाश्रों श्रीर कहानियों से लेते हैं। वहुत सी कहानियों के पात्र पशु-पक्षी जगत् से लिए गए हैं। यात्राग्रों के भौगोलिक वर्णन भी महाभारत की एक विशेषता है। वलराम ने अपनी शुद्धि के लिए तीर्थयात्रा की भी और पांडवी ने दिग्विजय के लिए पृथ्वी का पर्यटन किया था। विराट् पर्व में गी-पालन की शिक्षा पाइ जाती है। अनुशासन पर्व में भीष्म ने धर्मशास्त्र की और दार्शनिक शिक्षा दी है। महाभारत में सांख्य, योग, वेदांत ग्रादि सब के विचार पाए जाते हैं। शांतिपर्य को तो दार्शनिक विचारों का विश्वकीप ही समभना नाहिए। इस पर्व में राज-धर्म, श्रापद्-धर्म श्रीर मोद्य-धर्म का भी वर्णन है। ग्रासुरि, कविल, जनक, गोतम, मेंत्री न्यादि के नाम महाभारत में मिलते हैं। वंशावलियां, तीथों का माहात्म्य, त्रादि महाभारत की दूसरी विशापताएं है। महाभारत के लंबे युद्ध-वर्णनों को पढ़ कर अनुमान होता है कि महाभारतकार शस्त्रों श्रीर श्रस्तों की विद्या का पारंगत पंडितथा। महाभारत का इतना परिचय देने के बाद हम ग्रपने प्रकृत विषय भगवद्-गीता पर त्राते हैं।

हम कह चुके हैं कि भारतीय दर्शनों का द्राण्टकीण व्यावद्दारिक हैं
भगवद्गीता को पड़ने पर भारतीय मस्तिष्क की
यह विशेषता ग्रीर भी स्वष्ट हो जाती है। जिस ने
भगवद्गीता को एक बार भी पड़ा है, वह भारनीयों पर व्यवद्दार-शास्त्र में श्रीभदिन न रखने का ग्रामियोग कभी नहीं लगा सकता। जैसी
व्यावद्दारिक समस्या ग्राचुन के सामने उपस्थित हुई थी वैसी कर्तव्याकर्तव्य की किठनाईयां बहुत से देशों में धर्मप्राण मनुष्यों के हृदय में उठी होगी; लेकिन उन किठनाइयों की जैसी सजीव ग्रामिक्य कि भगवट्गीता में हुई है श्रीर उन के समाधान का जैसा गंभीर प्रयत्न यहां किया गया है, वैसा विश्व-साहित्य के किसी दृसरे ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है । यही कारण गीता के लोकप्रिय होने का है। ग्राज भगवट्गीता का संसार की सब सभ्य भाषाग्रों में ग्रनुवाद हो चुका है। हज़ारों नर-नारी उस का पाठ करते हैं श्रीर जीवन के ग्रासा-निरासा भरेक्षणों में सुख ग्रीर शांति लाभ करते हैं। भगवट्गीता के प्रसिद्ध होने का एक दूसरा कारण उस की समन्वय ग्रीर सिहण्णुता की शिक्षा है। भगवट्गीता ग्रनेक प्रकार की विचारधाराग्रों के प्रति ग्रादर-भाव प्रकट करती है, ग्रीर उन में सत्यता के ग्रंस को स्वीकार करती है। कम से कम व्यवहार-चेत्र में भगवट्गीता में संसार के विद्वानों के प्रायः सभी उल्लेखनीय विचारों का समावेश हो गया है। इस का ग्रर्थ यह नहीं है कि भगवट्गीता के तात्विक विचार (मेटाफ़िल्कल व्यूज़)

#### नगस्य या कम महत्व के हैं।

गीता के विश्व-तत्व-संबंधी विचारों पर उपनिषदों की स्पष्ट छाप है।
गीता का तत्वदर्शन या सांख्य के विचारों काभी वाहुल्य है। गीता श्रोंटोलोजी श्रीर उपनिषदों में मुख्य भेद यही है कि जव कि उपनिषदों में बहा के निर्गुण रूप को प्रधानता दी गई, है, गीता में सगुण बहा को श्रेष्ठ ठहराया गया है। बहा के निर्गुण स्वरूप को भी गीता मानती है। 'सारी विभक्त वस्तुश्रों में जो श्रीभव्यक्त होकर वर्तमान है, जिसे न सत् कहा जा सकता है न श्रासत्, जो सद्दम श्रीर दुर्जेय है, जो ज्योतियों की भी ज्योति श्रीर श्रंधकार से परे है, जो जाता, जान श्रीर श्रंथ है' उस बहा का वर्णन श्रोर गुण-गान करने से गीता नहीं सकुचाती। परंतु उस का श्रनुराग सगुण बहा में ही श्रधिक है, जिस से बहास्त्र के शब्दों में, सारे जगत् की उत्पति श्रीर स्थित होती है श्रीर जिस में प्रलयक्ता में समस्त संसार लय हो जाता है।

ब्रह्मांड के अशेष पदार्थ उसी से निःस्त होते हैं। सगुण ब्रह्म या भगवान् की दो प्रकृतियां हैं—एक परा और दूसरी अपरा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीव-रूप अथवा चैतन्य-स्वरूप है जो जगत् का धारण करती है। अपरा प्रकृति वास्तव में सांख्य की मृल प्रकृति और श्वेताश्वेतर की माया है। इसे अव्यक्त भी कहते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सारें व्यक्त पदार्थ प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रावि के आने पर उसी अव्यक्त-संज्ञक में लय हो जाते हैं।

गीता में प्रकृति को महद्ब्रह्म भी कहा गया है जो संपूर्ण विश्व की योनि का कारण है। भगवान स्वयं इस में वीजारोपण करते हैं। यह अव्यक्त महद्ब्रह्म या प्रकृति तीन गुणों वाली है। चत्, रज, तम नामक प्रकृति के गुण भौतिक, मानितक और व्यावहारिक क्रेतों में सर्वत्र व्याम है। सात्तिक, राजस और तामस भेद से भोजन तीन प्रकार का होता है। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति के गुण ही हमारे कमों के जिए उत्तरहायी हैं; मक्षति ही वास्तविक कर्त्री है। अहंकार के वश होकर हम अपने को कर्ता मानने हैं।

इस अव्यक्त से भी परे एक पदार्थ है जो स्वयं अव्यक्त और सनातन है, जो नव भूत-वर्गों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता—हमें अवर करने हैं। 'नव भृतों को क्षर करने हैं और कृटस्थ को अवर ।' उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है जिसे परमातमा कहा गया है, जो अव्यय ईरवर तीनों लोकों को व्यात करके उन का भरग्-पोपग् परना है।

<sup>ें</sup> गीता, = । १=

<sup>5 1815</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>ड</sup> १५ । १६-१७

भगवान् ही संसार की सब वस्तुओं का एकमात्र अवलंबन हैं। उन में सब कुछ पिरोवा हुआ है (मिय सर्वमिदं प्रोतम् ) उन्हीं से सब कुछ प्रवर्तित होता है (मत्तः सर्व प्रवर्तते )। दसवें अध्याय में तथा सातवें और नवें अध्यायों के कुछ स्थलों में भगवान् की विभृतियों का वर्णन है। संसार के सत्, असत् सभी पदार्थ भगवान् ही हैं। पृथ्वी में में गंध हूँ और सूर्य व चन्द्रमा में प्रकाश। मैं सब भूतों का जीवन हूँ, और तपित्यों का तप।'(७।६) भीं ही कृतु हूँ, मैं हो यज्ञ हूँ, में स्वधा हूँ, मैं औपिधयां हूँ; मंत्र, आज्य, अभिन और हब्य पदार्थ में हो हूँ। मंसारको गित, भर्ता, प्रभु, साक्षी निवासस्थान, सुहुद्, उत्पत्ति, प्रजय, आधार और अविनाशी वीज मैं ही हूँ।'(६। १६, १८)

'में सब भृतों के भीतर स्थित हूँ, मैं उन का ख्रादि, ख्रांत ख्रीर मध्य हूँ। ख्रादित्यों में में विष्णु हूँ, ज्रोतियों में सूर्य, महर्गणों में मरीचि, ख्रौर नक्षत्रों में चंद्रमा। " " ख्रक्षरों में 'ख्रकार' हूँ, समासों में द्वंद्र। में ख्रक्षय काल हूँ, में सब को धारण करनेवाला, विश्वतीमुख हूं। में सब का हरण करने वाली मृत्यु हूं, में भविष्य के पदार्थों की उत्पत्ति हूं! में स्त्रियों की कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धेर्य ख्रौर सहन-शीलता हूं।' (१०।२०,२१,३८,३४)

ग्यारहवें अध्याय में विश्वलप दिखलाकर भगवान् ने अर्जन को अपनी विभृतियों का और संसार का अपने ऊपर अवलवित होने का प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। साथ ही उन्हों ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि उसे अपने को भगवान् के ऊपर छोड़ कर उन्हों की उदेश्य-पृति के लिए कर्म करना चाहिए। इस प्रकार गीता ने अपने तन्व-दर्शन में सांख्यों के प्रकृतिवाद, उपनिपदों के ब्रह्मवाद, और भागवतों के ईश्वर-वाद तीनों का समन्वय कर दिया।

र्गाता का मुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहारिक समस्याय्रों पर प्रकाश

डालना है। तत्व -दर्शन या तत्व-विचार गीता-गीता की न्यावहारिक कार के लिये व्यावहारिक सिद्धांता तक पहुँचने का उपकरण-माध है। गीता की व्यावहारिक शिक्षा पर अनेक। महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं जिन में लोकमान्य तिलक के 'गीतारहस्य' का ए क विशेष स्थान है। श्री शंकराचार्य ने ग्रपने गीता-भाष्य में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गीता का तालर्य ज्ञान में है, न कि कर्म में । कर्म. से मोझ की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । निष्काम कर्म की शिक्षा नीची श्रेणी के श्रधिकारियों के लिए हैं, जिन की बुद्धि श्रभी वेदांत-ितदांत समभने के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन के लिए क्रमेयोग का उपदेश है। श्री तिलक ने शंकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध . किया है कि गीता कर्ने संन्यास या कर्ने त्याग का उपदेश न देकर कर्म-योग की शिक्षा देती है। जैना कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग में मोक्षाभिलापियों के लिए ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कर्ममार्गश्रीर योगमार्ग इन सब की शिक्ष दी जा रही थी । श्रपने तत्वदरांन की भाँति व्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेटा की है, हम यही दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

जीवन के व्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौलिक धारणाएं हैं ' जिन को केंद्र मान कर उन में विभिन्न मार्गों की उचाइयों को एकत्रित करने की कोशिश की गई है। यह मौलिक धारणाएं हमारी उमक में तीन हैं; इन्हें समके विना गीता की शिक्षा ठीक रूप में, इदयंगम नहीं हो सकती।

(१) गीता का कड़ा आदेश है कि मनुष्य की आष्पाध्यिक उन्नति के लिए मन और इंद्रियों का निश्र करना आवश्यक है । विषयों का ध्यान करने-करने मनुष्य की उन में आनिक हो जाती है, इन आनिक ने काम या वालना उन्नम होती है जिन के पूरे न हो सकने पर कोध उन्नम्प होता है। मोह से समृति का नाथा; समृति नष्ट

होने से बुद्धि अध्य हो जाती है और मनुष्य का पतन होता है। १० अन्यत्र गीता में काम, कोध और लोग को नरक का द्वार कहा गया है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक साधक को, चाहे वह कर्मयोगी हो या भक्त या जानी, मन और इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह गीता का दृढ़ आदेश है। इंद्रियों के दमन की कोशिश करते रहना, यह गीतोक्त साधक की साधनावस्था से भी पहले की दशा है। देवी संपत् के नाम से जिन गुणों का परिगणन किया गया है वे गुण मुमुनु लोगों में स्वमावतः ही पाए जाने चाहिए। उन का प्रकृति मतोगुणी होनी चाहिए। निर्भयता, गुद्धता, स्वाध्याय-प्रम, अमानित्व, दंभ का अमान, अध्वता, दानप्रियता या उदारता आदि गुण मोक्षार्थियों में जन्मजात अथवा पूर्व कमों के फलभूत होते हैं।

(२) गीता का विश्वास है कि साधना-पय की कुछ मंजिल तय कर लेने पर साधन में समत्व-बुद्धि अथवा साम्य-भावना का प्रावुभीव हो जाना चाहिए। स्थित-प्रज्ञ वह है जो सर्वत्र समद्दिष्ट हो, जो सुख-दुख को एक-सा समके। पिडत वह है जो बाताण, शूद्र, कुत्ते आदि में एक-सी दृष्टि रक्खे। 'यहीं उन्हों ने सुष्टि को जीत लिया है, जिनका मन साम्य में स्थित है; क्योंकि, ब्रह्म निर्दोष ओर सम है, इस लिए उन्हें ब्रह्म में स्थित हुआ समकता चाहिए। समन्व का ही नाम योग है (समत्वं योग उच्यते)। भक्त को भी समद्शीं होना चाहिए। 'जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान में सम हैं; जिसे शीतोष्ण, सुख-दुख समान हैं; जो आमक्ति-हीन है; जो निंदा और न्तृति में एक-मा रहता हैं; जो कुछ मिल जाय उसी में संतुष्ट, गृह-हीन, स्थिर-बुद्धि, भक्तिवाला ऐसा पुरुष मुक्ते प्यारा होता है।' साधक किसी भी टार्शनिक संप्रदाय का अनुयायी हो,

५ ३।६२---६३

<sup>े</sup> १२।१८-१६

उस के व्यावहारिक विचार कैसे ही हों, गीता की सम्मति में समता का दृष्टिकोण वनाना उस का परम कर्तव्य हैं।

(३) गीता की तीसरी श्रीर सब से महत्वपूर्ण मौलिक धारणा यह है कि मनुष्य को धंकल्पों का त्याग कर देना चाहिए, फलाकांक्षा को छोड़ देना चाहिए। जिस ने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता।

गीता में बीग शब्द का प्रयोग पातंजल बोग के अर्थ में नहीं हुआ है । वस्तुतः उस समय तक पतंजिल का योगशास्त्र बना ही नहीं था । लेकिन वींगिक कियाओं से लोग अभिज्ञ थे । गीता में 'वांग' की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है । 'समत्य का ही नाम बोग है ।' 'कमों में कुशलता को ही योग कहते हैं' (वांगः कमंग्र कीशलम्) । गीता के बोग शब्द का सामान्य अर्थ अपने को लगाना या जोड़ना है । इस प्रकार कमंबोगका अर्थ हुआ अपने को तामांकक कर्तव्यों की पृति में लगाना (देखिए 'हिरियन्ना' १० ११६)। फलाकांका न एवं कर कर्तव्य-बुद्धि से कमं करने का नाम ही कमंबोग है ।

गीता का पातंतल योग से कोई द्वेप नहीं है। छुठ अध्याय में तो इल प्रकार के योगी का तपित्वयों से, कम-कांडियों ते और ज्ञानियों से भी धड़ कहा गया है। 'एकांत में मन और इंद्रियों की कियाओं का रोक कर, खिर, जीया और शरीर का अचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त की शिंद के लिए येगा करना चाहिए।' 'पाय-रहित होकर जा नित्य योगा-स्थान करता है उने ब्रह्म-मंद्रपण का आत्यंतिक मुख प्राप्त होता है।' परंतु ऐसे येगा का भी कर्म करना छोड़ देना चाहिए यह गीता को सम्मति नहीं है। अर्जुन की योगी बनना चाहिए (तरमाद्योगी भवार्जुन) परंतु

<sup>े</sup> न इस्तंन्यस्तसंकरनो योगी सवति करचन ।

इस का श्रर्थ युद्ध से उपरित नहीं है। गीता उस योगी की प्रशंसा करनी है जा सब प्रकार से रहता हुआ भी एकत्व भावना में मग्न रहता है।

शानमार्ग श्रीर शानियों की प्रशंसा भी गीता ने मुक्तकंठ से की है।
शान में बढ़ कर पितृत करने वाला कुछ भी
गीता श्रीर शानमार्ग नहीं है (निह शानेन सहशं पितृतिमह विद्यते),
शानामि संपूर्ण कमों के। भरमसात् कर देती है (शानामि: सर्वकर्मीण भरमसात्कुरुतेऽर्जुन)। शानी पुरुप देखता हुश्रा, सुनता हुश्रा, लूतासूँवता-खाता हुश्रा, स्वास लेता हुश्रा श्रीर साता हुश्रा हमेशा यह
समभता है (या सम्भेते) कि में कुछ नहीं करता; प्रकृति के तीन गुण ही
सब कुछ कर रहे हैं। भक्तों में भगवान् के। शानी भक्त सब से प्रिय हैं।
'सारी इच्छाश्रों के। छोड़ कर ममता श्रीर श्रहंकार-रिहत जे। पुरुप घूमता है, वह शांति के। प्राप्त होता है। यह बाबी स्थित है, इसे प्राप्त होकर
मनुष्य का मीह नष्ट हो जाता है' (५। ८, २। ७१, ७२)। लेकिन
ऐसे निःस्पृह शानी के। भी, गीता के मत में, कर्म-त्याग करने का
श्रीधकार नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्हें संसार में कुछ करना
शेप नहीं है, काई प्राप्त करने थाग्य वस्तु श्रप्राप्त नहीं है, तो भी वे लोगों
के सामने उदाहरण रखने के लिए लेकि-मंग्रहार्थ कर्म करते हैं।

कर्म करना चाहिए, इस के पक्ष में गीता ने यानेक युक्तियां दी हैं। पहली वात तोयह है कि यारोप कमीं को छोड़ना संभव नहीं है (न हि कश्चित्त्वस्मिपि जाह, तिष्ठ-यकर्मकृत्,) क्षण भर के लिए भी केई विना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों-द्वारा विवस होकर हरेक के। वर्म करने पड़ते हैं (३।५)। कर्न के किए विना जीवन की रक्षा या शरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरे, यदि सब कर्म करना छोड़ दें तो सृष्टि-चक्र का चलना वंद हो जाय। 'ध्वा-सहित प्रजा के। उत्पन्न कर के प्रजापति ने कहा—हम से तुम देवतायों के। संतुष्ट करो यौर देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करें। कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं, यौर वेद करा से,

इस लिए सर्व-व्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्म के प्रवर्तित इस चक का अनुसरण नहीं करता, वह पातको है। जो सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप की ही खाते हैं।

जा यज से वृचा हुन्ना भाग खाते हैं (यह तीसरा हेतु है ) वे विद्वान पापों से झूट जाते हैं। कृष्ण का निश्चित मत है कि—

> यजदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेय तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिण्म् ॥ (१८ । ५)

श्रपीत् यज्ञ, दान, तप, श्रादि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए; यह कर्म विद्वानों का पवित्र करने चाले हैं। 'शरीर से, मन से, बुद्धि से, श्रीर निर्क्त दृद्धियों से भी योगी लोग, श्राइक्ति का त्याग कर, श्रातम-शुद्ध के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म किए विना रहना श्रसंभव है, इस लिए चित्त-शुद्धि करने वाले यज्ञादि कर्तव्य कर्मों का नहीं छोड़ना चाहिए।'

शायद पाटक ते सने लगें कि 'यह ता ब्रामण-युग का पुनवजीयन-हुआ; 'पर वास्तव में गोतो क कमेबाद ब्रार ब्रामणों के कमेकांड में महत्व-पूर्ण भेद हैं। गीता की वेदों की जुनानेवाली (पुण्यिता) वाणी पतंद नहीं है। 'हे ब्राईन वेद बेंगुएय-विषयक हैं, तृतीनी गुणों का ब्रातिक्रमण कर।'' नीये ब्राप्याय में कुछ यजों का वर्णन किया गया है; जिन के करने में द्रव्य-पदार्थी की ब्रावह्यकता नहीं पड़ती। यहां द्रव्यव्य, तवीयज, योगयज, स्ताप्याययम, शानयज्ञादि का वर्णन है ब्रीर ब्रांत में कहा गया है कि द्रव्ययदों से बानयज्ञ श्रंत है। 'सारे कमें ज्ञान में परिसमात हो जाते हैं उन शान का तत्वर्दाशियों ने विनम्न होकर सीन्य।' (४। ३३-३४) हम प्रहार गीता ने पहीं की बहिमुंग्यता का दूर करने का प्रयत्न किया है।

<sup>\* 2150-52</sup> 

<sup>े</sup> २१४२, ४४

<sup>= 4155</sup> 

गीता भारतीय विचारको के इस मूल मिद्रांत को मानती है कि 'कमों के फल से छुट्टी पाए विना' मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन कर्मफल से छुटकारा किस प्रकार मिले, इस विषय में गीना का अपना 'मौलिक मत है। ज्ञानमार्ग के अवलवन से कर्मफल से मुक्ति मिल सकती है, इस में कोई सदेह नहीं है। ज्ञान के सदश पवित्र करनेवाला कुछ भी नहीं हैं। गीता ज्ञान की महत्ता के। स्वाकार करती है, लेकिन उस के मत में—

साख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवटन्ति न परिताः ।

एकमण्यास्थितः सम्यगुभवार्विन्दते फलम् । (५ । ४ )

'ज्ञानमाग ग्रोर कर्ममार्ग या कर्मयांग का वालक ही भिन्न कहते हैं न कि विद्वान् । किसी एक गंभी न्थित पुरुष दोनों के फल का लाम करत ह।' कमातन से छूटने के लिए कमें का छोड़ने की ग्रावश्वकता नर्न है।

त्रानाश्रितः कर्मफल कान् कर्म करोति थः।

न गरामिं न यागा च न निरमिर्न चाहियः । (६।१)

'जा कर्न हता में आसिक त्याग कर कर्तव्य कमें करता है, दही तामा है, नहीं योगी है। जिस्र के। न रखनेनाला कि नहींन कुछ भी नहीं है। 'काम्य कमों के त्याग के। हा दिखान् लेगा सन्याम कहते हैं; नय कमों के फम के त्याग के। ही मनीपी त्याग बनाते है।'' जो कर्म-क्रम का छोड़ देना है बड़ी बा तिबिक त्यागी है। उसी लिए, भगवान् अजुन ने कहते हैं:—

े भएयेवाधिकारम्ते मा फलेगु कदाचन । मा कर्मफल ध्रुभ या ते पगोऽग्त्वकर्मीण । (२।४०) कर्म ये नित्त अतिका हा पात न कर्मा नहीं; तुम कर्मफल का

काल्यानां वर्माणां न्यामां संन्यासं वच्यो चिट्ठः । रार्वकर्मा फल यागां यमाहुस्लागां विचन्नणाः । १८ । २ १ यस्तु कर्मा फारायागी सात्यागीनाभिवीयते । रेतु भी मत बना, अक्रमें एयता में भी तुम्हारी आसक्तिन हो। प्रोक्तंनर हिरियन्ना के शब्दों में गीता कमों के त्याग के बदले कमें में त्याग का उपदेश देती है।

निकाम भाव से, फलासिक का त्याग कर, कमें करने की यह शिक्षा ही गीता का मीलिक उपदेश हैं। जानमार्ग की तरह हो गीता ने दन उपदेश का भिक्तमार्ग से भी लोड़ दिया है। फर्तव्याकर्तन की न्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है' यह कह कर गीता ने शास्त्री का नम्मान भी कर लिया है। यह गीता की सहिष्णुता श्रीर समन्वय की 'स्विस्टि' है।

'तलासिक के छोड़ कर कर्तव्य कर्म करो' यह तो गीता का उपदेश हूं ही; परंतु इत से बह कर भी गीता का छानु-भिक्तार्ग रोध हूं कि 'भगवान का प्रस्य करने के लिए, फलेच्छा का छन में छापेश करके, कर्म करो ।' पाठक देख नथते हैं कि एवं मिक-भाषना ने साथक का जीवन एकदम सरह छोग राज्य ही उटता है। भगवाय का प्रमन्न करने की छाभिलापा ने सहय निकास जीवन निक्हेश्य जीवन-सा प्रतीत होता है। शायव निक्हेश्य जीवन घानीन करना मनुष्य की छुरपार्थ-भाषना के विस्तीत है; इस में हहय, खुरेंग, एन्छा-इन्हि छोर नेकल्य-एनि दीनों के लिए न्यान नहीं है। गतानाम् चेन प्रमन्न करने का छहेश्य एक नाथ जी जीवन के नार्थक, प्रविद्य छोन्। केना करने जाना है।

भीर में निर्देश पर्योगाला, आसीक्यीन, नद आणियों में देख रोज भेग भक्त मुक्ते में आप होता है। ' 'आईत! तुम सुद्ध में भी ज्याना मन नगाओं, येदी मी सीक्त परी, मेरे ही निर्द्ध कर करें, मुक्ते सी नम्मका करी। इस सका मुक्त में आपने की नगा नद और मुख्त म परायण होकर तुम मुक्ते ही प्राप्त होगे।' १ 'मेरा ब्राक्षय लेने वाला पुरुष सारे कमों को करता हुब्रा भी मेरे ब्रानुबह ने शाश्वत पट की प्राप्त होता है।'

ें हे ब्रर्जुन सब धमों को त्याग कर तुम सिर्फ़ मेरी शरण में व्याची. ेमैं तुम्हें सारे दोषों (पायों) से मुक्त कर दूँगा, तुम सोन मत करों।

'यदि तुम ग्रहंकार का त्राभय लेकर. में युद्ध नहीं कहाँगा. ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय भूटा है; क्योंकि तुम्हारा क्षित्य-स्व-भाव तुम्हें ज़बर्दस्ती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा।'े

जो मतवादी नहीं हैं श्रीर जिन की बुद्धि पक्षपात ते दूपित नहीं है, उन के लिए गीता की शिक्षा जल-प्रपात की तरह उज्ज्वल श्रीर ह्नष्ट हैं। गीताकार ने कहीं भी अपना श्राशय दुल्ह बनाने की कोशिश नहीं की है। ताहिन्यिक हिंद ने गीता को तब ते बड़ी विशेषता उस को तीधी एक स्वाभाविक व्यंजना-शैली श्रीर सहानुभृति-पूर्ण हृदय-स्परिता है। गीता नाधक को उपदेश ही नहीं देती. उन की किनाइयों से समवेदना भी प्रकट करती है। कृष्ण मानते हैं कि मन का निग्रह करना श्रत्यत किन है। फिर भी गीताकार का स्वर श्राशावादी हैं। 'टे शर्जन, शब्छे कर्म करनेवाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता.' 'इन धर्म का थोड़ा सा श्रानुष्टान भी महान् भय ते रक्षा करता है। गीता के बक्ता को सत्य श्रीर धर्म की शक्ति में पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास पाठकों को शक्ति श्रीर उत्साह प्रदान करता है।

गीता हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का प्रतिनिधि अथ है। हिंदू धर्म

१ ६ । ३४

र १२ । ४६

३ १= । ६६

<sup>े</sup> १८। ४६

की सब से बड़ी विशेषता, पर-मत-सहिष्णुना, गीता का भी विशेष गुण है। विविध मतवादों का समन्वयं करना, नंसार के सब सिदांतों में ने सचाई का ग्रंश ले लेना, यह हिंदू धर्म ग्रोर हिंदू जाित का स्वभाव-मा रहा है। ग्रं हे ह्या मुंदर स्वभाव के कारण, विदेशियों के ग्रजत्य ग्राक्षमण होते हुए भी, ग्राज हिंदू जाित ग्रोर हिंदू संस्कृति जीवित हैं। कोरे वाद-विवाद में न फूँज कर हिंदू-मित्तिष्क ने हमेशा तत्य को पकड़ने की कोशिश की है। दार्शनिक चिंता हमारे लिए मनीविनोद की चीज़ नहीं है, यह हमारे जीवन का गंभीर उद्देश्य रहा है। महाभारत के विषय में कहा गया है कि 'जो इम में नहीं है वह कहीं नहीं है।' गीता के विषय में इम कह सकते हैं कि ग्रायों के विचार-साहित्य में जो नुवोध ग्रोर सुंदर है वह गति में एकत्रित कर दिया गया, है। ग्राज हिंदू जाित की जांभित के ग्रुग में यदि जनता में गीना के प्रति श्रद्धा ग्रीर सम्मान चढ़े, तो ग्रास्वयं ही स्या है!

# पाँचवां अध्याय

### डें.न-दर्शन

सदेतबाद का जंतु जब एक बार किसी युग के मन्तिएक में युम जाता है तो बह ग्रामानी से बाहर नहीं निकलता। रंश्य के बाहलों को हहाने के निए मानव-बुद्धि के सूर्य को तपस्या करनी पहती है। भगवहरीता ने ग्रान्तिक विचार-धाराशों का समन्वय तो किया। कित्र तंश्यवहरीता ने ग्रान्तिक विचार-धाराशों का समन्वय तो किया। कित्र । ग्रांता ने हम देश्य को मतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं किया। ग्रांता ने हम देश्य को न नाननेवाले, जगत को ग्रान्य ग्रांत ग्राप्तिष्ठित दतानेवाले नान्तिकों भा का ग्रांताचना पाने हैं। परतु कोई ग्रांताचिता पा निया में नशान्य के तहा ग्रांताचना पाने हैं। परतु कोई ग्रांताचना पा निया में नशान्य के तहा ग्रांताचना पाने हैं। परतु कोई ग्रांताचना पा निया में नशान्य के तहा ग्रांताचना पाने हैं। परतु कोई ग्रांताचना पा निया में नशान्य के तहा निया पाने के तहा पर विवास का प्रतिस्था ने प्रतिस्था ने परते वाला निया में में दिया । परतिस्था ने प्रतिस्था ने परते वाला निया में में दिया। में नियाय ने परते वाला का सुद्धा के लिए निया में में दिया।

गाना में नहुर क्रांकांकिन। के विराह प्रतिक्रिया पार्ट जाता है, किर भा पत्नी का निहा गाना ने सुरो शब्दों में नहीं की है। गीता में क्ला-भक्ति का है। विरस्कार किया गया है न कि यादिक क्रियाणों का। या होक दे कि गीना हत्य-पत्नों को विशेष मत्त्व नहीं देती, परतु वह उन की स्पष्ट निहा सीनहीं करती। गीताकार के मस्तिष्क में यज्ञों की महत्ता के विषय में कुछ दुविधा-सी है। जैन-भम और वौद्ध-धर्म में वैदिक पत्त-ाधानों के विषद्ध यह प्रतिक्रिया संपूर्ण हो गई और उन्हों ने यादिक हिंसा का निश्चित स्वर में विरोध किया है। जड़ां जैन-दर्शन में हम श्रास्तिक विचारकों के केवन व्यावहारिक मत का विरोध पाने हैं, वहां वौद्ध-दशन में धायों के व्यावहारिक श्रोर तात्विक दोनों प्रकार के विचारों का रूपांतर हो गया है।

हिंदुन्नों को परिभाषा में बेद को न माननेवाले, को नास्तिक कहते हैं। श्राजकत के प्रचित्त न्याये में ईश्वर की सत्ता में विश्वाम न रखनेवाला नास्तिक कहलाता है। इन दोनों ही परिभाषाओं के अनुपार जैनी और बीद लोग नास्तिक टहरते हैं। परंतु दोनों ही धमों के विचारक अपने को नास्तिक कहलाता पसंद नहीं करते। इस लिए उन्हों ने नास्तिकता की एक तीमरी परिभाषा ही है—नास्तिक वह है जो परलोक को नहीं मानता, अथवा जो भगीवर्ष और कर्ववाकर्तव्य के भेद में विश्वाम नहीं रखता।

यह नोग करते हैं कि जीवन की नमन्ताहींका इन गानवन्द्रिय नहीं कर नहती. विनार कर के इन कियो निहित्यत निर्दात नक गरी पहुंच नगरे। इन दिए वेशिक देनानदान के निए, हमें यह न्वीकार कर लेना नगरिए कि गरिएदाय ही दर्शनशान्य का छोतिम शब्द है। लेकिन गर्म हिन्दित प्रयदा दार्शनिक चिनन में देमानदार क्यों वर्ने ? एम प्रपत्ती

<sup>ं</sup>नारितको बेहन्दिकः । ( नबुस्मृति )

पराजय को सचाई से क्यों स्वीकार कर लें ? क्या सचमुच वौद्धिक मचाई का कुछ मूल्य है, जिस के कारण हम उस की रक्षा का प्रयत्न करें ? घोर जड़वादी दर्शनों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सकता । एक वार यदि हम सत्यता का किसी रूप में ग्राटन करने लगें तो हम जड़वाद की भूमि से निकल कर ग्रात्मवाद की सीमा में ग्रा जाते हैं ग्रीर जड़-वादी न रह कर ग्रध्यात्म-वादी वन जाते हैं । जैनियों ग्रीर वौद्धों ने हिंद्रग्रास्तिकों का विरोध तो किया, किंतु वे चार्याक की तरह जड़वादी न वन सके । विशेषतः जैनियों ने तो हिंदुग्रों के तात्विक विचारों को थोड़े-वहुन परिवर्तन के साथ ही स्वीकार कर लिया ।

श्री महावीर का वचपन का नाम वर्धमान था। वे बुद्ध के समकालीन थे पर उन से पहले उत्पन्न हुए थे। वे ५६६ भगवान् महावीर ई० पू० में पैदा हुए श्रीर ५२७ ई० पू० में दिवंगत हो गए। बुद्ध की तरह वे भी राजवंश के थे। वे श्रपनी शिक्षा को पार्श्वनाथ, ऋपभदेव श्रादि प्राचीन तीर्थ करों के उपदेशों की श्रावृत्तिमात्र वतलाते थे। पार्श्वनाथ की मृत्यु शायद ७७६ ई० पू० में हुई। ऋपभदेव का नाम ऋग्वेद श्रीर श्रयव्वेद में श्राता है। यदि जैनियों का यह विश्वास कि उन का मत ऋपभदेव ने चलाया, ठीक ई, तो सचमुच ही उन का मत वैदिक मत से कुछ ही कम प्राचीन है। भागवत पुराण जैनियों के इस विश्वास की पुष्टि करता है।

जैनियों के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांवर श्रीर दूसरा दिगंवर। दिगंवर लोगों का विश्वास है कि संन्यासियों को नग्न रहना चाहिए श्रीर किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। वे तीर्थ करों को नग्न श्रीर नीची दृष्टि किए हुए दिखलाते हैं। श्वेतांवरों के शास्त्रों को दिगंवर जैन नहीं मानते, यद्यपि दोनों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं के वरावर हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>न</sup> राधाकुरणन्, भाग १, पृ० २८७

श्री महाबीर ने किन्हीं शास्त्रों की रचना नहीं की । चहुत काल तक उन की शिक्षा लोगों के कंठ में रही। ईसा के जैन-साहित्य पूर्व चौधी शताब्दी में जब उस शिक्षा का हाल होने लगा तो उसे लेखनी-वह करने की ब्रावश्यकता हुई । ईसा के पूर्व चौधी शताब्दी के ब्रांन में इसी उद्देश्य से पाटलिपुत्र में एक समिति हुई । इस मिनित में जैन-साहित्य को नंग्रहीत करने का प्रयत्न किया ग्या । किंतु जैनागम का ब्रांतिम स्वरूप इस के लगभग ८०० वर्ष वाद यलभी में होने-वाली नमिति में ही निर्धारित हो सका ।

रवेतांवरां में चौरानी ग्रंथ पवित्र माने जाते हैं। उन में ४१ मृत ग्रंथ हैं, १ महाभाष्य, १२ निर्युक्तियों ग्रंथवा टीकार्ये ग्रीर रोप प्रकीर्णक ग्रंथ हैं। ४१ सुन्नों में ११ ग्रंग, १२ उपाग, ५ छेट, ५ मृत तथा म्र प्रकीर्ण हैं। ये नव ग्रंथ ग्रंथद्र-मागधी प्राष्ट्रत में हैं। ईसा के जन्म के बाद जीनयों में बंग्युत का श्रनुराग बद्ने लगा ग्रीर जैन-दर्शन के उत्तर ग्रंथ नंत्कृत में ही लिखे गये।

जैनियों के दार्शनिक साहित्य बहुत विन्तृत हैं। श्रागम अंथों के कार बहुत ने भाष्य तथा टीका अंथ हैं। इस के श्रिनिरक जैन-निद्धानों के प्रतिपादक श्रमेक रवतंत्र ग्रंथ तथा उस पर टीकायें हैं। स्वतंत्र ग्रंथों में सद ने प्राचीन तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ उमारवाति का 'नत्वार्थी- िश्तम गृत्र' हैं. जिने श्रेषतावर श्रीर दिशंवर त्रीमों ही जैन मंप्रदाय श्रापता श्रादरत्रीय ग्रंथ मानते हैं। दिशंवर त्रीम उमारवाति को उमारवाति को प्रमान वाता हैं। 'तत्वार्थीविगम हन' जैन-दर्शन के जिन्हानी जा सारा जाता है। 'तत्वार्थीविगम हन' जैन-दर्शन के जिन्हानी जा साराहर सममा जाता है। उमान्वाति में नवां उस पर भाष्य बनाया। इस के श्रितिरक देवनंदिन्हम 'स्वीर्थीहिंड', जिन्होंने दिवावर हत्व 'गर्थादिसक देवनंदिन्हम 'स्वीर्थीहिंड', जिन्होंने दिवावर हत्व 'गर्थादिसक देवनंदिन्हम 'स्वीर्थीहिंड', निद्धान दिवावर हत्व 'गर्थादिसक देवनंदिन्हम 'स्वीर्थीहिंड', निद्धान दिवावर हत्व 'गर्थादिसक देवनंदिन्हम 'स्वीर्थीहिंड', निद्धान दिवावर हत्व 'गर्थादिसक स्वाप्य देवर प्राचित्र' हम ग्रंथ दे प्रामाहिएस तथा प्रचान भाष्य ग्रीर विन्दों हैं।

स्रविध, मनः पर्याय तथा केवल । ये मव मिला कर जैन दर्शन में वोधि-पंचक के नाम ने प्रसिद्ध हैं ।

१-मितजान—मन ग्रौर इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे 'मित-ज्ञान' कहते हैं । स्मृति ग्रौर प्रत्यभिजा ( पहले जाने हुये को पह-चानना) इस में सम्मिलित हैं । तर्क काभी इस में समावेश हो जाता है ।

२ श्रुति-ज्ञान—शब्दों ग्रौर मंकेतों या चिह्नो द्वारा जो ज्ञान होता है उसे 'श्रुति-ज्ञान' कहते हैं। यह ज्ञान शाम्त्रीय ग्रीर ग्रशास्त्रीय दोन् प्रकार का होता है।

३—ग्रविष—कर्म-वंधन के ग्राशिक नाश मे प्राप्त दिव्य-दृष्टि मे भूत भविष्य ग्रीर वर्त्त मान वस्तुग्रों का प्रत्यक्ष बोध ग्रविष-ज्ञान है। ग्रंग्रेज़ी में इसे 'क्लेयर वोयेन्स' कह सकते हैं। यह ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुये भी सीमित होता है ग्रत एव 'ग्रविध—ज्ञान' कहलाता है।

४—मनःपर्याय— पर-चित्त-ज्ञान के वाधक-रूप घृणा, रेप्या त्र्यादि के नष्ट होने से प्राप्त होता है।

५—केवल-ज्ञान—ज्ञान के बाधक रूप समस्त कमों के पूर्ण नाश होने पर श्रात्मा में पूर्ण सर्वज्ञता का उदय होता है। इसे केवल-ज्ञान कहते हैं। यह मुक्त जीवों का ज्ञान है। मुक्त जीव का ज्ञान-परिच्छिन्न नहीं होता, मुक्त जीव होता है।

इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में पहले तीनों में ग़लती श्रोर श्रपूर्णता का भय है। ये परोक्ष ज्ञान हैं श्रोर श्रपेक्षित साधनों के दोप के कारण दोपपूर्ण हो सकते हैं। श्रांतिम दो ज्ञान कभी मिध्या या श्रसफल नहीं होते, क्योंकि ये विशुद्ध श्रात्मा के साधनाऽनपेक्षित प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। जैनी लोग इंद्रिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते क्योंकि इंद्रिय-ज्ञान में श्रात्मा श्रीर विषय के वीच में व्यवधान श्रा जाता है। कुछ के मत में इंद्रिय-ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना चाहिये। इस मत में इंद्रिय एन्यक्ष श्रीर मानस प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। 'श्राउट लाइन श्राफ़ जैनिज़म' का लेखक वतलाता है कि श्रुतिज्ञान (२८८+४८) = ३३६ प्रकार का होता है, श्रवधिज्ञान छः प्रकार का श्रीर मनः पय्यिय दो प्रकार का होता है। इस प्रकार का विस्तृत श्रेणी-विभाजन ज्ञान के प्रकारों के स्टून भेदों पर निभर है। हिंदी भाषा के दार्शनिकों को जैन-साहित्य से शब्द-कोश यथेष्ट मिल सकता है। हमारी जैन-विद्वानों से प्रार्थना है कि वे अपने साहित्य में से मनोविज्ञान श्रीर व्यवहार-शास्त्र\_के पारिभाषिक शब्दों का संकलन करें।

'हमारा ज्ञान सत्य है' इस की परीक्षा कैसे हो ? इस प्रश्न का उत्तर देना दर्शनरास्त्र की उस शाखा का काम है, जिसे संस्कृत में 'प्रामाण्यवाद' कहते हैं। इस का विशेष वर्णन हम आगं करेंगे। जिस ज्ञान को सत्य मान कर व्यवहार करने से सफलता हो उसे यथायं ज्ञान समक्तना चाहिये। ज्ञान की सत्यता की परल व्यावहारिक होनी चाहिए। ' इस प्रकार जैनी लोग 'परतः प्रामाण्यवादी' हैं।

संतार में सहसों वस्तुएं पाई जाता है। दर्शन-शास्त्र का उद्देश्य एक संकीर्ण क्षेत्रफल के पदार्थों को जानना नहीं हैं; दार्शनिक जिल्लासा का विषय संपूर्ण दलांट होता है। इस लिए प्राचीन काल से संसार के दार्शनिक गण विश्व के चारे पद्धों को कुछ थोड़ी सी श्रेणियों में विभाजित करते आए हैं। सब ने प्रसिद्ध श्रेणी-विभाग वैशेषिक दर्शन का है जिस के विषय में हम आग पढ़ें में। जैन-दर्शन में विश्व के पदार्थों का वगीकरण जीव और अजीव में किया गया है। जह और चेतन, इस श्रेणियों के अंतर्गत संसार की चारी बस्तुएं आ जाती हैं।

परंतु जीव और अजीव के अतिरिक्त कुछ और तत्व भी हैं जिन का देश-काल के विशेष संबंध नहीं हैं। 'तत्वाधीधिगमस्त्र' का तेसक सात

रापाष्ट्रप्रान्, भाग ३, ए० २२५ ।

संयोग से उस की अभिन्यिक में विष्ठ पड़ता है। जैनियों को 'कार्माण वर्गणा' अन्य दर्शनों की अविद्या के तुस्य है। सब अंतरायों या विष्ठों के दूर हो जाने पर जीव का अनंत ज्ञान आर अनंत दर्शन स्कृटित हो उठता है। मोझ की प्राप्ति के लिये किसी ईश्वर का मित्रिंध या महायता अपेशित नहीं है।

(२) अजीव—चेतन्य के अतिरिक्त संसार में दूमरी जद्द-शक्ति है। अजीव या जड़ के जैनी लोग पांच विभाग करते हैं, अर्थात्, काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। इन में में काल को छोड़ कर शेष चार को 'अस्तिकाय', कहते हैं। 'अस्तिकाय' का अर्थ समक्ति के लिये हमें सत्यपदार्थ का लक्षण जानना चाहिये। उमात्वामा का कथन है:—

उत्पात-व्ययं-ध्रोव्य युक्तंसत् ५ । २६

श्रिशंत् जिस में उत्पत्ति, क्रीमक नाश श्रौर स्थिरता पाई जाय उसे 'सत्' कहते हैं। परिवर्तित होते रहना श्रोर परिवर्तन में एक प्रकार की स्थिरता (ध्रुवता) रखना यह श्रीस्तःववान् पदायों का स्थमाय है। जैन-दर्शन के श्रनुसार स्थिरता श्रौर विनाश दोनों ही प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। कोई भी वस्तु एकात नित्य श्रौर एकात श्रीतःय नहीं है। सभी वस्तुएं नित्य श्रौर श्रीतःय दोनों प्रकार की हैं। 'प्रवचनसार' नामक अंथ में लिखा है:—

ण भवो भंग विहीणों भंगों वा सास्यि संभव विहीसों उत्पादों वि य भंगों स विसा घोन्वेस ऋत्येस 1 ह।

श्रयीत् ' उत्पित के विना नाश श्रीर नाश के विना उत्पित संभव नहीं है। उत्पित श्रीर नाश दोनों का श्राश्रय कोई ध्रुव (स्थिर) श्रयं या पदार्थ होना चाहिये।' एकांत नित्य पदार्थ में परिवर्तन संभव नहीं है श्रीर यदि पदार्थों को क्षिण्क माना जाय तो 'परिवर्तित कौन होता है?' इस प्रश्न का उत्तर न वन पड़ेगा। जैनियों के मत में जीव भी एकांत नित्य नहीं है, श्रन्थथा उस में स्मरण, चिंतन श्रादि विकार न हो सकें। ग्रपित्यक स्वभावेनोत्पादव्ययभुवत्वसंबद्धम गुण्वच सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ।२।४ (प्रवचनसार, संस्कृत छाया)

'जो ख्रपने स्वभाव को नहीं छोड़ता ख्रीर उत्पत्ति, व्यय तथा ध्रुवत्व (रियरता) ते संवद्ध है उस गुण छोर पर्यायों सहित पदार्थ को 'द्रव्य' कहते हैं। मिट्टी द्रव्य है छोर घट, शराव छादि उस के पर्याय। छव हम 'श्रस्तिकाय' का लक्षण कर सकते हैं। सत् छोर सावयव (प्रदेश-वाले) पदार्थ को 'ग्रस्तिकाय' कहते हैं। साल के छात्रयव नहीं हैं, -इस लिये वह छास्तिकाय नहीं है। जीय भी ऊपर का लक्षण प्रदने के कारण, 'ग्रस्तिकाय' हैं; जीव 'प्रदेशवाला' है। छाव हम छाजीय पदार्थों का नंकित छोर कमिक वर्णन देते हैं।

काल—यह अपीद्गलिक पदार्थ है। काल 'तत्' तो है पर 'श्रस्ति-काय' नहीं है क्यों कि यह एक निरवयव पदार्थ है। आपेक्षिक-काल को 'तमय' कहते हैं जो घड़ी से मालूम पड़ता है।

श्राकाशास्तिकाय—इस से सब को श्रवकारा मिलता है। विना श्राकाश के दीवार में कील नहीं ठोंकी जा सकती श्रीर न दीपक की किरणें श्रवंकार का भेदन ही कर सकती हैं। श्राकाश के जिस भाग में विश्वज्ञात है उसे 'लोकाकाश' कहते हैं, उस से परे जो कुछ है वह 'श्रजीकाकाश' है। केवल श्राकाश गति का कारण नहीं है।

पनीस्तिकाय—पर इद्रिय-शाय नहीं है । जैन-दर्शन में धर्म का श्रापं 'पुरुषकर्मों का पता' नहीं है। धर्म कव प्रकार की गति श्रीर उन्नति का गत्त है। धर्म कर रन, गंध श्रादि गुर्हों से रहित है। यह श्रमृत श्रीर गतिहिन है। जैने श्रोंक्कीवन के बिना कुछ जल नहीं नकना चैसे ही 'धर्मीस्तिकाय' के बिना किसी पदार्थ में गति नहीं हो कहती।

श्रथमीत्वियाय—यह भी पापक्रमों या उन के पत्त का नाम नहीं है। वस्तुओं की स्थित का कारच श्रथमीत्विकाय है।

पुद्गलास्तिकाय-भारतवर्ष में परमाणुवाद के सिद्धात की जन्म देने का श्रेय जैन-दार्शनिकों को मिलना चाहिए। उपनिपदों में ग्रागु राज्द का प्रयोग तो हुआ है ( जैसे 'अर्खारखीयान् महतो महीयान्' में ) किंतु परमारावाद नाम की कोई वस्तु उन में नहीं पाई जाती। वेशेपिक का परमागुवाद शायद इतना पुराना नहीं है । जैनी श्रीर वैशेषिक के परमागु वाद में भेद भी है। पुर्गल या जड़तत्व ग्रांतिम विश्लेपण में परभागुरूप है। यह परमाणु ब्रादि-ब्रांतहीन ब्रोर नित्य है। परमाणु श्रमूर्त है, - यद्यपि सब मृतं पदार्थं उन्हीं से बनतं हैं । पृथ्वी, जल, वायु ग्रादि सब मूल में एक ही प्रकार के परमागुत्रों के रूपातर हैं। मुक्तजीवों को छोड़ कर किसी को परमाणुत्रों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर भी हर एक परमाणु में रूप, रस, गंध, स्पर्श रहतं हैं। भिन्न-भिन्न परमाणुत्रां मं विभिन्न गुण ग्रांधक ग्राभिव्यक्ति पा जाते हैं जिस से उन में भेद हा जाता है। परमाणुत्रां के संयोग या मेल से ही संसार के सार दृश्यमान पदार्थ वनते हैं। छोट या वड़ किसी भी परमाणु-पुंज को 'स्कंध' कहते हैं। एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरित होना जैन-मत में संभव है। यह सिद्धात त्राधिनक विज्ञान के अनुकृल ही है। भौतिक जगत कुल मिला कर 'महास्कंध' कहलाता है।

कर्म भी जैनियों के मत में पुर्गल का सूद्मरूप है। ग्रन्छे-बुरे कर्म करने पर वैसे ही परमाग्रु जीव को लिपट जाते हैं जिन्हें कार्माण्-वर्गणा कहते हैं। इस कर्म-पुर्गल से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है। कार्माण पुर्गल से ग्रात्मा की ज्योति ढक जाती है ग्रौर वह ग्रज्ञान, मोह, दुर्वलता में फॅल जाता है। ग्रन्छे कर्म करने से धीरे-धौरे बुरे कर्मों का पुर्गल जीव को छोड़ देता है, ग्रज्ञान का ग्रावरण हटता है ग्रौर जीव मुक्त हो जाता है।

जैन-दर्शन का 'पुद्गल' शब्द ग्रंग्रेज़ी मैटर का ठीक ग्रनुवाद है।

निविष्य के िंदी लेखकों से प्रार्थना है कि वे इस शब्द को श्रपनाएं । 'पौर्गलिक' विशेषण भी सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

जीय श्रीर श्रजीय का वर्णन करने के बाद शेप पदायों का वर्णन कठिन नहीं हैं। वास्तव में जीव श्रीर श्रजीव का विभाग ही प्रधान है।

- (३) त्राख्य-जीव और श्रजीय में संबंध कर्म-पुर्वगल के द्वारा होता है। जीव की श्रीर कर्म-परमाणुश्रों की गति को 'श्राखव' कहते हैं।
  - (४) वंश-जीव और कर्म के संयोग को 'वंध' कहते हैं।
- (५) नंबर—सम्यक् ज्ञान हो जाने पर नवीन कर्म उत्पन्न होना या कर्म-पुद्गल का जीव की छोर गीतमान होना यंद हो जाता है। इस दशा को 'नंबर' कहते हैं।
- (६) निजरा—धीरे-धीरे कर्म-परमासुश्रों के जीव से छूटने को 'निजरा' कहते हैं। निजरा संबर का परिस्माम है।
- (७) मोक्ष—कर्म-पुर्गत से मुक्त हो जाने पर जीय बस्तृतः मुक्त हो जाता है। मुक्ति-दशा में जीव अनंत दर्शन, अनंत जान और अनंत वार्य ने मंग्र ही जाता है।
- (=) पार—उन कमों को जिन ने जीव का स्वामाविक प्रकारामय स्वन्य ग्राम्छादित हो जाय, पार कहते हैं।
- (६) पुग्य जीव की मीज की छोर ले जाने वाले कर्म पुग्य कहलाते जैनों का स्ववहार- हैं। हिंदू शालों के समान जैन-दर्शन का उद्देश्य दर्शन भी मीज प्राप्त करना है। 'जिन' शब्द का छर्म हैं ज्यों धर्मात् हेंद्रियों की जीतने वाला, रस प्रकार 'जैन' शब्द से ही उन्ह पर्म की व्यावद्यक्तिया प्रकट होती है। जैनी लोग त्याग छीर संस्थान के जीवन को निरोग महत्व देने हैं। 'हलार्थ हवे' के छतुनार—

मन्यर्थन-अन-चारित्राणि मोक्षमार्गः

'सम्बद्धार्यन, हम्बद्धान क्षीर सम्बद्धारित या व्यवदार में

मोक्ष-प्राप्ति होती है। जैन-दर्शन का ज्ञान श्रीर उस में श्रद्धा श्रावश्यक है, लेकिन विना चिरत्र का सुधार किए कुछ नहीं हो सकता। श्रच्छे श्राचार वाला व्यक्ति किसी धर्म का भी क्यों न हो, उस का कल्याण हो होगा। इस प्रकार जैनी सचरित्रता ग्रीर सहदयता ग्रथवा श्रिहंसा पर ज़ोर देते हैं। श्रहंसा की शिक्षा ( जो कि जैन-धर्म की विशेष शिक्षा है) श्रभावात्मक ( निगेटिच ) नहीं, भावात्मक है। समाज-सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जैन लोग वड़े दानी होते हैं। दान, श्रहंसा, श्रद्रतेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य ग्रीर त्याग जैन-शिक्षा के मुख्य श्रंग हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारिव जैनियों के विनस्त कहलाते हैं।

जैसा कि जपर कहा जा चुका है कमों का नाश किए विना मुक्ति नहीं हो सकती। कम अनेक प्रकार के होते हैं। वे कम जिन पर आयु की लंबाई निर्भर होती है, आयुक्षम कहलाते हैं। इसी प्रकार गोत्रकमों पर किसी विशेष जाति में जन्म होना निर्भर है। सब प्रकार के कम मिल कर जीव का कम-शरीर या कार्माण-वर्गणा बनाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के कमों का नष्ट करना ज़्यादा किन है। यह कम कमशः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय बगों के कम हैं। ज्ञानावरणीय कम वे हैं जो आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप का तिरोधान करते हैं; दर्शनावरणीय कम द्वर्य में सत्य-ज्ञान का आभास नहीं होने देते। वेदनीय कम आत्मा के आनंद-स्वरूप को दक कर सुख-दुख उत्पन्न करते हैं; मोहनीय कम मनुष्य को सब्ची अद्धा और विश्वास से रोकते तथा मन को अशांत रखते हैं। अप्रत्मा की उन्नित को रोकनेवाले सब कर्म अंतराय कम कहलाते हैं। उपर्यक्त चार प्रकार के अंतराय कम 'धातीय कम' कहलाते हैं।

जैन-मत संन्यास पर ज़ोर देता है। संन्यासियों के लिए कड़े नियम हैं। जैन-साधु अपने पास कुछ नहीं रखते, भिक्षा करके निर्वाह करते हैं। प्रायः वे लोग विदारों में रहते हैं। भिक्षा माँगते समय जैन-साधु मुँह से नहीं बोलते और गृहस्थों को तंग नहीं करते। परंतु वे अपने प्रति बड़े कटोर होते हैं। वे अपने हाथों से अपने वाल तक नीच डालते हैं। जहां जैन-धम अपने शरीर पर अत्याचार करने की शिक्षा देता है यहां वह दूनरी के प्रतिदयाल होने का उपदेश भी करता है। यदि कोई स्त्री अपने वच्चे को खिला रही हो तो जैन-साधु उस से भिक्षा नहीं लेगा। अगर मां वच्चे को छोड़ कर उठना चाहे तो भी वह भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। वच्चे को रलाने का कारण वनना पाप है। परंतु अपने शरीर पर जैन-साधु दया नहीं दिखाते। वाल नोचने के नाम से ही रोमांच हो जाता है। आत्मा और शरीर में तीब इंद्र मानने वाले दार्शनिक निद्धांत का नाह व्यावहारिक परिणाम है। जड़ प्रकृति हमारे हृदय को स्पर्श क्यों करती है, इन का कोई उत्तर जैन-दर्शन में नहीं मिल सकता। प्राकृतिक नींदर्भ मोह का कारण है, यह विश्वास हो जाने पर किसी प्रकार के साहत्य की स्थित संभव नहीं है।

गृहस्यों का धर्म है कि वे मंत्यासियों का छादर करें छैं।र उन के उनदेशों से लाभ उठाएँ। चरित्र शुद्ध रणने से कालांतर में गृहस्य भी सुक हो चकता है। राजा भरत गृहस्य होने पर भी मरने पर तीय मुक हो गए। ऐसे जीव को 'गृहलिंगसिद्ध' कहते हैं। चरित्र जाति छीर पण दोनों ने बढ़ कर है, यह जन-धर्म का रलाधनीय सिद्धांत है। सच्चरित्र व्यक्ति किसी मी जाति, वर्ण या धर्म का हो, उस का कल्याण ही होगा।

गरमाणुवाद के अतिरिक्त जैनियों ने भारतीय तत्व-दर्शन को दो महत्वजैनियों का पूर्ण विचार दिए हैं। पहला विचार ईश्वर के
अनीरवरवाद विना सृष्टि की गंभायना है। इस विचार का
इन्हें प्रय नाहितक (पीर माहितक) विचारकों को भी हो ककता है। जैन-मन
में पर सृष्टि किसी को पनाई हुई नहीं है, अनादि कान से भी ही
चली आही है। ईश्वर की कल्पना, कम ने कम सृष्टि-स्वना के लिए,
अनापरवर है। प्राकृतिक-तत्त्व निश्चित नियमों के आधीन है, जिनी
ईश्वर भी नहीं बदन सकता। मिन्तिनेन का क्यन है:—

कत्तर्रिति कश्चित्रगतः स चैकः स सर्वगः स स्ववशः स नित्यः । इमाः कुदेवाक विदम्बनाः स्यः तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ।

—स्याद्वादमंजरी, श्लो० ६

स्राथीत् 'जगत् का कोई कर्ता है स्रीर वह एक, सर्वव्यापक, स्वतंत्र ऋौर नित्य है, यह जैनेतर मत के लोगों का दुराग्रह मात्र है।' ईश्वर को मानना ऋयुक्त है। सृष्टि से पहले ईश्वर के शरीर था या नहीं?यदि हां, तो वह किस का वनाया हुआ था; यदि नहीं, तो विना हाथ-पैरों के ईश्वर ने सृष्टि-रचना कैसे की ? ग्रशरीरी (शरीर-रहित ) कर्ता को संसार में किसी ने नहीं देखा है। सुष्टि बनाने में ईश्वर का उद्देश्य भी क्या हो सकता है ? उद्देश्य की उपस्थिति अपूर्णता की द्योतक है । किसी कमी की पूरी करने के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। ग्रास्तिकों के पूर्ण परमेश्वर को सुष्टि-रचना के प्रयत्न की ज्ञावश्यकता क्यों पड़ी ? नैयायिक लोग कहते हैं कि जगत् सावयव होने के कारण 'कार्य' है, इस लिए उस का कोई कर्ता होना चाहिए। परंतु जगत् का कार्य होना सिद्ध नहीं है। कार्य का लक्षण भी, काल्पनिक है। फिर कर्ता शरीर-रहित नहीं देखा गया है। एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, दयालु ईश्वर से इस दुःखमय जगत् की सृष्टि क्यों हुई, यह समभ में नहीं श्राता । कमों का फल देने के लिए भी ईश्वर की त्रावश्यकता नहीं है। ईश्वर का शांसन कमों की त्रापेक्षा से है, यह सिद्धांत ईश्वर की स्वतंत्रता भी छीन लेता है। जैन-मत में कर्म ग्रपना फल ग्राप ही दे लेता है। शराव पीनेवाला उन्मत्त हो जाता है श्रीर श्रपने किए का फल श्राप पा जाता है। कर्म-पुर्गल जीव को चिपट कर उसे वाँध देता है। लोगों के अच्छे-बुरे कमों का वही-खाता रखना ईश्वर के लिए श्लाघनीय काम नहीं मालूम होता। क्याही अच्छा होता यदि त्रास्तिकों का ईश्वर कब्सा करके सव को एक साथ मुक्त कर देता ! क्या ही अञ्जी बात होती यदि आस्तिकों का सर्वज्ञ परमात्मा

मानव-जाति पर त्रानेवाली विपत्तियों से उसे त्रागाह कर देता, त्रयवा उन का निवारण कर देता !

स्याद्वाद 🖰

स्याद्वाद का मिद्धांत जैन-दर्शन की दूसरी महत्त्व पूर्ण देन है। वास्तव में इस मिद्धांत से परिचित हुये विना जैनियों की ज्ञान-मीमांसा तथा तक्व-दर्शन ठीक से नहीं समके जा सकते। स्याद्वाद की परिभाषा करते हुये 'स्याद्वाद मंतरी' के टोकाकार हेमचन्द्र कहते हैं—

स्यादादोऽनेकांतवादो निःवाऽनिस्यायनेकथमं शवलेक वस्त्यम्यु-पगम इति यावत्।

श्रमीत् स्याद्वाद श्रनेकांतवाद की कहते हैं। जिस के श्रनुसार एक ही वस्तु में नित्यता, श्रानित्यता श्रादि श्रनेक धर्मों (गुणों ) की उपस्मिति मानी जाती है। प्रत्येक वस्तु श्रनंत धर्मीतमक है (१७४६६)।

इन उद्धरेणों से स्तप्ट है कि वस्तु में न केवल श्रमंत धर्म होते हैं श्रीशत विवद्ध धर्म भी हो सकते हैं। तत्व-मीमांता में जैन-दर्शन श्रमेकवादों है, तात्विक पदाधों की तंख्या श्रमंत है। वह जान-मीमांता में भी श्रमेकवादों है। तत्व एक नहीं, श्रमेक रूप है। हमारा प्रत्येक तत्व एक गी है। श्रीभप्राय यह है कि हमारे सब कपन ग्रांशिक सत्य होते हैं। एक हिन्द ने जो बात उत्य मृत्यूम होती है वह दूसरी होण्ट से मिष्या भी हो तकती है। क्योंकि प्रत्येक वन्तु में श्रमंत धर्म है, इस तिये उस का वर्णन किसी एक वाक्य श्रपवा श्रमेक वाक्यों में भी परिस्नाप्त नहीं। हो सकता। प्रत्येक ऐसा वर्णन वस्तु एक अंश या एक अंग को ही स्तप्ट काना है। वस्तु के एकांगी वर्णन को उस का पूर्ण वर्णन नमभ लेना भीति है। श्रांशिक या एकांगी ज्ञान की जैन-दर्शन में 'नय' संज्ञा है। इस प्रशार के श्रम के ध्यांक वाक्य मी 'नय' कहताते हैं।

दूनरे यन्दी में हम कर नकते हैं। कि प्रत्येक कथन को सत्यता आदेशिक है। प्रत्येक कथन कुछ विशिष्ट दशाओं की अपेका ने ही तत्य होता है। कोई भी वाक्य ऐसे सत्य को प्रकट नहीं करता जो सदेव, इब दशाओं में वस्तु को लागू हो। यत एव जैन विचारकों की सम्मित है कि प्रत्येक वाक्य को 'स्यात्' (कदाचित् ग्रथवा किसी ग्रपेक्षा ने ) वे विशेषित कर देना चाहिये। 'घट है' यह कथन भ्रामक हो सकता है; 'घट है' यह एए या निरपेक्ष सत्य नहीं है, वह सव दशाओं में सत्य नहीं है। क्योंकि उक्त कथन ग्रपेक्षा विशेष से ही सत्य है, इस लिये ठीक वाक्य इस प्रकार होगा—स्यादिस्त घटः कदाचित् ग्रथवा किसी ग्रपेक्षा से घट है। इसी प्रकार घट का ग्रसद्भाव या ग्रभाव कथन करते नमय भी 'स्यात्' या कदाचित् जोड़ना चाहिये।

तर्क-शास्त्र में वाक्यों को दो वगों में वाँटा जाता है—भावात्मक ( त्रफ़मेंटिव ) श्रौर श्रभावात्मक ( निगेटिव )। किंतु जैन तर्क-शास्त्री वाक्यों में सात प्रकार का गुणात्मक भेद करते हैं; ये सात प्रकार 'स्यात्' जोड़ने से प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है। 'स्यात् ' श्रयवा कदाचित् विशेषण यह प्रकट करता है कि वाक्य विशेष की सत्यता श्रापेक्षिक है। कथन के इन सात प्रकारों को समुदाय कर में 'सप्तभंगी' कहते हैं। सप्तभंगी का शाब्दिक श्रर्थ है सात भंगों का समृह जो इस प्रकार हैं—

- १-स्यादिस्त ( कदाचित् घट है )
- २-स्यान्नास्ति ( कदाचित घट नहीं है )
- ३—स्यादिस्त च नास्ति च (कदाचित् घट है ग्रौर कदाचित् घट नहीं है )
  - ४-स्यादवक्तव्यः (कदान्तित् घट ग्रवक्तव्य है )
  - ५--स्यादिस्त च ग्रवक्तव्यश्च (कदाचित् घट है ग्रौर ग्रवक्तव्य है) ६-स्यानास्ति च ग्रवक्तव्यश्च ( कदाचित् घट नहीं है ग्रौर
- ग्रवक्तव्य है )

७—स्यादिस्ति च नास्ति च ग्रवक्तव्यश्च (कदाचित् घट है, कदा-चित् नहीं है, ग्रौर ग्रवक्तव्य है )

श्रपने द्रव्य, स्वभाव श्रीर देश-काल के दृष्टिकीण से प्रत्येक वस्तु 'हैं', घट की सत्ता है। दूसरे पदायों के द्रव्य, स्वभावादि की श्रपेक्षा से कोई वस्तु भी 'नहीं है', घट श्रसत् है। एक ही पदार्थ घट रूप ते 'सत्' है श्रीर पट-रूप से 'श्रसत्' है। इसी प्रकार सारी वस्तुचें सदसदात्मक हैं। यह पहले तीन भंगों का श्रीभन्नाय है।

पकाने से पहले 'घट' का एक रंग होता है और पकने के वाद दूसरा; पिरिस्पितियों के अनुसार रंग वदलता है। हम 'घट' का कोई ऐसा रंग नहीं बता सकते जो सदैव उस में रहता है। निरपेक्ष रूप में घट का कोई रंग ही नहीं है। इसी लिये उसे 'अयक्कव्य' कहना चाहिये। यह चींपे मंग का अभिप्राय है। प्रारंभ के तीन वाक्यों में अवक्तव्य लोड़ देने से अंतिम तीन भंग वन जाते हैं।

स्याद्वाद को सममाने के लिये जैन-लेखक एक रोचक उदाहरण देते हैं। कुछ श्रंघे जिज्ञासा से पीड़ित होकर हाथी को देखने गये। किसी ने पूँछ पकड़ कर कहा कि हाथी रस्सी के समान है; किसी ने टॉनें टटोल कर कहा कि हाथी तो संभे की तरह होता है। तीतरे ने कान खूकर उत्ते पंत्रे के तुत्य बताया। यही दशा दार्शनिकवादियों की है। वैदानों कहते हैं कि तत्व पदार्थ धुव श्रीर नित्य है; उस में परिवर्त्त न या विकार हो ही नहीं सकता; इस के विपरीत बीदों के मत में सब वस्तुयं धिएक हैं श्रीर तत्व निरंतर परिवर्त्त न शील है। जैनी कहते हैं—इन दोनों विद्यांनों में नक्वांड है किंतु श्राद्रिक; सन् पदार्थ में श्रुवता भी रहती है एवं उत्पत्ति तथा व्यय भी (उत्पाद-व्यय-श्रीव्य-युक्तं सन्)। उत्पत्ति के विना नाश नहीं श्रीर नाश के विना उत्पत्ति नशीं। यदि हम प्रव्य की दिना नाश नहीं श्रीर नाश के विना उत्पत्ति नशीं की हिण्ड है के तेनें तो वस्तु हिण्द होती है। इस्त स्थित हम प्रव्य की वस्तु विरुट्त होती है। इस्त स्थित ही सिकार रहता है, प्रव्यांव वस्त होती वस्तु विरुट्त होती है। इस्त स्थित हीर निकार रहता है, प्रव्यांव वस्त होती हो। इस्त स्थान की वस्तु विरुट्त होती है। इस्त स्थार हीर निकार रहता है, प्रव्यांव वस्त होती है। इस्त स्थार निकार होता है, प्रव्यांव वस्त होता है। इस्त स्थान की वस्तु विरुट्त होती है। इस्त स्थार हीर निकार रहता है, प्रव्यांव वस्त होती है। इस्त स्थार निकार हीर स्था है।

रहते हैं इस प्रकार परिवर्तन ग्रीर श्रुवता या स्थिरता साथ साथ पाये जाते हैं। इन दोनों वातों को साय-साथ जानना 'नय-निश्चय' है ग्रीर एक का ग्रलग-ग्रलग ज्ञान 'नयाभास' है। किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप समभने के लिये हमें उसे समस्त संभव दृष्टिकोणों से देखकर 'नय-निश्चय' करना चाहिये। एक प्राचीन जैन विचारक के ग्रनुसार—

एको भावः सर्वथा येन हप्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन हप्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन हप्टा एको भावः सर्वथा तेन हप्टः ॥

त्र्यर्थीत् "जिस में एक पदार्थ को सब दृष्टियों से देख लिया है उस ने सब पदार्थों को सब प्रकार देख लिया । जिस ने सब प्रकार से सब भायों को देखा है वही एक भाव या पदार्थ को पूर्णतया जानता है।"

इस श्लोक को 'स्याद्वाद मंजरी' के टीकाकार हेमचंद्र ने उद्भृत किया है। (पृण्ठ-११२ वंवई संस्करण); प्रोक्तिसर हिरियन्ना के अनुसार गुणरल ने भी उक्त श्लोक को उद्भृत किया है। यदि वास्त्य में अनेकातवाद का यही अर्थ है तो उस की अनेकवादी तत्व-मीमांसा से संगति विटाना कठिन है। एक अद्वेतवादी दर्शनपद्धित ही जो विश्व के समस्त पदाशों को एक रहस्यमय सूत्र में पिरोया हुआ मानती है, ज्ञान के संबंध में उक्त पद्म का समर्थन कर सकती है। किंतु जैन-दर्शन अनेकवादी है; विभिन्न वास्तविकताओं में घनिष्ट आंतरिक संबंध मानना उस की दार्शनिक स्थित के विरुद्ध है। वह उपनिपद की भांति यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि 'एक के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है' ? वास्तव में तो जैन-दर्शन को ज्ञान-मीमांसा में भी घोर अनेकवादी होना चाहिये था। आधुनिक यथार्थवाद की प्रवृत्ति भी कुछ-कुछ इसी ओर है।

<sup>° &#</sup>x27;ब्राउट लाइंस ब्रॉफ इंडियन फिलॉसफ़ी' पृष्ट-१७१-पाद्टिप्पणी.

कैन-धर्म के जीवन-संबंधी विचारों, ग्रानीश्वरवाद ग्रीर स्याद्वाद सभी की ग्रालोचना हिंदू दारानिकों द्वारा की गई है। बौदों ग्रीर जैनों में भी काफ़ी संघर्म चला था। जैन-धर्म का यह सिद्धांत कि पृथ्वी, जल ग्रादि के प्रत्येक परमाणु में जीव है, उन्हीं के विरुद्ध पड़ता है। यदि सब जड़ जगत् जीवमय है तो जड़ ग्रोर चेतन के बीच ऐसी गहरी खाई खोदने की क्या ज़रुरत है? दूसरे, जीव के परिमाण में परिवर्तन मानना ठीक नहीं जँचता; इस से जीव ग्रानित्य हो जायगा ग्रीर कर्म-सिद्धांत में वाधा पड़ेगी। वास्तव में चेतन्य को ग्राकाश में रहनेवाला वा ग्रवकाश घरनेवाला कहना ही ग्रसंगत है। यह ज़रूरी नहीं है कि सब चीजं ग्रावकाश या जगह घरें। मूठ, सत्य, इंप्या, होप, सुन्त, दुःख, ग्रादि पदार्थ ग्रावकाश में या देश में रहने वाले नहीं हैं। जीव भी ऐसा पदार्थ हो सकता है।

जैन लोग परमागुद्धों में द्यांतरिक भेद नहीं मानते। फिर एक परमागु का दूसरे ते भेद किस प्रकार होगा ? क्या सांख्य की प्रकृति के समान एक जड़-तत्य को मानने ते काम नहीं चल सकता ?

इसी प्रकार जैन-दर्शन में जीव भी सब एक ही प्रकार के हैं। कर्म-शरीरों के नष्ट हो जाने पर सब जीव एक-से रह जार्मेंगे। हम पृद्धते हैं कि एक ही जेतन-तत्व को मानना चयेण्ट क्यों नहीं है? करोड़ों जीयों में जो प्रश्चियों की एकता पाई जाती है उन का कारण चैतन्य की एकना के श्रविरिक्त कोई नहीं हो सकता।

जर श्रीर चेतन को सबैया भिन्न मानने पर उन में संबंध नहीं हो सकता । भेंबंध एक ही अंगी के पदायों में हो सकता है श्रमवा एक वहीं अंगी के श्रंतर्गत छोटी श्रीण्यों में । दो गज़ श्रीर दो मिनिट में कोई मेंबंध क्यों नहीं दोलता १ क्योंकि हमारी बुद्धि उन दोनों को एक वड़ी

<sup>े</sup> देशिये भाग २, योगवाशिष्ठ-प्रकर्रा ।

श्रेगा या जाति के श्रंतर्गत नहीं ला सकती। इस लिए जड़ श्रोर चेतन का घोर हैत ज्ञान की, जो कि जीव श्रोर जड़ का मंबंध-विशेष है, संभावना को नष्ट कर देता है। इस युक्ति के विषय में हम श्रागे लिखेंगे। 'जीवज्ञान-स्वरूप है' श्रीर 'जीव श्रपने से भिन्न जगत् को जानता है' यह दोनों विरोधी सिद्धांत हैं।

यदि हमारा जान संभावना-मात्र है, निश्चित नहीं है, तो जैन लोगों को ईश्वर की असत्ता में इतना हुड़ विश्वास कैसे हुआ। शंकर और रामानुज दोनों वतलाते हैं कि एक ही पदार्थ को सत् और असत्, 'हैं' और 'नहीं है' कह कर वर्णित नहीं किया जा सकता। वस्तु में विरोधी गुण नहीं रह सकते। इस लिए स्याद्वाद या सप्तभंगी न्याय ठीक सिद्धांत नहीं है।

स्याद्वाद में सत्यता का कुछ ग्रंश ग्रवश्य है ग्रौर वह ग्रंश जैनियों की सिद्धांतवादिता (डॉग्मेंटिज़्म) का विरोधी है।

### अध्याय ६

## भगवान् बुद्धं और आरंभिक वौद्धधर्म

विभिन्न श्रास्तिक विचारकों के तत्वदर्शन-संवंधी पच्पात श्रीर तात्विक विचारों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया शुरु हुई थी उस की परिसमिति भगवान शुद्ध की शिक्षा में हुई। जैनियों की प्रतिक्रिया वेदों की श्रपीर-पंयता, इंश्वरवाद श्रीर यज्ञ-विधानों तक ही सीमित रही थी। वौद्ध-धमं ने उपनिपदों के श्रात्मवाद को स्वीकार करने ते विल्कुल इन्कार कर दिया। सांसारिक मुखों श्रीर जीवन की च्एए-भंगुरता से प्रभावित होकर वौद्ध-लोगों ने विश्व-तत्त्व की स्थिरता में विश्वास छोड़ दिया। श्रपने जीवन में जिसे हम पकड़ हो नहीं सकते, मानसिक श्रीर भौतिक जगत में िस का चिद्ध भी नहीं मिलता, उस कियत स्थिर तत्त्व के विपय में चितन करने से क्या लाभ र तत्त्वदर्शन की कियत समस्याश्रों में उलभ कर मनुष्य श्रपने जीवन की प्रत्यक्ष समस्याश्रों को भूल जाते हैं श्रीर उन का नैतिक पतन होने लगना है। इस नैतिक पतन से श्रार्यज्ञाति की वचाने के लिए भगवान श्रद्ध का श्राविभीव हुआ।

ध्यारंभिक वीद-धर्म और उस के बाद के स्वरूप में काओ भेद है।

श्रारंभिक वीद-धर्म में व्यावदारिक विचारों की
मालिय प्रधानता है, परंतु उत्तरकालीन बीदों में भारतीय
मिलिक का दार्रानिक पक्षपात फिर प्रकट होने लगता है। बीदों
के चार प्रनिद्ध दार्शनिक मंत्रदाय धर्मान् सीव्यंतिक, वैभाषिक, बीगाचार
धौर मार्पामक बाद की चीज़ हैं। आरंभिक बीद-धर्म में इस प्रकार का
दिचार-वेरम्प नर्ती पादा जाता। बुद्ध ने फोई पुस्तक नहीं नित्ती, उन
के उरहेश मीविक ही होने थे। उन की मृत्यु के बाद उन की शिक्षाश्रों

को पुस्तक-बद्ध किया गया। बुद्ध को शिक्षाए पाली- थां में मगृहांत हैं जिन्हें 'पिटक' कहते हैं। 'पिटक' का अर्थ है पिटारी। 'त्रिपिटक' भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं की पिटारिया हैं। इन का समय तीसरी शतार्ळी ई० पू० समभना चाहिए। तीन पिटकों के नाम 'सुत्तिपिटक' अभिधम्मिपिटक' और 'विनयपिटक' हैं। 'सुत्तिपटक' भगवान् बुद्ध के व्याख्यानों और सवादों का सम्रह है। वौद्धधर्म के प्रसिद्ध पटित रिज़ टेविट्स् ने बुद्ध के सवादों की तुलना प्लेटों के सवाद-मधों से की हैं।

'सुत्तिपक' पाँच निकायों में विभक्त है। इन्हीं में से एक का नाम 'खुद्दकनिकाय' है जिस का एक भाग वौद्धों की गीता, 'धम्मपद,' हे। शेष चार निकायों के नाम 'दीग्वनिकाय,' 'मिल्फिमनिकाय', 'सयुत्त-निकाय' ग्रौर 'ग्रगुत्तरिकाय' हैं। बुद्ध के दार्शिनक उपदेश मुख्यत 'सुत्तिपटक' में ही पाए जाते हैं। दूसरा 'विनयपिटक' है जिस में भित्तुत्र्यां को जोवन-चर्ची ग्रादि को शिक्षा है। तीपरे ग्राभिधम्मिपिटक' में बुद्ध के मनोविज्ञान ग्रौर व्यवहारशास्त्र-संवधी विचारा का सग्रह है। वोद्ध-धर्म की प्राचीन पुस्तकों में 'मिलिदपन्हों,' ग्रथवा 'मिलिदपर्न' का भी सिन्नवेश करते हैं। इस ग्रंथ में वौद्ध-शिक्षक नागसेन ग्रोर यूनानी राजा मिनेटर या मिलिद के सवाद का वर्णन है।

भगवान् बुद्ध का जन्म लगभग ५५७ ई० प्० मे शाक्यवश के शुद्धीधन के घर मे हुद्या। उन के माता-िवता अन्द्व का जीवन का दिया हुद्या नाम सिद्धार्थ ग्रोर गोत्र का गोतम था। किपलवस्तु के राज्य के वे युवराज थे। वे माता-िवता के वड़े दुलारे पुत्र थे। वड़े होने पर उन का विवाह राजवंश की एक सुदर कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया जिस से उन के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुग्रा। सिद्धार्थ वचपन से ही वड़े विचारशील थे। जीवन की क्षण्भंगुरता के विषय मे वे प्रायः सोचा करते थे। दो-एक वार शहर मे घूमते हुए उन्हों ने कुछ रोग, ग्रवस्था ग्रीर ग्रन्य प्रकार से पीड़ित

मनुष्यों को देखा। दाह-संस्कार के लिये ले जाए जाने वाले कुछ शयों पर भी उन की दृष्टि गई। उन्हों ने सारिथ से पूछा—यह इस प्रकार वांध कर इस पुरुष को कहां लिये जा रहे हैं। सारिथ ने जो उत्तर दिया उसे मुन कर लाइ-प्यार में पले हुए जीवन के क्षेत्रों से अनिभन्न कुमार के कोमल हदय को ममौतिक वेदना हुई। अब उन्हों ने जीवन को श्रीर भी निकट से देखना आरंभ कर दिया। उस में उन्हें दिखता, निराशा और दुःख के अतिरिक्त कुछ भी न मिला। लोगों की स्वार्थ-परता को देख कर उन्हें और भी क्लेश हुआ। उन का जीवन श्रीर भी गंभीर हो गया श्रीर ये रात-दिन संसार का दुःख दूर करने की चिता में निमम रहने लगे। एक दिन श्राधी रात को वे श्रपमी प्रियपली यशोधरा श्रीर नवजात-शिश राहुल को छोड़ कर निकल गए। संसार के नुख क्षित्रक हैं; शरीर को एक दिन हद होकर मरना ही पड़ेगा। किर जीवन को श्राक्षिक मृग-मरीचिका में फँसने से क्या लाम?

युद्ध विद्वान् ये। उन्हों ने अपने युग की आस्तिक और नास्तिक विचार-धाराओं से परिचय प्राप्त किया था। गृह-त्याग के बाद चित्त को शांत देने के लिए उन्हों ने विभिन्न मतों के शिक्षकों के पास जा- कर उन के विचारों को सममने की वड़ी चेप्टा की परंतु उन को बुद्धि को नंतीय नहीं हो उका। प्रतिभाशाली विचारक दाशांनक उमस्याओं के निरुत्ते, एकांगी और अप्रदायिक उमाधानों से संतुष्ट नहीं हो नकते। विभिन्न मत्त्वादियों ने आस्मिक कल्याण के लिए जो मार्ग विस्ताए उन के भी उन्हें केताय न भिन्न क्या। उन्हों ने श्रिर को कप्ट दिया, एच्छ-उपवान छादि किये तथा श्रीतीया कह कर अन्य त्रस्ताई भी की। विद्व पहीं प्रकाश नहीं निला। जीवन की उलक्तनों के जुलकाने का कोई उनाम नहीं प्रकाश नहीं निला। जीवन की उलक्तनों के जुलकाने का कोई उनाम नहीं प्रकाश नहीं निला। जीवन की उलक्तनों के जुलकाने का कोई उनाम नहीं प्रकाश नहीं निला। की किशासा से पीड़िक इस्त को मंदना नहीं मिली। इद मद-यादी से विरुद्ध ही गए; आहितक

श्रीर नास्तिक सब प्रकार के दर्शनों से उन का विश्वास उठ गया। उन्हें विश्वास हो ग्या कि ब्रात्म-शुद्धि द्वारा सत्य की खोज ब्रकेले ही करनी होगी। वे ब्रॅॉाकाश को खोज में निर्जन वन-प्रदेशों में घुमने लगे। कभी-कभी राजकीय सुखों की याद त्राती थी, यशोधरा का स्मरण होता था। परंतुः वैयक्तिक जीवन की वाधात्रां को दर किये विना वे संसार का हित-साधना कैसे कर सकते थे ? एक बार वोधिवृक्ष के नीचे ध्यानमरन बुद्ध को कामदेव ने अपने अनुचरां सहित घर लिया। क्षण-भर के लिए वे घिचलित हो गये। परंतु शोध हो शाक्यसिंह ने ग्रपने को "भाल लिया ग्रौर उन्हों ने ग्रपने को वाद को दिए गए 'शाक्यम्नि' नाम का अधिकारी सिद्ध कर दिया। उसी बुक के नीचे ग्रानवरत धैर्य से साधना कर के उन्हों ने जीवन के सत्य का दर्शन किया। उन्हों ने 'बोध' या तत्व-ज्ञान प्राप्त किया ग्रीर सिद्धार्थ गीतम से 'बद्ध' वन गए । जिस सत्य को उन्हों ने देखा ग्रीर प्राप्त किया था, जगत् ग्रीर जीवन के विपय में जो उन में नई धारणा उत्पन्न हुई थी, उसे सर्व-साधारण में वितरित कर देना ही उन के ग्रवशिष्ट जीवन का ध्येय वन गया।

किव की तरह दार्शनिक भी अपने युग की प्रवृत्तियों का परिचय

देता है। प्रत्येक दार्शनिक-सिद्धांत पर कुछ
वुद्ध-कालीन भारत
न कुछ समय की छाप रहती है। बुद्ध जी
के आविर्माव के समय भारतवर्ष जीवन के सारे अंगो में विच्छित्त हो
रहा था, उस समय कोई एक वड़ा साम्राज्य न था, देश छोटे-छोटे
राज्यों में विभक्त था। संस्कृत पित्र मानी जाती थी पर वोलचाल
की भाषा बहुत थी। षड्दर्शनों का विकाश नहीं हो पाया था, यद्यि
वायुमंडल में उन के आविष्कार की योजना हो रही थी। जैसा कि चौथे
अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, जैन और बौद्ध-दर्शन के उदय
और गीता के समन्वय से पहले भारतवर्ष की उर्वरा-भूमि में अनेक

विचार-स्रोत प्रवाहित हो रहे ये। दार्शनिक स्तेत्र में हलचल मची हुई था। जितने विचारक थे, उतने हो मत थे। लोगों के मस्तिप्क में संदेह के की दालु भर चुके थे। ज़ ब बाद-विवाद होता था। लंबे शास्त्रायों का परिणाम जनता को दृष्टि में सून्य ही होता था। सैकड़ों तरह की बात होती थीं, आत्मा-परमात्मा के विपय में तरह-तरह को कल्पनाएं और अनुमान लड़ाए जाते थे जिन से साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचार-स्तेत्र में पूरी अराजकता थी।

लोगों के ब्यावहारिक श्रयवा नैतिक जीवन पर इस का बुरा प्रभाव पड़ा । बुद्धि-जगत् को श्रराजकता श्रीर श्रानिश्चयवादिता व्यावहारिक जगत् में प्रतिकत्तित होने लगी । श्राचार-यास्त्र के नियमों से लोगों की श्रारपा उठने लगो । तार्किक वाद-विवाद में कुँउ कर लोग जीवन के कर्तव्यों को भूनने लगे । बुद्ध के हृदय में वाल की खाल निकालने वाले श्रकमंग्य दार्शनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हो गया । श्राने समय के जन-समाज का मनोवैद्यानिक विश्लेषण करके क्रांतिदशीं बुद्ध ने यही परिणाम निकाला कि जीवन से परे श्रातमा, परमात्मा जीने बस्तुशों के विपय में व्यर्थ को वहन करना लीवन के श्रमूह्य क्षणों को वेन्मोल बेच डालना है । जो हमारे वस को बात है श्रयति श्राने श्रावरण को शुद्ध वनाना, उत्ते न कर के पदि इस व्यर्थ के वाद-विवाद में कुँउ जाँय तो हमें प्रति कैत मिल सकती है र बुद्ध को शिद्धा में हम मनोविद्यान पा नकते हैं, तर्क-शान्त श्रीर व्यवहार-शान्त पा सकते हैं, लेकिन उस में तत्व-दर्शन के लिए स्थान कम है ।

उत समय के लोगों का ब्यायहारिक जीवन बुद्ध के कोमल हदय को निरास करनेवाला था। मगवद्गीता और उपनिषदों के नैफार्स्य के आदर्थ को माननेवाले पुरुष लगभग नहीं थे। बाझरा-काल की स्वायं पूर्व यर-निष्या परेष्ठ माला में यनमान थी। देवताओं को प्रसन्न करने के तिथ पशुग्रों का विलदान किया जाता था। यज्ञ की हिंसा, हिंसा नहीं समभी जाती थी। हिंसा ईश्वर भिक्त का ग्रंग थी। बुद्ध ने ऐसे उश्वर को मानने से इन्कार कर दिया। जो ईश्वरचाद हमें ग्रंध-विश्वामी में कॅमाता है, जो हमें प्रलोभनों से प्रेम करना सिखाता ह; जो प्राकृतिक नियमों को देखने की शिक्त छीन लेता है; जो ग्राहिमक उन्नित के लिए हमें पर मुन्वापेशी बना देता है जो प्रयत्नशीलता या पुरुपार्थ में रोकता है. जो पगुग्रों के रक्त पर पिवन्नता की महर लगा देता है; उम ईश्वरचाट को दूर में ही प्रणाम है। कर्मफल का निर्णय करने के लिए ईश्वर की ग्रावश्यकता नहीं है, उस के लिए कर्म मिद्धात ही जाती हैं। हिंसा का विधान करने वाले वेद किसी प्रकार भी पवित्र या प्रामाएय ग्रंथ नहीं हो नकते। जो देवता हिंसा चाहते हैं, उन्हे देवता कहना विडंबना है।

उस समय के ब्रास्तिक हिंदुच्यों को भगवान् बुद्ध वेदां च्यार वेदोक्त धर्म के मूर्तिमान विरोध दिखलाई दिए । कुछ बोद्ध धर्म श्रोर त्राधिनक विद्वानों का भी मत है कि वैद्ध-धर्म **उपनिषद** सर्वथा भारतीय मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा समभाना ग्रपनी ऐतिहासिक ग्रानिभज्ञता का परिचय देना है। यदि वौद्ध-धर्म का जन्म न्त्रीर विकास भारतवर्ष में हुन्ना तो वह 'त्राभारतीय' कैसे कहा जा सकता है ? जिस धर्म ने लगभग एक हज़ार वर्ष तक भारत के हज़ारों मनुष्यो के हृदयो पर शासन किया, उसे भारतीय चीज़ न समभाना आश्चर्य की वात है। विदेशी विद्वान् भारत को नैतिक चिंतन का श्रेय नहीं देना चाहते। वरतुतः बद्ध के विचारों में ऐसी कोई वात नहीं है जो इन्हें भारतीय कहलाने से वंचित रख सके । बौद्ध-धर्म श्रीर जैन-धर्म दोनों ही के वीज उपनिपदों में विद्यमान हैं। उपनिपदों के व्यावहारिक संकेता का विकसित रूप हा वौद्धधर्म है। उपनिपट् कहते हैं-- 'जो सव भृतों को ग्रात्मा में देखता है ग्रीर सब भूतों में ग्रात्मा को, वह किसी से घणा

नहीं करता। " वीद्ध धर्म ने भी विश्वर्धम की शिक्षा दी लेकिन उस का दार्शनिक ग्राधार इतना राष्ट्र नहीं है। वीद्ध धर्म की शिक्षा है कि—

> यदा मम परेषां च अयं दुःलं च,न प्रियम् । तदात्मनः को विशेषां यत्तं रक्षामि नेतरम्॥

'नय और दुःख मेरे समान ही दूसरों को भी प्रिय नहीं है। किर नुक में ऐसी कीन सी विशेषता है जिस के कारण में उन ने अपनी ही रक्षा करें दूसरों की नहीं?' वुद्ध के मत में नंसार के प्राणियों की एकता के यह में वॉधनेवाले बेदना के तंतु हैं। नंसार में सभी दुःखी हैं, नभी अभाव का अनुभव करते हैं। दुःख की अनुभूति की नमानता के कारण दुःख दूर करके शांति प्राप्त करनेकी नाधना में भी एकता होनी चाहिए। हमारा व्यवदार पारस्परिक सहानुभृति पर अवलंबित हो। जहां उपनिषद् सब मनुष्यों की तालिक एकता की शिक्षा देने हैं, वहां बीद्ध-धर्म व्यवदार और साधना के ऐस्य पर लोर देता है।

उर्यन्तरदें के समान ही घुद्ध ने बाद्ध बल्लुओं में चित्त हटा कर श्रंत-से जात को शिक्षा दी। याहिक श्राटंबरों के प्रति तिरस्कार की भावना उपनिएटों श्रीर बीद्ध-धर्म में समान है। भेद इतना ही है कि ड्यानिपदी ने कर्मकोंड की नीची साधना कर कर छोड़ दिया और उन की बहुत खील घर निंदा नहीं की। युद्धने इस प्रकार का समसीता करने में इनकार घर दिया। की घाटंबर है, जो निक्या है, उन में समसीता कैसा? उन से फल्यान की श्राद्धा भी कैसे की जा नकती है? श्राटंबरों में सुक होने और मुक्त करने की जितनी उक्तंटा युद्ध में भी उननी उपनिपदी में मही।

Marie S

<sup>&#</sup>x27;'बोधिचर्यावनार', पृ० २३१

मानव-जीवन की व्यर्थता और क्षण-भंगुरता पर उपनिपदों में कहीं-कहीं करुण विचार पाए जाते हैं। निचकेता और यम के संवाद में सुख और ऐरवर्य की व्यर्थता अच्छी तरह व्यक्त की गई है। उपनिपदों के ऋषियों ने संसार की दुःखमयता को दार्शनिकों की वीदिक और गंभीर दृष्टि से देखा। वुद्ध का हृदय दार्शनिक से भी अधिक मानव-हृदय अथवा कवि-हृदय था। उन्हों ने विश्व की करुणा को देखा ही नहीं, अनुभव भी किया। उन के कोमल हृदय में जैसे विश्व की अंतर्वेदना धनीभृत होकर समा गई थी। जो किसी भी पीड़ित प्राणी को देख कर क्षण भर में द्रवित हो जाती थी।

इसलिए चर राधाकृष्णत् का कहना है कि बौद्ध-धर्म, कम से कम अपने मूल में, हिंदूधर्म की ही एक शाखा है 19

जीवन दुःखमय हूँ, यह बौद्ध मतावलं वियो का निश्चित विश्वात है।
भाषान् युद्ध की शिक्षाः यही विश्वास बौद्ध-दर्शन ग्रौर बौद्ध-मित्तिष्क
दुःख की व्यापकता को गीत प्रदान करता है। जन्म दुःखमय है,
जीवित रहना दुःखमय है, इद्ध होकर मरना भी दुःखमय है। ग्रिस्तित्ववान् होने का ग्र्य हैं दुःखानुभूति। ग्रुपने शरीर की रक्षा के लिए,
ग्रुपने विचारों की रक्षा के लिए, ग्रुपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए दुःख
उटाना पड़ता है। संसार की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं;हमारी ग्राशाएं
ग्रौर ग्राकांक्षाए, हमारे ग्रुरमान, हमारा भय ग्रौर प्रेम तव का ग्रांत हो
जाता है। इच्छात्रों की पूर्ति के प्रयन्न में दुःल है, इच्छा स्वयं दुःलमयी
हैं।हमारे सुख-भोग के क्ष्या भी दुःख के लेश से मुक्त नहीं होते। शारीरिक
कियाग्रों में शक्ति क्षय होती है। विचारों के बोभ से मित्तिष्क पीड़ित
रहता है। तृष्णा की ग्रान्न जीवन के सारे क्षणों को तपाए रखती है। व्यथ्य
की दुश्चिताग्रों का भार हमें कभी नहीं छोड़ता। यदि ग्रुपना जीवन सुखी

<sup>ै</sup> राधाकृष्णन्. भाग १, पृ० ३६१

हो, तो भी चारों छोर के प्राणियों की दुःखी देख कर हम शांत नहीं रह मकते । विषयों का छार्यनाद हमारे कान फाड़ डालता है। स्वायों ने स्वायों मनुष्य को छपने इष्ट-भिन्नों का दुःख भोगना ही पहता है। छपने स्वायं के दायरे को हम कितना भी मंकीण कर लें, किर भी हम दुःच ने नहीं वच सकते। सर्व-यानी मृत्यु छपना मुख फैलाए निश्चित गति ने प्रतिक्षण हमारी छोर बढ़ती चली छाती है। एक वार यह जान कर कि हमारे सारे प्रयत्नों छोर शुभ इच्छाछों को नदा के लिए शह्य में लीन हो जाना है, कीन मुखी रह सकता है?

चिकित्मा-शास्त्र में उस के चार श्रंगों का वर्णन रहता है, रोग, राग हेत, स्वास्थ्य श्लीर श्लीपिध या उपचार । इसी दुःग्र का कारण प्रकार वीद्ध-दर्शन के भी चार श्लंग हैं, श्लयित् मंतार, संतार हेत, निर्वाण श्लीर उस का उपाय । शुद्ध श्लपने नारों श्लोर पिते हुए मानवी दुःशों का श्लंत करना चाहते थे । गंतार में दुःश क्यों है ? दुःश वस्तुश्लों की क्षण-भंगुरता का नैनिर्विक परिणाम है । जिन मंनार को हम श्लनुभय द्वारा जानते हैं उन में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है । परिवर्तनशीतता या क्षणभंगुरता भीतिक श्लीर मानितक जात् में समान कर ने ज्यात है । पह नित्तुश्लों ! गंतार में जो हुछ है, क्षणिक है; यह दुःश की वात है । हुःश श्लीर क्षणभंगुरता एक ही चीज़ है । जिल वस्तु को हम बड़े प्रयस्त ने प्राम करते हैं, वह क्षण भर ने श्लिक मंगी दुर्श्ल हो नात है । हुःश्ल श्लीर हम बड़े प्रयस्त ने प्राम करते हैं, वह क्षण भर ने श्लिक मंगी दुर्श्ल हो नातों हैं । सब कुछ दुःष्यभव है, बचीकि नय कुछ क्षिएक है, निर्वीण में शार्ति है ।

<sup>े</sup> सर्वमितियं, सर्वमनामं, तिर्वाणं शांतम् द्वीर सर्वणीयस्यः, व्यतिकम्, सर्वेदुःमां दुःचम् ।

'प्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धांत विश्व की अण्मंगुरता की दार्शनिक प्रतीत्यसमुत्पाद या व्याख्या है। कारण के विना कार्य नहीं हो पटीच्चसमुत्पाद मकता है। कार्य की उत्पन्न किए विना कारण भी नहीं रह सकता। मंमार में जो कोई भी घटना होती है उस का कारण होता है; इसी प्रकार संसार की कोई घटना किसी दृसरी घटना को उत्पन्न किए विना नहीं रह सकती। एक चीज़ के होने में दूसरी चीज़ होती है। यहां 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का मृलार्थ है। दुःख का स्रोत क्या है, अथवा दुःख की उत्पत्ति कैसे होती हैं ? दुःख कार्य-कारण श्रंप्यला की एक कड़ी है। यह श्रंखला अविद्या में शुरु होती हैं और दुःखानुभृति में उस का पर्यवसान होता है। अविद्या में जरा-मरण और दुःख तक प्रसरित होनेवाली श्रंखला में वारह कड़िया हैं जिन्हें 'निदान' कहते हैं।

पहली कड़ी श्रविद्या है। श्रविद्या में 'स्कार उत्पन्न होते हैं। यह संस्कार का श्रर्थ मानसिक धर्म समभना चाहिए। नंस्कारों में विज्ञान श्रर्थात् संज्ञा या चैतन्यानुभृति उत्पन्न होती है। यह विज्ञान या चैतना प्राचीन श्रोर नवीन को जोड़ती है। 'मृत्यु के बाद भी यह रोप रहती हैं, इस का श्रंत निर्वाण में ही होता हैं। चौथीं कड़ी का नाम 'नामरूप' हैं जिस का तात्पर्य मन श्रोर शरीर से हैं। यह व्याख्या मिनज़ रिज़ डेविड्स की है। यामाकामी के श्रनुसार गर्भ की विशेष श्रवस्था का नाम 'नामरूप' हैं। 'रत्नप्रभा' (शांकरभाष्य की टीका) श्रोर 'भामती' का भी यही मत हैं। नामरूप से पडायतन श्रर्थात् होंद्रगृं की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा ही हमारा वाह्यजगत् से संबंध होता है, इन संबंध को ही 'स्पर्श' कहते हैं जो छठवीं कड़ी है। इस स्पर्श

१ राधाकृष्णन्, भाग १, पृ० ४१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यामाकामी, पृ० ७८

ते बेदना उत्पन्न होती है। बेदना से तृष्णा का आविभीव होता है, जो उपादान या आसक्ति के कारण होती है। इस आसक्ति के कारण ही भव' होता है। भव जाति का कारण है। वाचरति मिश्र 'भव' का अर्थ धर्माधर्म करते हैं। चंद्रकीर्ति की व्याख्या भी ऐसी ही है। 'भव' उन कमों को करते हैं जो जाति या जन्म का कारण होते हैं। जाति या जन्म के वाद जरा-मरण (इद्धावस्था और मृत्यु) का आना अनिवार्य है। जरा और मरण दुःखमय है, इस में किसे संदेह हो सकता है। इन वारह निदानों में कुछ का संबंध तो व्यक्ति के अतीत से है और कुछ का उस के भविष्य से। नोचे हम इन निदानों की तालिका देने हैं।

क—ितन का संबंध ग्रामीत से हैं: ( १. ग्रामिया (२. संस्कार) (३. संस्कार) (३. संस्कार) (३. विशान) (४. नामरूप) (४. पद्मायतन) (४. पद्मायतन) (६. स्वर्ण) (७. वेद्मा) (६. द्यादान) (१०. भव) (१०. भव)

इन प्रकार हम देन्दे हैं कि मानवी हुः हो का नृत कारण अविया

<sup>ै</sup> ग्रां० मा० २।२। १३

<sup>े</sup> राबाह्मरन्, मात १, ६० ४१९

। श्रविद्या व्यक्ति के विना नहीं रह सकती श्रीर व्यक्तित्व श्रविद्या पर प्रवलंबित हैं। इस प्रकार श्रविद्या श्रीर व्यक्तित्व या व्यक्तिता में श्रन्यी-याश्रय संबंध है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व का निःशेप होना श्रावश्यक है। श्रविद्या के दूर हुए विना व्यक्तित्व श्रयवा श्रहंना का वलय संभव नहीं है। श्रव हम बौद्ध-धर्म में 'व्यक्तित्व किसे कहते हैं' स की खोज करेंगे।

हम कह चुके हैं कि विश्व की ध्या-भंगुरता ने वुद्ध के मिना पर हरा प्रभाव डाला था। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक घटना, गत्येक पदार्थ अपने समान ही क्षियाक कायों को उत्पन्न कर के स्वयं नण्ट हो जाता है। इस का अर्थ यह है कि संसार का कोई एक स्थिर कारण गहीं है। एक विकारहीन ईश्वर की कल्पना, जो सब परिवर्तनों से अलग हते हुए भी उन का कारण वन सके? दर्शनशास्त्र को बाह्य नहीं हो गकती। इसी प्रकार एक अपरिवर्तनीय स्थिर आत्मतत्त्व को मानना भी, जो कि शारीरिक और मानसिक कियाओं का कर्ता वन सके, अरुगत हं। मनुप्य के व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वदल न रही हो। हमारे शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता हैं। हमारे मानसिक विचार और मानसिक अवस्थाएं भी वदलती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन, चाहे हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखे या उस के बाद्धिक अथवा रागात्मक स्वरूप पर दृष्टिपात करें, किन्ही दो चुणों में एक-सा नहीं रहता। बौद्ध-दर्शन गीता के स्थिर आत्मतत्व की मत्ता को मानने से इन्कार करता है।

भारतीय दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को नैरात्म्यवाद का नाम दिया है। वौद्ध लोग व्यक्तित्व को एक इकाई न मान नैरायत्म्वाद कर समूहात्मक मानते हैं। यह ठीक है कि हमारे जीवन ग्रौर व्यक्तित्व में एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिस के कारण मोहन ग्रौर सोहन जन्म भर ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति रहते हैं; परंतु यह एकता विकास-शील एकता है। व्यक्तित्व के जो तत्व एकता के सूत्र मेंपिरोए जाते हैं उन के समान ही वह सूत्र भी अपना स्वस्त बदलता रहता है। वौद्धों का यह सिद्धांत ऋाधुनिक मानस-शास्त्र या मनोविज्ञान के बहुत कुछ अनुकूल है। पाँच रकेंधें के नमवाय अभवा जनन्वय (सिन्येसिस) को ही व्यक्तित्व कहते हैं। इन पाँच रकंथों के नाम रूपरकंष, विज्ञानस्तंथ, वेदनास्तंथ, संज्ञास्तंथ ग्रौर संस्कारस्तंथ हैं । विगय-महित इंद्रियों को रूपरकंघ कहते हैं। रूपरकंघ के अतिरिक्त चारों स्कंध मनोमय सत्तात्रों के चोतक हैं। रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष में जो ग्रहमाकार बुद्धि होती है उसे 'विज्ञानरकंध' कहते हैं। प्रिय, ग्रिपिय, मुख, दुःख ग्रादि के ग्रनुभव को 'वेदनास्कंध' कहते हैं। यह कंडल है, यह भी है, यह बाजग है-इस प्रकार के अनुभव को 'संशास्त्रंघ, कहने हैं। यह वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है। मिस्तिष्क में इंद्रियों के अनुभव और नुख-दुख ब्रादि के जो चिद्र रह जाते हैं उन्हें 'हंस्कारसंघ' कहने हैं। इस प्रयार शैद्धों का व्यक्तित्व-नंबंधी मत विश्लेपग्-प्रधान है। व्यक्तिय की गर ब्याख्या त्राधुनिक मनोविद्यान की व्याख्या ने ब्रारचवं-उनक नमता रनती है। श्राहकल के मनोवैद्यानिक व्यक्तित्व को तीन प्रकार -की कियाओं का संश्तिष्ट रूप मानते हैं। यह कियाएं भंवेदन. संबद्ध और विकल्प हैं। इन के अतिरिक्त आना में मानस्थान के विचारकों का विश्वात नहीं है।

'मिनिटप्रस्न' नामक रैवाद-अंभ में नैराक्यवाद की व्याग्या करें मुंदर इंग में की गई है। अकि राजा मिनेंडर या मिलिट नागमेन नाम के बीद-मिल्लु के पाल गया। कुछ, बातचीत के बाट राजा में नागसेन में पूछा—'आप करते हैं हमारे व्यक्तित्व में कोई किया चील नागिरें, तो यह कीन है जो मंग्र के सहस्यों की खादा देना है, जो गई जा जीवन व्यक्ति प्रस्ता है, जो मदेव हमान छीर उपासना में लगा नहना हैं ? कीन निर्वाण प्राप्त करता है ग्रीर कीन पाप-पुग्य करके उन का फल भोगता है ? ग्राप कहते हैं कि संघ के मटस्य ग्राप को नागमन कहने हैं। यह नागमेन कीन हैं ? क्या ग्राप का मतलव हैं कि मिंग के वाल नागमेन हैं ?,

'में ऐसा नहीं कहता, राजन्।'

'फिर क्या यह दॉत, यह त्वचा, यह मांम. यह नाटिया. ही मस्तिष्क—यह नागमेन है ?'

नागमेन ने उत्तर दिया -- 'नई।'

'क्या यह वाहर का ब्राकार नागमेन हे ? क्या बदनाण नागसेन हैं ? ब्राथवा संस्कार नागसेन हैं ?'

नागसेन न कहा-- 'नहीं'

'तो क्या इन सब बस्तुग्रो को मिला कर नागसेन कहते हैं अथवा इन से बाहर कोई चीज़ है जिस का नाम नागनेन हैं?'

नागसेन ने वही पुराना उत्तर दुहरा दिया।

राजा ने भुँभनाहट के स्वर में कहा—'तो फिर नागसेन कही नहीं है। नागमेन एक निरर्थक ध्वनिमात्र, है फिर यह नागमेन कौन है, जिमें हम अपने सम्मुख देखते हैं ?'

श्रव नागसेन ने प्रश्न करना शुरू किया। 'राजन् ? क्या श्राप पैदल श्राए हैं ?'

'नहीं, मैं पढल नहीं छाया, रथ में छाया, हूं।'

'त्राप कहते हैं कि त्राप पैदल नहीं त्राए, रथ में त्राए हैं। तव तो त्राप जानते होगे कि 'रथ' क्या है। क्या यह पताका रथ हैं?'

मिलिंद ने उत्तर दिया-- 'नहीं'

'क्या यह पहिए रथ हैं ग्रथवा यह धुरी रथ है ?'

राजा ने उत्तर दिया—'नहीं'

'तो क्या यह रिस्तियां रथ हैं, ग्रथवा यह कशा ( कोड़ा ) रथ है ?' राजा ने इन सब के उत्तर में कहा—'नहीं'

'फिर क्या इस के यह सब हिस्से रथ हैं ?' मिलिंद ने कहा---'नहीं'

तय नागसेन ने पृछा-- 'क्या इन ग्रवयवां के बाहर कोई चीज़ है जो रथ है ?'

राजा ने स्तंभित होकर कहा—'नहीं'

'तो फिर रथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजन् , क्या श्राप भूट बोले वे ?"

मिलिंद ने कहा—'श्रद्धेयिमत्तु, में भूट नहीं बोला। धुरी, पहिए, रस्ती श्रादि तब के सहित होने पर हो लोग हमें 'रथ' कहते हैं।'

इत पर नागतेन ने कहा—'राजन् ! तुम ने ठीक समका । धुरी, पहिए, रिनर्यो ब्रादि के संघात-विशेष का नाम ही रथ है। इसी प्रकार पौन कोंधों के संघात के ब्रातिरिक्त कोई ब्रातमा नहीं है।'

भंवाद में नैरात्म्यवाद के भौतिक छोर छाध्यादिमक दोनों पक्षी को राष्ट्रं कर दिया गया है।। रथ-ज्ञान उतना ही सत्य या फुट है जितना कि छात्मज्ञान। एक स्थिर छात्मा में विश्वास करना उतना ह। ध्रमंगत है जितना कि छायपवी के छतिरिक रथ की सत्ता में छाप्रह रखना।

वीनदर्शन को छोड़ कर भारतवर्ग के सार दर्शन खात्मा की नत्ता में छिएकबाद की विश्वास रखते हैं। चार्याक छोर दो चार आलोचना—पुनर्जन्म छन्द नास्तिक दार्शनिक को छोड़ कर सब दर्शनों के शिक्षक पुनर्जन्म छीर कर्म-निद्धांत को मानते हैं। यदि छचमुच, जिना कि बीज कर्म है, कोई स्थिर छात्म-तत्व नहीं है तो छच्छे- खुरे कर्मों के लिए उत्तरदावी कीन है। यार-पुर्य का पन्न कीन भोगता

है ? पुनर्जन्म किस का होता है ? यदि पुनर्जन्म ग्राँर कर्मफल को न मानें तो संसार के प्राणियों के जन्मगत भेदों की व्याख्या नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति जन्म से ही धन, स्वास्थ्य ग्राँर ग्रधीन माता-पिता का दुलार ग्रीर चिंता लेकर उत्पन्न होते हैं, कुछ जन्म से ही कंगाल ग्राँर दुवल तथा ग्राशिक्षित मा-वाप के पुत्र होते हैं। इस का कारण क्या है ? यदि किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, यदि ग्रपने कमों के शुभ ग्राँर ग्रशुभ परिणामों से हम बच सकते हैं, नो कर्नव्याकर्नव्य को शिक्षा ग्राँर धर्मशास्त्रों के उपदेश व्यर्थ हैं।

'स्रात्मा को न मानने पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो सकती' इन तर्क को बौद्धां के प्रतिपक्षी अकाट्य मानते हैं। वास्तव में पुनर्जन्म की समस्या बोद्धों के लिए नई कठिनाई नहीं है। जो बौद्ध मृत्यु के पहले ही श्रात्म-सत्ता स्वीकार नहीं करते, उन से यह श्राशा करना कि वे मृत्यु के वाद वच रहनेवाली आत्मा को मानेंगे, दुराशा है। मरने-से पहले या मरने के बाद किसी समय भी वौद्ध लोग श्रात्मा का होना स्वीकार नहीं करते। ग्रागर कोई भी किया विना स्थिर कर्ती के हो सकती है तो स्थिर त्र्यात्म-तत्व को माने विना पुनर्जन्म भी हो सकता है। श्री ग्रानंदकुमार-स्वामी ने त्रपने 'बुद्ध त्र्यौर वोद्धधर्म का संदेश' नामक प्रथ में वौद्ध-साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की छोर ध्यान दिलाया है। वैद्धिधर्म में त्रातमा की वार-वार दीपक की शिखा से उपमा दी जाती हैं। जब तक दीपक जलता रहता है तब तक उस की शिखा या लौ एक मालूम पहती है, लेकिन वास्तव में यह शिखा नए ईंधन के संयोग से प्रतिक्षण बदलती रहती है। दीपक शिखा एक इंधन-संघात से दूसरे इंधन-संघात में संकांत हो जाती है। इसी प्रकार त्रात्मा की एकता एक क्ष्म के स्कंध-संघात से दूसरे क्षण के स्कंध-संघात में मंक्रांत हो जाती है। यदि यह एकता

मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार श्रातुरण रह सकती है तो यह कल्पना कठिन नहीं है कि वह एक जीवन से दूसरे जीवन तक भी श्रविच्छिन्न भाव में वनी रहे। एक जीवन के मृत्यु-क्षण श्रीर दूसरे जीवन के जन्म-चाण में किन्हीं दो क्षणों की श्रपेक्षा श्रिषक श्रांतर नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जन्म की समस्या वीद-दार्शनिकों के लिए कोई नई नमस्या नहीं है। सवाल यह है कि क्या क्षिण्कवाद को मानकर एक ही जीवन के विभिन्न क्षणों की एकता की समभाया जा सकता है? श्री शंकराचार्य ने वेदांत-ख्नों के भाष्य में पीदमत का विस्तार से लंडन किया है। वे कर्त है कि पीद-दर्शन में समुदाय-भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। श्रे श्रामुश्रों के समृह को भीतिक जगत् में श्रीर मानिक श्रवस्थाओं को श्राध्यात्मिक जगत् में एकता के एव में पिरोने वाला कीन है? जिन श्रापुश्रों या मानिक तत्वों श्रयवा स्कंघों का एकिकरण या समन्यय श्रपेक्षित है वे जड़ हैं, क्योंकि चेतना या चेतन्य रूप एकिकरण का परिणाम है, उस के बाद की चीज़ हैं, न कि पहले की। विना रिधर चेतन-तत्व के मानिक तत्वों का एकशीकरण कीन कर सकती हैं?

जिन मनस्तत्वों के नेल को तुम आत्मा कहते हो, उन मनस्तत्वों का नेल आत्म-मत्ता को पहले ने मीतृद माने विना नहीं हो चकता ।

पदि माननिक परिवर्शनों में स्थिर रहने वाली ज्ञान्म-सत्ता न हो, तो नमूनि (पाद परना) छ र प्रत्यमित्रा (पहचानना) दोनों ही न हो . एकें। में ने हम चीज़ को कल देखा था ज्ञीर ज्ञाज किर देखता हूं पर सान ऐने के निहा आवश्यक है कि (१) जिस चीज़ को में 'वही' कर कर परचानना है वर कन ने ज्ञाज तक स्थिर रही हो; (२) मेरे व्यक्ति

<sup>\*</sup> वेड्रांतम्य २ । २ । १=

<sup>े</sup> हिपान्यं संहन्तु रत्नायुग्नमाय्।

में भी कल से आज तक किसी प्रकार की एकता रही हो। यदि कल किसी दूसरे ने देखा था तो आज कोई दूसरा स्मरण नहीं कर सकता; स्मरण तभी संभव है जब स्मरण-कर्ता क्षिणिक न होकर कुछ काल तक ठहरने वाला हो। इसी प्रकार पहचानी जानेवाली वस्तु में भी स्थिरता होनी चाहिए। यदि कही कि 'वंही, समभ कर पहचानी जानेवाली वस्तु वास्तव में 'वही' नहीं होती विका पहली वस्तु के सहश दूसरी वस्तु होती है, तो ठोक नहीं। क्यांकि साहश्य को देखनेवाले स्थाया कर्ता की आवश्यकता किर भी रह जाती है।

क्षणिकवाद को मानने पर दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती । जिस ने चोरी की थी वह क्षणिक होने के कारण नष्ट हो गया; ग्रव जिसे दंड दिया जा रहा है वह दूसरा व्यक्ति है। पहले कर्जा के कमीं का उत्तरदायित्व इस सज़ा पानेवाले पर कैसे हो सकता है? यह स्वष्ट है किक्षणिकवाद को मान कर 'कर्म ग्रयना फल ग्रवश्य देने हैं' यह निद्धांत व्यर्थ हो जाता है।

च्याकिवाद को संसार के दार्शनिकों ने गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं माना है। श्राधुनिक काल में केंच दार्शनिक वर्गसां ने च्याकिवाद को पुनरुज्ञी- चित किया है। उन के मत में भी संसार की सारी वस्तुएं प्रतिक्षण विकित किया है। उन के मत में भी संसार की सारी वस्तुएं प्रतिक्षण विकित ख्रीर विद्वित होती रहती हैं। वर्गसां के मत से वहुत लोगों को संतोप हुत्रा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मानव-बुद्धि में स्थिरता, नित्यता और शाश्वत-भाव के प्रति एक विचित्र श्राकर्पण पाया जाता है, जिसे दार्शनिक तर्क से हटाया नहीं जा सकता। शायद इसी कारण बुद्ध की श्रात्म-विपयक शिक्षा की श्रनेक व्याख्याएं की गई हैं और उन का वास्तविक सिद्धांत क्या था, इस विपय में मतभेद उत्पन्न हो गया है। वुद्ध-के श्रात्मा-संवंधी विचारों को प्राचीन श्रीर नवीन विद्वानों ने

१ स्यान्चेतपूर्वीत्तरकोः चणयोः सादरयस्य गृहीतैकः ।

सुद्द की शिक्त की क्रमशः ग्रमावात्मक, ग्रानिश्चयात्मक श्रीर श्रमेक व्याख्याएं १ भावात्मक वतलाया है। प्रायः सारे ही प्राचीन हृदू-लेखकों ने वुद्ध की शिक्षा का ग्रमावात्मक वर्णन करके लंदन किया है। मंस्कृत में वीद्धों को 'वैनाशिक' या 'क्ववैनाशिक' भी कहते हैं। इस का ग्रथ यही है कि वीद्ध लोग ग्रात्मा को नहीं मानते श्रीर सब वस्तुश्रों को क्षणिक ग्रथवा विनाशशील मानते हैं।

श्रीनश्चयात्मक व्याख्या श्राधुनिक है। हमारा बुग भी एक प्रकार
ते श्रीनश्चयवाद, संदेहवाद श्रथवा श्रज्ञयवाद का बुग कहा जा तकता
है। इन 'बाद' का श्रीमप्रायः यही है कि हम तंत्रार के चरम तत्वों का
टोक-टीक ज्ञान नहीं कर सकते। मानव-बुद्धि की भी ति मानव-ज्ञान भी
श्रपूर्ण ही हे श्रीर श्रपूर्ण ही रहेगा। इंगलड का प्रतिद्ध लेखक श्रीर दार्णनिक हांट का भी यही मत था। श्राधुनिक काल में 'किटिकल रियलिडम'
श्रिपीत् 'श्रालो चनात्मक यथार्थवाद' के समर्थक भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहते
हैं। योच्य श्रीर श्रमेरिका में ईश्वर-संबंधी विश्वात तेली से कम हो रहा
है। तिपर श्रात्मतत्त्व के पश्चाती भी कम है। जिस में विकास श्रीर
परिवर्णन नहीं होता ऐसी श्रात्मा का धुनर्जन्म माननेवालों का मत
'ऐनिमहम' श्रीमहित किया जाता है, को निदात्मक शब्द है। 'श्रात्मा
है पा नहीं इन विषय में 'श्रीनश्चय' का समर्थक होने के कारण श्रात्म
बीदधर्म की प्रतिद्धि योदय में बहु रही है।

इस व्यान्या के ६क् ने बहुत ब्रुह्म बहा का सकता है। ब्रुह्म व्यक्त व्यक्ते विश्वा की व्यक्ति-विषयक प्रश्नों ने रोक देते थे। प्रायः वे ऐते परनी को सुनकर मीन वह जाते थे। चरम-तत्व-वंदेधी प्रश्नों पर उन के मीन वह जाने के विभिन्न व्ययं समाद वह हैं। बुद्ध सीग करने हैं कि ब्रुद्ध

रेदेनियम् राजासम्बन्, भाग १. ए० ६५६

का त्रात्मा में विश्वास न था। दूसरों का कथन है कि उन्हें त्रात्म-विपयक बोध न था त्रौर वे त्रानिश्चयवादी थे। सर राधाकुण्णन् ने इन दोनों मतों का खंडन किया है। यदि बुद्ध की शिक्षा त्रामावात्मक होती तो साधारण जनता पर उस का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। सर राधाकुण्णन् कहते हैं—'यदि बुद्ध की शिक्षा त्रामावात्मक होती तो वे प्रारंभ में ही । जिटल लोंगों का, जो कि द्राग्निपूजक थे, मत-परिवर्तन न कर सकते।'

बुद्ध को ग्रानिश्चयवादी भी नहीं कह सकते क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे ग्रापने को 'बुद्ध' ग्राथीत् 'बोध-प्राप्त' नहीं कहते। इस लिए बुद्ध के शिद्धा की भावात्मक व्याख्या करनी चाहिए।

'प्रज्ञा-पारिमता' पर टीका करते हुए नागार्जुन ने लिखा है कि भगवान् न तो 'उच्छेदवाद' के समर्थक थे, न 'शाश्वतवाद' के, ग्रयौंत् न तो वे ग्रात्मा के विनाश को ही मानते न उस की एकांत नित्यता को । इस का ग्रर्थ यह है कि उन का मत जड़वादियों (चार्वाक ग्रादि) ग्रीर ग्रात्मवादियों (उपनिपद्, जैनधर्म) ग्रादि दोनों से भिन्न था। यहां ग्रानिश्चयवादी ग्रीर ग्रभाववादी दोनों ग्रपनी व्याख्या का समर्थन पाने की चेष्टा करते हैं। ग्राश्चर्य की वात तो यह है कि बुद्ध ग्रानेक स्थलों में ग्रपने मत को ग्रानात्मवाद कहने से इन्कार करते हैं।

मिसेज़ रिज़ डेविड्स भी सर राधाकृष्णन् की भाँति ग्रारंभिक वौद्ध-धर्म की भावात्मक व्याख्या की पक्षपातिनी हैं। ग्रानो 'बुद्धिड़म, इट्स वर्ष एंड डिस्पर्सल' (१६३४) नामक पुरितका में उन्हों ने द्धरण्ड देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि बुद्ध ईश्वर ग्रीर जीव दोनों की सत्ता में विश्वास रखते थे।

यदि वास्तव में बुद्ध ग्रात्मा ( ग्रौर ईश्वर ) को मानते य तो उन की शिक्षाग्रों के विषय में प्राचीन लेखकों में भ्रम क्यों फैला १ क्या कारण है कि न सिर्फ़ हिंदू-विचारक विल्क बुद्धघोप, नागसेन ग्रादि बुद्ध के अनुवायों भी उन की शिक्षा की भावात्मक का न दे सके ! वस्ततः 'श्रिनिश्चयात्मकः' व्याख्या में बहुत कुछ सत्यता का अंग्र है। बुद्ध अपने युग के नैतिक वातारण को सुधारना चाहते थे। लीग दार्शनिक वाद-विवाद में फँउ कर श्राने व्यक्तिगत चित्र की सुथ को खो बैठे थे। बुद्ध जी का विश्वात या कि श्राने चित्र का सुधार श्रीर श्राने चित्र की शुद्धि करने ने हो वाहतिक कश्याण हो सकता है। उपनिपदों के समान ही उन का विश्वात या कि जो दुश्चिरितों से विरत नहीं हुआ है, जिस का मन यग्र में नहीं है, यह श्रात्मवोध श्रीर श्रात्मवाम के बोग्य नहीं बन सकता। उन का वह भी विश्वात था कि चित्र शुद्धि श्रीर चरित-सुधार को नीव परिवर्तन-शोल दार्शनिक विद्यांतों पर नहीं रखनी चाहिए। 'श्रात्मा है या नहीं' इस का निश्वय करने ने पहले हो मनुष्य को श्राने मन श्रीर इंदिनों को दोगों से बवाने को कोश्या करनी चाहिए।

बीद-डायक के जीवन का लद्दा निवीं है। निवीं का अर्थ है—

शांत हो जाना, ठंदा पद जाना, बुक्त जाना । श्विम वांचा श्विम जानता जंतते में शकुंतला को देल कर दुम्पंत ने कहा—'श्रये, लग्नं नेनिननिवांचन'—श्रयोत् नेनों का निर्वाच पा तिया। कालिदान को इस पंक्ति में निर्वाच का जो श्रयं है, चौद-निर्वाच का श्रीमप्राम इस से श्रीपक निश्न नहीं है। इद का श्रात्म-विपयक शिला को लोगों ने ठीक-ठीक समका हो या नहीं, इस में संदेह नहीं कि निर्वाच के विपय में काजों भ्रम देला हुआ है। बहुत ने हिंदू श्रीर श्रीहरू लेखकों ने भी निर्वाच का श्रयं व्यक्ति की सना का पूर्णनाय श्रयं पर बहुत सोर दिया है। पदि वास्त्रय में निर्वाच का प्रयं होता तो भगवान इद ठैकहों मनुष्योंको निर्वाच का श्राक्रक विश्व लीच कर श्रयं पर बहुत सही बना करने। प्रोठ मैस्टम्बर श्रीर वाहतर्छ ने निर्वाच कर श्रयना श्रवचारी नहीं बना करने। प्रोठ मैस्टम्बर श्रीर वाहतर्छ ने निर्वाच कि निर्वाच करने पर प्राप्त के इस श्रयं पर वहत्व स्त्री का करने। प्रोठ मैस्टम्बर श्रीर वाहतर्छ ने निर्वाच-विपयक पर प्राप्त करने। प्रोठ मैस्टम्बर श्रीर वाहतर्छ ने निर्वाच-विपयक पर पर वहत्व करने वाहतर्छ ने विश्व है कि निर्वाच करने वाहतर्छ ने विश्व है कि निर्वाच करने वाहतर्छ के विश्व है कि निर्वाच करने वाहतर्छ के विश्व है कि निर्वाच करने वाहतर्छ करने वाहतर्छ के विश्व है कि निर्वाच करने वाहत्व करने वाहत्य करने वाहत्व करने वा

का ग्रार्थ कहीं भी 'विनाश' नहीं है। दीड़ों के दार्शातक माहित्य में यह स्वष्ट हो जाता है कि निर्वाण का ग्रार्थ शृत्य में मिल जाना नहीं है। नागार्जन का कथन है—

न रुंसारस्य निर्वाणात किचिटिंग्त विशेषणम् । न निर्वाणस्य संसारात् किचिटिंग्त विशेणम् । न तयोरंतरं किचिट् सुसुद्दममपि विद्यते ।

- माध्यमिक कारिका, २५ । १६, २०

अथित संसार में निर्वाण की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसी प्रकार निर्वाण में संसार की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। दोनों में अणुमात्र भी भेद नहीं है।

श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण पर टीका करते हुए कहते हैं कि वोद्ध-दर्शन ने यह कभी नहीं फिल्याया कि निर्वाण रंसार से छलग होता है।

वारतव में निर्वाण का अर्थ व्यक्तित्व के उन गुणों और वधनों का नाश हो जाना है जो मनुष्य को भेद-भाव से अनुप्राणित कर स्वार्थ की और प्रवृत्त करते हैं। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएं, एपखाएं और आकाक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू दार्शनिकों ने कैसा वर्णन स्थितिप्रज्ञ और जीवनमुक्त का किया है वैसा ही वर्णन निर्वाण-प्राप्त मनुष्य का पाया जाता है। निर्वाण का अर्थ विनाश नहीं, पूर्णता है। निर्वाण उस अवस्था को कहते हैं जिस में अहंता का नाश होकर मनुष्य को पूर्ण विश्वास, पूर्ण शांति, एवं संपूर्ण मुख की प्राप्ति होती है। नागसेन ने मिलिंद को समकाया—'पूर्व या पश्चिम में, दिवण या उत्तर में,

**१'सिस्टम्स श्रव् बुद्धिस्ट थाट', ए० २३** 

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यामाकामी, पृ० ३३

अपर या नीचे, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां निर्वाण की रिधित हो। पिनिर्वाण का अर्थ है बुक्त जाना। सारा संसार वासना की अधि से जल रहा है। इस अपन के बुक्त का नाम निर्वाण है। जन्म, इद्धावस्था और मृत्यु, राग और द्वेष और मोह की लपटों ने बाण पाने का नाम ही निर्वाण है। निर्वाण की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। निर्वाण प्रात मनुष्य साधारण मनुष्यों ने भिन्न होता है। नागसेन ने स्पक्त की भाषा में निर्वाण का अर्थ करने की चेष्टा की है। निर्वाण में एक गुण कमल का है, दो जल के, तीन औषधि के, चार समुद्र के, पांच भोजन के, दस वाणों के, इत्यादि। निर्वाण में दोषों का स्पर्य नहीं होता, उस में कमल के समान निर्वणता होती है। जल की तरह वह शीतल है और युवीसनाओं की अपन को सुक्ताता है। समुद्र को तरह वह शीतल है और गंभीर है, पहाइ को चोटी को तरह वह उदात्त है। निर्वाण का अर्थ है— निर्वण, आनंद, पविवना और स्वतंत्रता।

बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी। योग दर्शन की तरर किसी पुरुष विशेष का श्राध्य भी द्वार श्रीद ईश्वर लेने का उपदेश उन्हों ने कभी नहीं किया। 'श्राप भी श्रामा प्रकाश वनों, श्राप हो श्रापना श्राध्य लो; किसी श्राम्य का श्राध्य मन हाँदो।' बाद के बीद्ध्यमें में, महायान संप्रदाय में, इंश्यर का प्रवेश हो गया; इस का वर्णन हम श्रामे करेंगे।

धात्म-रत्याण् के व्यक्तितापियों को सत्य धदा, सत्य-नंकच्य, स्त्य-

निर्वाद-प्रार्थि के साधन वाली, मत्यकार्य, मत्यकार्यन, मन्यद्रयन्य, मत्यकार्य साधन वाली होना साहिए। एरंक को प्रवना उतार जार करना है। विकी देहकर के अनुका से मुक्ति नहीं मिल सकती। युद्ध का देव-मिल अथवा वाली में विद्याल नहीं था। शिक्तों में विद्याल करने के बाद विकास वे-भिनुत्रों, तम

१ घरमाँ इष्टमारम्यसमी, पृष्ट १९६

जो कुछ कह रहे हो वह तुम ने ख़ुद ही मान लिया है और ख़ुद ही समक लिया है। " वौद्धर्म में इंद्रिय-निग्रह, शील और समाधि पर वहुत ज़ोर दिया है। शील के ग्रंतर्गत सत्य, संतोप ग्रोंर ग्रहिंसादि गुण ग्रा जाते हैं। समाधि का ग्रंथ संसार की दुःखमयता ग्रोंर हेयता पर विचार करते रहना है। वुद्ध जी जैनियों की भाँ ति शरीर-पीड़न की शिक्षा कभी नहीं दी। शरीर को दुःख देने से ग्रात्म-शुद्धि नहीं होती। साधना मानसिक होनी चाहिये, न कि शारीरिक। धम्मपद के प्रथम श्लोक में कहा हैं—

## मनो पुव्वंगमा धम्माः

श्रयीत् सारे धर्म मनपूर्वक या मानसिक हैं। मन की शुद्धता ही यथार्थ शुद्धता है। 'जो पुरुष राग-द्वेष श्रादि कषायों ( मलों ) को बिना छोड़े कापाय वस्त्र को धारण करता है, वह संयम श्रीर सत्य से हटा हुश्रा है। वह उन वस्त्रों का श्रिधकारी नहीं है। व

श्रहिंसा का पालन शारीरिक की श्रपेक्षा मानसिक श्रधिक है। 'वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, श्रवेर से ही शांत होता है, यह सनातन नियम है।'³ 'उस ने मुफे गाली दी, मुफे मारा, मुफे हरा दिया, मुफे लूट लिया—ऐसा जो मन में विचारते हैं, उन का वैर कभी शांत नहीं होता' (धम्म०१।३)।

'सांसारिक क्लेशों का मूल कारण अविद्या, अथवा अनित्य में नित्य का ज्ञान है। इस लिए अविद्या को दूर करने का यत्न करना चाहिए।' 'स्त्री का मल दुराचार है, दाता का मल मात्सर्य है, पाप इस लोक और

१ मज्जिमम निकाय,३८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> धग्मपद्' १। ६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, १। ४

परलोक में मल है; मलों में तब ते बड़ा मल ख़बिया है। है भिन्नख़ो, इत महामल को त्याग कर निर्मल वनो'। (धम्म० १८।८, ६) ऊपर कहा जा चुका है कि श्रारंभिक वीद्रधर्म की रुचि तत्य-दर्शन की

बीददर्शन का अपेथा तर्क-शास्त्र, व्यवहार-शास्त्र श्रीर मानस-सनोवज्ञानिक प्राचार शास्त्र में ग्राधिक थो । वात्तव में वौद्धों के तत्व-संबंधी श्रीर व्यावहारिक विचार उन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से धनिण्ड नंबंध रखते हैं। बीद विचारकों ने व्यक्तित्व की 'नाम' श्रीर 'रूप' में निरलेपित किया था। 'रूप' शब्द व्यक्तित्व के भौतिक ब्राधार शरीर को बतलाता है, ग्रीर 'नाम' मानिसक ग्रवस्थान्त्रों को 🏻 नाम ग्रीर रूप को ही पाँच संदंधों में भी विभक्त किया गया था जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। बीद दार्रानिक ग्रात्मा का नाम न ले कर पंचरकंपों छी ग्रोर री संफेत करने हैं। विज्ञान, वेदना, संज्ञा र्फ्यार संस्कार स्कंधों की श्रापुनिकता की श्रीर भी हमें इंगित कर चुके हैं। इंद्रियों श्रीर विषयों के नंपोग से विद्यान (मेंसेशन) उत्तन्न होते हैं। विद्यानों के प्रति भावात्मक प्रक्रिया को बेदना कहते हैं। इंद्रियों के विषय पाँच प्रकार के हैं यथीन् रूप, रह, गंघ, शब्द श्रीर राशं । मानतिक लगत में 'नंकत्प' या 'इच्छा राकि का विशेष स्थान है। 'प्रतील-उनुत्याद' की व्याख्या में कहा जा चुका है कि सर्श अभवा इंद्रिय-विज्ञान ने वेदना और तृष्णा उसन्न होता है। मन की दशा कभी एक हो नहीं रहती। एक दिवान के बाद दुवन विद्यान श्राता रहता है। विद्यानों के इस प्रवाह को 'विद्यान-नंतान' कहते हैं। इन फे अतिरिक्त श्रातमा का श्रातुनव किनी ने नहीं किया। स्काटलैंड के दार्रांकिण धम का मत भी ऐसा हो था। उन का करना है कि यदि हम प्रस्ते श्रांतिषर शिवन का मनकं होका निरोधाग करे तो होईच-दिलानो. वेदनायां एवं रच्छात्रों श्रीर संबच्यों के ब्रांटरिक कुछ भी नहीं दिलाई

१ राषापूरसान्, सता १ ए० ४०१

देता । श्रिभिप्राय यह कि श्रात्मा नाम की वस्तु की मत्ता श्रनुभव-सिद्ध नहीं है।

मानसिक संसार की तरह भौतिक जगत को भी वाद लोग सतत प्रवाहशील अथवा प्रतिक्षण वटलने वाला मानने हैं। मंमार में 'है' कुछ नहीं सब कुछ 'हो रहा' या 'बन रहा' है। कोई भी वन्तु दो क्षणों तक एक-सी नहीं रहती। इस प्रकार वौद्ध लोग भौतिक जगत की व्याख्या मानसिक जगत के आधार पर करने हैं।

े वौद्ध मानम-शास्त्र में निःमंज्ञक मानसिक दशात्रों को भी माना गया है। निःसंज्ञक से मतलव उन मानिमक दशात्रों से है जो त्र्यननुभृत हैं, जिन का मानसिक निरीक्षण या त्र्यनुभव नहीं किया गया है। त्र्याधुनिक काल में वियना (त्र्यास्ट्रिया) के डाक्टर त्र्यौर मनोवैज्ञानिक फायड ने 'त्र्यंतरुचेतना' त्र्यथवा 'त्र्यव्यक्त चेतना' चित्त-प्रदेश पर वहुत ज़ोर दिया है। फायड का मत है कि हमारे वाह्य जीवन की कियात्रों पर त्र्यंतज्ञात की निचली सतह में छिपी हुई गृड़ वासनात्रों का वहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है।

हमारे संकल्पो और प्रयत्नो का स्रोत क्या है ? वैदि मानस-शास्त्र का उत्तर हैं कि हमारे सारे प्रयत्न सुख की प्राप्ति और दु:ख की निवृत्ति के लिए होते हैं। जब तक मनुष्य संसार को दुःखमय नहीं समभ लेता तद तक उसे वैराग्य नहीं होता और यह स्वार्थ-साधन में विरत नहीं हो सकता।

बुद्ध को व्यावहारिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुकृत्त ही है। उन्हों ने जगह-जगह पाप और पुरुष की मानिषकता पर ज़ोर दिया है (मनः पूर्वेगमा धर्माः)। मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है, मन की शांति ही जीवन की शांति है। हमारे वाह्य व्यापार अंतर्जगत के प्रतिविव मात्र हैं। चंद्रायण, कुच्छ, उपवास आदि से आहिमक कल्याण नहीं हो सकता।

यदि श्राप वास्तविक ग्रहिंसक वनना चाहते हैं तो हदय की कटुता का त्याग कर दीजिए; दृसरों के ग्राप्कारों पर विचार करना छोड़ दीजिए; शबु को प्रेम करना सीखिए।

बुद्ध की व्यावहारिक शिक्षा वैयक्तिक है। तन्हों ने सामाजिक कर्तव्यों पर ज्यादा ज़ोर नहीं दिया। यह कहना ग़लत है कि बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्या का विरोध किया और उस विरोध का भारतीय इतिहास पर विरोध प्रभाव पड़ा। किर भी ठीक है कि बुद्ध जन्म की अपेक्षा कमों को अधिक महत्त्व देते थे। 'न जटा ने, न गीव से, न जन्म से बाह्मण होता है। जिन में मत्त्व और धर्म है बही श्रुचि है, वही बाह्मण है। श्रुचि

यस्य कायेन वाचाय मनता नित्य दुक्कतं

मंबुतं तिहि दानेहि तमहं ब्र्मि ब्राव्यण्म् ( २६ । ६ )

'जो मन, यचेन श्रीर याणी ने पाप नहीं करता, जो इन स्थानों में संयम रत्यता है, उसे में ब्राब्रण कहता हूँ।' 'माता की योनि ने उत्तक्त होने ने में किसी को ब्राब्रण नहीं कहता,यह तो 'मो-वादी' श्रीर श्राहंकारी है, यह नो संबर्धशील है। में उसे ब्राव्यण कहता हूँ जो श्रयिश्वही है श्रीर तैने की इच्छा न स्थने याला है।' (धम्म० २६। १४)

दुद की नम्तता का अनुमान इसी ने किया जा सकता है कि उन की मृत्यु के दो-दाई मी वर्ष वाद ही बीद्धधमें बुद की मकतता भारत का माम्राज्य-धर्म वन गया। एक हज़ार वर्ष ने फेले हुद माझज्-धर्म के प्रभाव को हम प्रकार कम कर देना बीदधर्म का ही जाम या। तनवार लेकर प्रचार करनेवाले इस्लाम और रैनाई धर्मों को भी ऐसी मक्तना नहीं मिली। इस का क्या कारण या!

हुद ने करी देशका की दुहाई नहीं दी। नंसार के दूसरे पेग्नंदरों की तरह उन्हों ने क्षाने उपदेशों के लिए ईश्वरीय या स्वर्गीय होने का दाया नहीं किया। उन्हों ने क्षाने क्षीताकों को स्वर्ग की क्षान्याकों का लोग भी नहीं दिसाया। में मेरे क्षतुयायी बनेंगे उन का देशका या कोई और देवना ऋनुग्रह करेगा, ऐसा भी उन्हों ने नहीं कहा। श्रंध विश्वास का उन्हों ने सर्वत्र विरोध किया। उन्हों ने सैदव श्रात्म-निर्भरता (सेल्फ़-डिपेडेंस) की शिक्षा दी। ''पाप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नहीं कर सकता।'' गंगा में गोता लगा लेने से स्वर्ग-प्राप्ति का लालच उन्हों ने कभी नहीं दिखलाया। फिर क्यों लोगों ने लालायित होकर उन के उपदेशों को सुना क्यों नर-नारी उन के श्रुनुयायी वन गए ?

बुद्ध की सफलता का सब से वड़ा कारण उन का व्यक्तित्व था। वार्थ ने लिखा है—"हमें श्रपनी कल्पना के सामने एक सुंदर मूर्ति खड़ी कर लेनी चाहिए...... शांत श्रीर उदात्त; श्रनंत-करणामय, रवतंत्र-बुद्धि श्रीर पक्षपात-रिहत।' वाद-विवादों श्रीर सांप्रदायिक भगड़ों में "सी हुई मानवजाति को बुद्ध ने सार्वभीम श्रातृभाव की शिक्षा दी। उन्हों ने कहरता का विरोध किया श्रीर सहानुभृति का पाठ पढ़ाया। उन के ममता-पूर्ण सच्चे हृदय से निकले हुए उद्गार लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालते थे। संघ की स्थापना भी वौद्धधर्म के उत्कर्ण का कारण हुई। संघ ने भिन्नुश्रों के जीवन में नियंत्रण (डिसिप्लन) ला दिया, जिस का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा।

परंतु बुद्ध की सफलता का सब से बड़ा कारण उन के मुल-मंडल में प्रतिफलित होनेवाली सार्वभौम समवेदना थी, जो दर्शकों को वरवस त्राकर्षित कर लेती थी त्रौर जिस की स्मृति उन के प्रचारकों को बहुत काल तक उत्साह प्रदान करती रही। द्वितीय भाग



## उपोद्धात

पट्यांनों के उदय का मुख्य कारण वैदिक विचारों का वह मुशंन शास्त्रों विरोध था जो कि वीद, जैन, श्रीर जढ़वादी का उद्य विचारकों ने किया । सांप्रदायिक शिक्षक श्रीर प्रचारक प्रायः इस तथ्य की भूल जाते हैं कि मतभेद या विरोध के बिना उन्नित नहीं हो सकती । कम ने कम विचार-देन्त्र में—श्रीर संसार की मभी महक्तपूर्ण सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाश्रों का संबंध विशेष युगों के विचारों से होता है—तर्कपूर्ण श्रालोचना के विना उन्नित की श्राशा नहीं की जा सकती । श्रालोचना का हंटर खाकर प्रत्येक मन श्रपने सिद्धांतों को व्यवस्थित, श्रंखिकन श्रीर संगति-पूर्ण बनाने की चेण्टा करता है । कार कहा जा चुका है कि उपनिपदों के उत्तर-सल में श्रीर उस के मुख वाद भारत का वासुमंडल विविध प्रकार के विचार-भोंकों से श्रांदोलित होने लगा था । भगवद्गीता ने विरोधों श्रास्तिक विचारों में सामंजन्य स्थापित करने की कीशिश की, लेकिन मनभेद की न्यार्या बढ़ती श्री गई खीर उन का परिणाम पट्यशंनों का अथन हुआ ।

नापारण भारा में 'दर्शन' का छर्य 'देखना' होता है। दार्शनिक 'दर्शन' का छर्य प्रक्रिया का उत्हेदन नमन्त हमांड की एक सभ देखना छन्या 'मंपूर्ण इन्द्रि' प्राप्त करना हता जा नजता है। भिन्न भिन्न विद्यान छम्या शास्त्र विद्यान्त्रणांड का छारित छम्यान करके, ज्यात की किसी विद्याप इन्द्रिकोग्, में देख कर मंदुष्ट है जाते हैं। परंतु दार्शनिक दिनारक संनार की किसी घटना का निरादर नहीं कर सकता। यह विद्या की सब पराह्मों में देखना छीर नमभना चाला है। यह कुलों के की सहस्वा गंग छम्या पराग छीर केम्य

नण हैं। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है; बौद लोग प्रमाणों की संख्या अनुमान को भी मानते हैं; आहितक विचारक श्रुति या शब्द की गिनती भी प्रमाणों में करते हैं। नैवायिकों ने उपमान को अलग प्रमाण माना है। प्रभाकर और कुमारिल अर्थाति नाम का अलग प्रमाण मानते हैं, इत्यादि। संचेत में हम कह सकते हैं कि भारतीय दार्शानिक प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यह तीन प्रमाण मानते ।

इंद्रिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे रूप, रम, गंध, राश ग्रावि का ज्ञान । व्याति-जन्य ज्ञान अनुमान कहलता है । यथार्थवादी ग्रात-वाक्य को शब्द-प्रमाण कहते हैं । सारे ग्रास्तिक विचारक श्रुति ग्रथित् वेद को प्रमाण मानते हैं । तथापि पूर्वमीमांसा ग्रौर वेदांत में श्रुति का विशेष महत्त्व है । न्याय ग्रौर वैशेषिक तो नाममात्र को ही श्रुति के ग्रानुयायी हैं । उन के परमाणुवाद जैसे महत्त्वपूर्ण सिद्धातों का मूल श्रुतियों ग्रथित् उपनिपदों में नहीं पाया जाता । यहा दो वातें ध्यान में रखनी चाहिए । एक यह कि ग्रास्तिक का ग्रथं, भारतीय दर्शन-शास्त्र में, श्रुति को माननेवाला है । दूसरे श्रुति से तात्पर्य प्रायः उपनिपदों से होता है । वेद के संहिता-भाग का दार्शनिक-चेत्र में विशेष महत्त्व नहीं है । ग्रारंभ में शब्द-प्रमाण से तात्पर्य श्रुतियों से ही था । वाद को किसी भी 'यथार्थवक्ता' के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहा जाने लगा ।

यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या दर्शनशास्त्र में शब्द को प्रमाण मानना उचित है शो ग्रंथ ग्रीर जो व्यक्ति एक के लिए ग्राप्त हैं वे दूसरे के लिए ग्रनाप्त या ग्रप्रमाण हो सकते हैं। ग्राप्तता का निर्णय करने की हमारे पास कोई कसीटी नहीं है। योक्पीय दार्शनिकों ने, कम से कम ग्राजकल के स्वतंत्र-चेता विचारकों ने, शब्द को प्रमाण न मान कर उसे विचार-स्वातंत्र्य में वाधक माना है। इस के विपरीत भारतीय विचारकों ने ऋृिपयों के कथन को सदैव महत्त्व दिया है। इस विरोध के वातावरण में हमें शब्द-प्रमाण की उपयोगिता पर कुछ गंभीरता से विचार करना चाहिए।

'राज्य' का व्यवहार दो अथों में होता है। सन्द उस ध्विन को कहते हैं जो कानों से मुनाई देती है और जिसे नैयायिक आकाश का गुण् बताते हैं। दर्शन-शास्त्र में शब्द-प्रमाण का इन ध्विनयों से विशेष संबंध नहीं है। वर्णात्मक ध्विनयों जिस अर्थ की अभिव्यक्ति करती हैं वही पाज्य-प्रमाण से अभिव्रत है। जैसा कि हम कह चुके हैं प्रारंभ में शब्द का अर्थ प्राचीन विश्वासों को लिखित रूप में प्रकट करनेवाले ग्रंथ समका जाता था। बाद को शब्द की व्याख्या कुछ आलोचनात्मक हो गई। शब्द-प्रमाण कहे जानेवाले ग्रंथों में प्राचीनता के अतिरिक्त 'संगति' का गुण भी होना चाहिए। अतियों को परस्पर-विरोधी नहीं होना चाहिए।

यह मानना ही पहुंगा कि विना शब्द प्रमाण के सभ्य तंसार का काम नहीं चल सकता। श्रमने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वात का श्रमभ नहीं चर सकता। हमें पद-पद पर दूसरों के लिखित श्रमभ पर विश्वाम पत्ना पढ़ता है। लेकिन हम का श्रम यह नहीं है कि हम दूसरों की चात को श्रंधे बनकर मान लें, श्रभवा श्रमने श्रमभ से उस की परस न करें। श्रमनी श्रद्धि ने काम लेना छोड़ देने की सलाह कोई बुडिमान महान नहीं है मकता। इस लिए जब भारतीय विश्वामों ने शब्द को प्रमाण माना तो उस के साथ दुछ शने लगादी। जिन-जिन श्राचायों ने श्रुतियों को प्रमाण माना है उन्हों ने श्रमने श्रमने भाष्यों द्वारा पह दिलाने की कीशिया भी की है कि मारी श्रुतियों एक ही दार्शनिय किता की श्रित्यों हो। श्रदालत में उस साथी श्रीत्यों है। श्रदालत में उस साथी श्रीत्यों एक ही दार्शनिय किता है। श्री श्रीद से श्रीत तक श्रपने कथन में संग्रीत दिला नकता है श्रीह से श्रीत तक श्रपने कथन में संग्रीत दिला नकता है श्रीह से श्रीत लगाता? (त्राय स्थाना गंदन या) विशेष करने) के दोष से बना गरना है। दार्शनिय प्रति प्रीत स्थान होने पही सुवियों पर भी लगा ही। से बना गरना है। दार्शनिय प्रति प्रीत प्रति से स्थान से स्थान से स्थान से साथी सामा है। दार्शनिय प्रति से स्थान होने सही सुवियों पर भी लगा ही।

विरोधी श्रुतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वेदांत-सूत्रों की रचना हुई जिन पर भिन्न-भिन्न स्राचायों ने भाष्य लिखे।

संगति या सामंजस्य के ग्रांतिरिक शब्द-प्रमाण में कुछ श्रीर भी विशेषताएं होनी चाहिए। एक शर्त यह है कि श्रुति या श्राप्त-द्वारा बतलाई गई वात संभव हो। यदि श्रुति कहे कि ग्राकाश में फूज लगते हैं या ख़रगोश के सींग होते हैं तो नहीं माना जा सकता। शब्द-प्रमाण की शिक्षा को बुद्ध-विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण को ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहिए जिन तक दूसरे प्रमाणों को पहुँच नहीं है। जहां प्रत्यक्ष श्रोर श्रानुमान को सहायता से पहुँचा जा सकता है वहां शब्द का ग्रात्रय लेना व्यर्थ है। शास्त्रीय भाषा में श्रोत सत्य को 'श्रलोंकिक' होना चाहिए। यहां मतभेद को संमायना स्वष्ट है। कुछ लोग किसी तथ्य को श्रात्रोंकिक कहेंगे, कुछ उसे श्रात्य प्रमाणों का विषय वता देंगे। नैयायिक लोग ईश्वर को सिद्धि श्रात्नान से करते हैं जब कि ख्यांयकार का मत है कि ईश्वर प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता।

शब्द-प्रमाण का महत्त्व भारतवर्ष में एक दूसरे कारण से भी माना गया है। भारतोयों का विश्वात है कि केवल तर्क से तत्त्वज्ञान नहीं मिल सकता। तत्त्व-दर्शन ग्रौर तत्त्वज्ञान के लिए साधना को श्र्येशा है, मानितक पिवत्रता को श्रावश्यकता है। जिन ऋषियों ने सब प्रकार के मतों से मुक्ति पा लो थी उन को दृष्टि विश्व के रहस्यों को देखने में ज्यादा समर्थ थी। ऋषि सत्यवादी थे, उन्हों ने जो जैता देखा वैसा कह दिया। इस लिए उन में श्रविश्वास करने का श्रवतर बहुत कम है। वस्तुतः कठिनाई तब पड़ती है जब विभिन्न ऋषि विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश करने लगते हैं। सत्य एक ही हो सकता है, इस लिए दो विरोधी सिद्धांत एक साय सब्चे नहीं हो सकते। फिर भी यह उचित ही है कि श्राध्यात्मिक श्रवनयों का श्रादर किया जाय श्रोर उन पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाय। दर्शन-शास्त्र में किसी समस्या के ठीक रूप तक पहुँचना उतना ही महत्वरूर्ण है

जितना कि किसी समस्या का इल या समाधान पा जाना। भारतीय दर्शन-शास्त्र की बहुत सी समस्याद्यों का उद्गम उपनिपदों ते हुआ। एन-जेरम जैसा महस्वपूर्ण सिद्धांत भारत में शब्द-प्रमाण के छाधार पर ही माना जाता है। हम की बात है कि छाज कल के बीरपीय विचारकों का ध्यान भी इन की छोर गया है। 'माइकिशल रिजच' की सीलाइटियां पुन-जेरम निद्ध करने का प्रयस्त कर रही हैं।

इन नय बातों पर श्विचार करते हुए यह कहना टीक न होगा कि शुद्धप्रमाण को नान कर भारताय विचारकों ने ध्रानी स्वतंत्रता कम कर ली। यह दोपारोपण कुछ हद तक ही ठीक हो नकता ई। बास्तव में उपनिपदीं में पाए जानेवाले विचारी श्रीर मंकेनी की बहुलता के कारण यहा के दार्शनिकों को तरह-तरह के सिद्धांती का आविष्कार करने में कोर्र अङ्चन नहीं पड़ी। त्याद और तांख्य के विचानों में कुछ भी नमानना नहीं है। नैयायिक लोग तो शब्द-प्रमाण को यो भी विदेख महत्व नहीं देते । वे ईरवर, जीव, ब्रहाट ब्रादि को लिख करने के लिए धनुनान प्रमाण् का ही जाध्य लेते हैं। घंटों के विपद में भारतीय चिचारको ने छाङी त्वतंत्रना ने काम निया है। मीमासक उन्हें छपीरुपेय मानते हैं, दिन का अर्थ है कि बेद ईस्पर के भी बनाए हुए नहीं है। नेपापिक पैटी को छुका-कृत मानते हैं । घेदती उन्हें बल ने छुपियों के टदप में प्रांभवनक हुन्ना बतलाने हैं। नारांश वह कि विदों ने मारनीय मिलाक को स्वतंत्र विकास करने में सेका' यह कथन एक छोटे छंत्र उक ही डॉक कहा जा उकता है। उर्छनों की निसीक विचार-रीली इन ने विदय साथी देवी है।

नाम्य को छोड़ कर नम्ब दर्शनो के प्राचीन यह बाद हाते हैं। नांक्य-दार्शनिक सूध कि मी में, क्लेंड उन की रचना बहुत बाद की हुई हैं। नाल्य-दर्शन की नय ने प्राचीन पुस्तक 'सप्च्यकारिका' है जिस के रचियता जेशार कृष्ण हैं। मुरो के समय के विषय से वहुत मत-भेउ है। यदि महाभाष्यकार पतजिल ग्रीर योगसूत्र के स्विविता पत्रजानि एक हो तो योग-दर्शन का समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० ठत्मना है। पम्यु कुछ निरानो का अनुमान है कि दोनी पतंजिल एक नहीं है। प्रोफेसर कीय का मत है कि मीमामा-सृत्र मय स्त्रों से पुराने हैं। पस्तु वेदाव-स्त्रों में जैमिनि का नाम स्त्रावा है स्त्रोर ऐसा प्रतीत होता है कि वे वादरायण के समफालीन थे। उसी प्रकार प्रव-मीमाता मे उत्तर मीमायाकार के प्रति संकेत है। उस ग्रानथा में उन के आपेक्षिक समय का निर्णय करना कठिन हो जाता है। कुछ लोग (जैने श्री नंदलाल सिंह) वैशेषिक सना को सब में प्राचीन मानते हैं। मैक्स-मूलर के मत में न्याय-दर्शन वंशेषिक में प्राचीन है। श्रा नदलाल मिह का कथन है कि न्याय-दर्शन में 'अनुमान' का एपाटा विशद वर्णन है इस लिए वह वैशेपिक के वाद की रचना है ( देखिए वैशेपिक-म्ल, भूमिका, पाणिनि ग्राफिन से प्रकाशित )। न्याय में टेन्वाभाने। का भी ग्रिधिक सुंदर विवेचन है। उक्त विद्वान् के मत में तो वैशेषिक का समय छुठी शताब्दी से दमवी शताब्दी ई० पू० तक हो नकता है।

परंतु योहपीय विद्वान् एत्रों को इतना प्राचीन मानने ने हिचकते हैं। मीमांसा को छोड़ कर लगभग सभी छत्रों में शृत्यवाद छोर् विज्ञान वाद का खडन पाया जाता है। इन दोनों मतो का प्रतिपादन काल ईसा के वाद वतलाया जाता है। इस हिसाव से खत्रों की रचना का समय तीसरी-चौथी शताब्दी ईसवी तक हो सकता है। प्रोफ़ेसर हिरियना स्त्रों का समय, याकोवी के अनुरोध से, २००—५०० ईसवी मानते हैं। स्त्रों का समय कुछ भी हो हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्रोंक सिद्धांत स्त्रों की रचना से कहीं प्राचीन हैं। स्त्रकारों ने उन प्राचीन सिद्धांतों को श्रृंखलावद अवश्य कर दिया। इस का अर्थ यह है कि न्याय स्त्रों से पहलें भी न्याय के सिद्धांत भारतवर्ष में प्रचलित थे जिन के आविष्कर्ती,

कुछ हद तक, एक विशेष ऋषि हो सकते हैं। जिन ऋषियों ने भी स्त्र वनाए होंगे उन्हों ने उन्हें प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर ही लिखा होगा। यदि वस्तुतः न्यायस्त्र गोतम ऋषि ने वनाए, तो भी उन्हें सूत्रोक्त निद्धांतों का आविष्कर्ता मानना आवश्यक नहीं है, तथापि यह सर्वथा संभव है कि उन्हों ने न्याय-सिद्धांतों में वहुत कुछ संशोधन और परिवर्धन किया।

पटदर्शनों के अतिरिक्त इस भाग में वीदों के चार दर्शनिक संप्रदायों का वर्णन भी किया जायगा । इन चारों में यदि नाहितक दर्शन हम चार्वाक-दर्शन ग्रौर जैन-दर्शन जोड़ दें तो श्रात्तिक दर्शनों की भाँति नात्तिक दर्शनों की चंख्या भी छः हो जाती र्ध। यह नहीं कहा जा सकता कि नास्तिक दर्शनों का महस्त्र ग्रास्तिक दर्शनों से कम है। ग्राधुनिक काल में बौद दर्शनों, विशेषतः शुन्यवाद श्रीर विज्ञानवाद का महत्व यह गया है। वास्तव में भारतवर्ष को डोनों ही कोटि के विचारकों पर गर्व होना चाहिए। यह मानना ही पड़ेगा कि धुनि का वंधन न होने के कारण नास्तिक दर्शनों में अधिक स्वच्छंदता श्रीर साहत पाया जाता है। श्रास्तिक विचारकों की स्वतंत्र तर्करीली का भी बहुत कुछ क्षेप चीद विचारकों को है। क्योंकि वे श्रुति को नहीं मानते धे इन तिए प्रात्तिको को उन का सामना करने में प्रवनी बुक्तियों को तेन करना पुरा । दर्शनों के दुक्ति-अधान होने का एक श्रीर कारण भाँ र्रे । विभिन्न खास्तिक नेप्रदाय एक-दूत्तरे की कप्नी खालोचना किया। करते में जिन के कारण हर संप्रदान की कमनोरियों एवं विशेषनाएं श्रन्छी तर प्रजट हो जाती थीं। प्रोडेनर नैक्नमूलर ने भारतीय विचारकी की निर्नीतना और राष्ट्रला ही भृति-मृति प्रतंगा की है । मान्त के आर्योनक अपने निक्ती के अपनि परिस्तानों की निर्मंप होकर स्वीकार कर लेवे हैं। ये किनों भी दशा ने विन्हों ने ननहीं हा नहीं हरते और न प्राने मत को रूक की अरल्ड नाम में प्रबंध करके दिनाना **हो। बाह**ते हैं। दर्शनों में नहा भेद है वहा कहीं-कहीं एकता भी है। सब से वड़ी
समानता व्यावहारिक है। साधना के विषय में
कुछ सामान्य सिंहांत दर्शनों में विरोध बहुत कम है। सभी दर्शन
( ख्रास्तिक ग्रोर नास्तिक ) योगिक क्रियाग्रों, प्राणायाम ग्रादि का
महत्व स्वीकार करने हैं। इंद्रिय-दमन ग्रोर मनोनिग्रह की ग्रावश्यकता को
सब मानते हैं। 'किए हुए का फल ग्रवश्य मिलता है' इस विषय में
किसी का मतभेद नहीं है। ग्रास्तिक दर्शन सभी ग्रात्मतत्ता में विश्वाम
रखते हैं ग्रोर श्रुति का सम्मान करते हैं। बौदों के दो मंग्रदाय ( सौजातिक ग्रोर वैभाषिक ) तथा न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग ग्रीर दोनों प्रमुख
मीमांसक ( कुमारिल ग्रोर प्रभाकर ) वाह्य जगत को न्यतंत्र सत्ता में
विश्वास रखते हैं। श्री शंकराचार्य भी जगत को स्वम से विलक्षण मानते
हैं। श्री रामानुजाचार्य, श्री बस्लभाचार्य, श्री मध्याचार्य सभी जगत की
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के
ग्राधिकांश दार्शनिक, ग्राधुनिक परिभाषा में, यथार्थवादी (रियलिस्ट) हैं।

वदांत ग्रीर मीमांसा को छोड़ कर ग्रन्य दर्शनों में व्यावहारिक ग्रालोचनाएं नहीं पाई जातीं। इस का कारण यह है कि भारतवर्ष में ग्राचारशास्त्र पर स्वतंत्र ग्रंथों में विचार किया गया है, जिन्हें स्मृति-ग्रंथर कहते हैं। कर्चा कर्म करने में स्वतंत्र हैं या नहीं यह प्रश्न भारत में गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं उठाया गया। पाणिनि का एक स्त्र—स्वतंत्रः कर्चा—स्वतंत्रता कर्ता के लक्षण का ग्रंग वतलाता है। जो स्वतंत्र नहीं है उमें कर्ता ही नहीं कह सकते। भारतीय दार्शानकों ने कर्ता की स्वतंत्रता ग्रांग पुरुपार्थ की प्रयोजनीयता में कभी ग्रविश्वास नहीं किया। गीता का उपदेश है, उद्धरेदात्मनात्मानं, ग्रायीत् ग्राप ग्रापना उद्घार करे। बुद्ध ने भी ऐसी ही शिक्षा दी थी। वेदांत-स्त्र में एक जगह कर्ता के स्वातंत्र्य पर विचार किया गया है। वहां परिणाम यही निकाला गया है कि यद्यपि ईश्वर को प्रेरक कहा जा सकता है, पर इश्वर की प्रेरणा कर्ता के प्रयक्त-सापेक्ष

होती है। सामाजिक कर्तव्यों पर भारतीय विचार देखने के लिए स्मृति-ग्रंभों को पढ़ना चाहिए।

पुरुतक के इस भाग में हम पहले बौदों के चार दार्शनिक संप्रदायां का वर्णन करेंगे । फिर न्याय-वैशेषिक, सांस्य-द्वितीय भाग की प्रगति योग और मीमांसा के दो मंप्रदायों के विपय में लिखेंगे। दो-दो दर्शनों को एक ही श्रष्टाय में देने के दो कारण हैं। एक तो यह कि उक्त दर्शनों के विनामें में सदांतिक मतभेद बहुत कम है। न्याय श्रीर वैशेषिक एवं सांख्य श्रीर योग एक-दूसरे के पूरक हैं। दूसरे रैतिहासिक दृष्टि से भी उन में धनिष्ट नंबंध गृहा है। पिर भी विद्यार्थियों की मुविधा के लिये ग्रायाय के ग्रारंभ में दोनों दर्शनों का सामान्य परिचय देकर, चाह में उनके विशेष सिदांती का पृथक पृथक निरुपण किया गया है। इस के बाद हम बेदांत के विभिन्नि श्राचार्यों का मध नेंगे। इन छाचावों में गंमीर मतभेद है। समानता इतनी ही है कि यह नव लात तीर ने श्रुति पर निर्भर गर्ते हैं श्रीर चय ने प्रस्थानवर्गा श्रयांत् उपनिषद् भगवद्गीता और ब्रह्ममुत्र पर भाष्य लिखे हैं। हरेक ने यह दिखलाने की कोशिश की है कि प्रस्थानवरी में उन्हीं के मत का प्रति-पादन श्रीर समर्पन पाया जाया है। श्रोत में भारत की श्रापुनिक वार्यानक प्रगति वर द्वियात करके हम प्रथ समाप्त करेंगे।

दर्शनों में जहा भेद है वहां कहीं-कहीं एकता भी है। सब से वड़ी
समानता व्यावहारिक है। माधना के विषय में
कुछ सामान्य सिद्धांत दर्शनों में विरोध बहुत कम है। सभी दर्शन
( ख्रास्तिक ग्रीर नास्तिक ) यीगिक कियाग्रों, प्राणायाम ग्रादि का
महत्व स्वीकार करते हैं। इंद्रिय-दमन ग्रीर मनोनिग्रह की ग्रावश्यकता को
सब मानते हैं। 'किए हुए का फल ग्रवश्य मिलता है' इस विषय में
किसी का मतभेद नहीं है। ग्रास्तिक दर्शन सभी ग्रात्मतत्ता में विश्वाम
रखते हैं ग्रीर श्रुति का सम्मान करते हैं। बौदों के दो मंग्रदाय ( सौत्रातिक ग्रीर वैभाषिक ) तथा न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग ग्रीर दोनो प्रमुख
मीमांसक ( कुमारिल ग्रीर प्रमाकर ) बाह्य जगत की न्यतंत्र सत्ता मे
विश्वास रखते हैं। श्री शंकराचार्य भी जगत की स्वम से विलक्षण मानते
हैं। श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्याचार्य सभी जगत की
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के
ग्राधिकांश दार्शनिक, ग्राधुनिक परिभाषा में, यथार्थवादी (रियलिस्ट) हैं।

वदांत छार मीमांसा को छोड़ कर ग्रन्य दर्शनों में व्यावहारिक ग्रालोचनाएं नहीं पाई जातीं। इस का कारण यह है कि भारतवर्ष में ग्राचारशास्त्र पर स्वतंत्र ग्रंथों में विचार किया गया है, जिन्हें स्मृति-ग्रंथर कहते हैं। कर्चा कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं यह प्रश्न भारत में गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं उठाया गया। पाणिनि का एक स्त्र—स्वतंत्रः कर्चा—स्वतंत्रता कर्जा के लक्षण का ग्रंग वतलाता है। जो स्वतंत्र नहीं है उमें कर्जा ही नहीं कह सकते। भारतीय दार्शनिकों ने कर्जा की स्वतंत्रता ग्रार पुरुपार्थ की प्रयोजनीयता में कभी ग्राविश्वास नहीं किया। गीता का उपदेश है, उद्धरेदात्मनात्मानं, ग्रंथांत् ग्राप ग्रंपना उद्धार करे। बुद्ध ने भी ऐसी ही शिक्षा दी थी। वेदांत-स्त्र में एक जगह कर्जा के स्वातंत्र्य पर विचार किया गया है। वहा परिणाम यही निकाला गया है कि यद्यपि ईश्वर को प्रेरंक कहा जा सकता है, पर देश्वर की प्ररेणा कर्जा के प्रयक्त-सापेक्ष

होती है। सामाजिक कर्तव्यों पर भारतीय विचार देखने के लिए स्मृति-ग्रंगों को पढ़ना चाहिए।

पुरतक के इस भाग में हम पहले बोदों के चार दार्शनिक संप्रदायां का वर्णन करेंगे । फिर न्याय-वैशेषिक, सांख्य-द्वितीय भाग की प्रगति योग और मीमांसा के दो संप्रदायों के विपय में लिखेंगे। दो-दो दर्शनों को एक ही ख्रध्याय में देने के दो कारण है। एक तो यह कि उक्त दर्शनों के विचारों में सैद्रांतिक मतभेद बहुत कम है। न्याय और वैरोपिक एवं सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं। दुखरें रेतिहासिक दृष्टि से भी उन में घानिष्ट मंबंध रहा है। फिर भी विद्यार्थियों की नुविधा के लिये अध्याय के ब्रारंभ में दोनों दर्शनों का सामान्य परिचय देकर, चाद में उनके विशेष सिद्धांतों का प्रयक् प्रथक् निरूपण किया गया है। इस के बाद हम बंदोत के विभिन्नि श्राचायों का मत नैंगे। इन छाचापों में गंभीर मतभेद है। समानता इतनी ही है कि यह नव त्यात तीर से श्रति पर निर्मर रहते है और उप ने प्रस्थानवयी ऋर्यात् डपनिपद् भगवद्गीता और बहाहत पर भाष्य लिखे हैं। हेल ने यह दिललाने की कोशिश की है कि प्रस्थानवयी में उन्हीं के मत का प्रति-पादन श्रीर समर्पन पाचा जाया है। श्रंत में भारत की श्राश्वीनक रामंतिक प्रमृति पर राष्ट्रियान करके रहा ग्रंथ समाम करेंगे।

#### पहला अध्याय

# बौद्धधस का विकास—दार्शनिक संप्रदाय

किसी भी युग-प्रवर्तक ग्रीर धर्म-शिक्षक की वाणी संकेतपूर्ण ग्रीर काव्यमयी होती है। वह ग्रपने युग के श्रांतरिक भेट वहुत से मनुष्यों को प्रभावित करती है श्रीर तरह-तरह के मित्तिष्कों को वश में कर लेती है। धर्म प्रवर्तकों के मोहक व्यक्तित्व के सामने मानस-शास्त्र की दृष्टि से भिन्न स्वभाव के पुरुप भी एकता के जाल में फँस जाते हैं। परंतु उस महापुरुप के मरते ही उस के अनुयायियों के आतरिक भेद प्रकट होने लगते हैं। उस के वचनो एवं उपदेशों की ग्रानेक प्रकार से व्याख्या की जाती है श्रीर एक धर्म के श्रतर्गत, एक ही नामधारी, श्रनेक धर्म या दार्शनिक संप्रदाय चल जाते हैं। संसार के हर देश के इतिहास में ऐसा ही हुग्रा है। ग्रफ़लातून ग्रौर ग्ररस्तू के दार्शनिक विचारों की व्याख्या में क़ाफ़ी मतभेद रहा है। भगवद्गीता ग्रीर बहासूत्र एवं उपनिपदो के तो ग्रानेक भाष्य प्रसिद्ध ही हैं। जैनियों के दो संप्रदाय हैं; ईसाइयों के भी दो दल हैं। श्राधुनिक काल में हीगल श्रीर काट की श्रनेक व्याख्याएं हो चुकी हैं।

बुद्ध के मरने के वाद उन के अनुयायियों में भी तीव मतभेद फैल गया। प्रोफ़ोसर कीथ का अनुमान है कि बुद्ध के वाद वौद्धों के कम से कम अठारह संप्रदाय वन गए थे। परंतु इतने संप्रदायों के विषय में न तो बहुत जानकारी ही है न उन का वर्णन महत्वपूर्ण है। उत्तर-कालीन बौद्धधर्म के दो ही प्रमुख संप्रदाय हैं—हीनयान और महायान। यान का अर्थ यात्रा का साधन या मार्ग समभत्ना चाहिए। यह स्पष्ट है कि 'हीनयान' नाम महायान संप्रदाय वालो का दिया हुआ है। ्रीनयान संप्रदाय को थेरबाद या स्थिवरबाद ग्रथवा हुई। का संप्रदाय भी कहते हैं। हीनयान-पंथी ग्रपने मत को बुद्ध की सच्ची शिक्षा मानते हैं। उन का कथन है कि 'त्रिपिटक' ग्रंथ उन्हीं के मत का पोषण करते हैं।

वुद्ध जी की वास्तिविक शिक्षा क्या है यह निर्णय करने के लिए उन की मृत्यु के कुछ ही काल बाद राजगृह में एक सभा हुई जिस में धर्म ग्रीर विनय का स्वरूप स्थिर किया गया। लगभग की वर्ष बाद दूसरी सभा वैशाली में हुई जिस में स्थिवर-पक्ष या बृद्ध-पक्ष की जीत हुई। परंतु पराजित महासंधिकों ने सभा के निर्णय की नहीं माना। दोनों का विरोध चलता ही रहा। यह विरोध ग्रागे चल कर हीनमान ग्रीर महायान के भेद में पल्लवित हुआ।

तीतरी सभा सम्राट् अशोक के समय में हुई। उन समय तक वीतरी सभा सम्राट् बन चुके थे। बीद्ध धर्म का विशेष प्रचार श्रीर प्रसार अशोक के ममय में हुआ। यह प्रनिद्ध ही है कि कर्लिंग-विजय के बाद मम्राट् अशोक ने बीद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने मंपूर् भारत में खुद्ध जी के उपदेशों को प्रचारित किया; साथ ही लंका, नीरिया, मिश्र और पृतान में भी अपने शिक्कों को भेजा। नंका में तो अशोक ने अपने पुत्र या भाई महेंद्र को ही भेजा था। अशोक के प्रवर्ण में बीद्ध धर्म. हिंदू-धर्म की एक शाला न कर कर विश्व धर्म यन गया। अशोक ने बीद्ध धर्म को इंगर बीद्ध-धर्म ने अशोक को अमर बना दिया। तीनरी शनाव्ही उठ एठ में ही बीद्ध-धर्म ने प्राचीत को अमर बना दिया। तीनरी शनाव्ही उठ एठ में ही बीद्ध-धर्म ने प्राचीत को समर बना दिया। तीनरी शनाव्ही उठ एठ में ही बीद्ध-धर्म ने प्रचीत को समर बना दिया। तीनरी शनाव्ही उठ एठ में ही बीद्ध-धर्म ने प्रचीत की समर बना दिया। तीनरी शनाव्ही उठ एठ में ही बीद्ध-धर्म ने प्रचीत कर स्वाम प्रचीत हो स्वीत कर स्वाम भागे स्वीत स्वाम ने स्वीत स्वाम स्

प्रस्तोत के बाद बहुन कान वह देनर मान में हो नगाट् हुए इन्हों ने बीडममंत्री स्वीकार किया। यह नगाट् बबन शहर कुशन प्रार्थ नार्थियों के में । लगनग एक हज़ार बर्ग तह बीडममं नारत में दिस्मी होता नगा, इस के बाद सुनवंश के प्राधितन्य में दिक्षामं की इसकी प्रोग बेदियमंत्रा पदन देने दका। नवर्गी सुनाइटी में हुमादिन उत्पद्यन्ते भावाः सर्वत्र सर्व-संभव-प्रसंगात् । द्वाम्यामिय नोत्पद्यन्ते उभय पक्षाभिहित दोष-प्रसंगात् । ग्रहेनुतो नोत्पद्यन्ते भावाः सदा च सर्वतश्च सर्वसंभवप्रसंगात् (बुद्धपालित )।

उक्त कारिका पर बुद्ध पालित का उपर्युक्त भाष्य चंद्रकीर्ति ने उद्भृत किया है। कारिका कहती है कि संसार में ग्रपने से उत्पन्न, दूसरे भाव पदार्थों से उत्पन्न, उभवथा ग्रथवा हेतु विना उत्पन भाव पदार्थ कहीं कोई भी नहीं है। भाव पदार्थों का सर्वथा ग्रभाव है।

यदि कहीं कि भाव पदार्थ अपने से उत्पन्न होते हैं तो ठीक नहीं क्योंकि ऐसी दशा में उत्पत्ति व्यर्थ हो जायगी। कोई नई चीज़ पैदा न हो सकेगी। अतिप्रसंग दोप भी होगा। जो पदार्थ मी जूद हैं उन की उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? पदि कहा जाय कि स्वेतर (अपने से भिन्न) भाव पदार्थों से दूनरे पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि उस दशा में किसी वस्तु से कोई भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो जायगी । भावपदार्थ अपने से और अपने भिन्न दोनों से उत्पन्न होते हैं, यह पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि इस में पहले दोनों पक्षों के दोप मी जूद हैं।

यदि कहो कि विना कारण के ही भावपदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह भी श्रासंगत है। कारण के विना कार्य नहीं होता यह सर्वमान्य सिद्धांत है। यदि विना हेतु के पदार्थ उत्पन हो सकते तो सर्वत्र सव चीज़ें संभव होतीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव पदाथों की उत्पक्ति समक्त में नहीं त्र्याती। इस लिए कहीं से भी उत्पन्न हुए भावपदार्थ नहीं हैं। माध्यमिक का यह विचार वड़ा दुस्साहस मालूम होता है। शृत्यवाद की सिद्धि के लिए यही एक तर्क यथेष्ट है पर पाठकों को मानों विश्वास दिलाने के लिए ही नागार्जुन विविध वौद्धिक धारणात्रों की परीक्षा करने को त्राग्रसर होता है। श्रनुभूत पदार्थों में गित का श्रनुभव बहुत साधारण है। प्रत्येक भौतिक किया में गित या स्पंदन होता है। नागार्जुन का कथन है कि गित नाम की कोई चीज़ तर्क के श्रागे नहीं ठहरती। इसी प्रकार गमन, गंता श्रौर गत (गया हुश्रा मार्ग) को धारणाएं भी निरर्थक हैं। नीचे हम कुछ कारिकाएं श्रनुवाद सहित देते हैं (द्वितीय प्रकरण देखिए):—

यदेव गमनं गंता स एव हि भवेद्यदि एकीभावः प्रसन्येत कर्तुः कर्मण एव च। ग्रन्य एव पुनर्गन्ता गतेर्यंदि विकल्प्यते गमनं स्याहते गन्तुर्गन्ता स्याद् गमनाहते। एकीभावेन वा सिद्धिनीनाभावेन वा ययोः न विद्यते तयोः सिद्धः कथं नु खलु विद्यते।

श्रथः—जो गमन (जाना) है वही यदि गंता (जाने वाला) भी हो तो कर्ता श्रीर कर्म का एकीमाव हो जायगा। श्रीर यदि गंता को गमन से श्रलग माना जाय तो गंता के विना गमन (जाने वाले के विना जाने का कर्म) श्रीर गमन के विना गंता को मानना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। जिन की श्रलग-श्रलग सिद्धि नहीं होती श्रीर्; जो एक करके भी समभ में नहीं श्राते उन की (वास्तविकता की) सिद्धि किसी प्रकार हो सकती है?

गर्त न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते गतागतिविनिर्मुकं गम्यमानं न गम्यते । गन्ता न गच्छिति तावदगन्ता नैव गच्छिति अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयो हि गच्छिति । गन्ता तावद् गच्छितीति कयमेवोपपत्स्यते गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते । गते नारम्यते गम्तुं गन्तुं नारम्यतेऽगते नारम्यते गम्यमांने गन्तुमारम्यते कुह ।

भावार्थः—जिस गस्ते पर चला जा चुका उसे 'गत' कहते हैं; जहा नहीं चला जा चुका उसे 'ग्रगत' कहना चाहिए । जो गत है उस पर नहीं जाया जाता—जो रास्ता तय कर लिया उस पर नहीं चला जाता—जो ग्रगत है उस पर भी 'चला जा रहा है' ऐसा नहीं कह सकते । गत ग्रीर ग्रगत के ग्रांतिरिक गम्यमान कोई स्थान नहीं है जहीं चलने की किया की जाती है।

रास्ता दें हो प्रकार का हो सकता है, या तो वह जिस पर गंता चल चुका या वह जिस पर ख्रभी नहीं चला है। नागार्जुन का कहना है कि गत ख्रीर ख्रगत दोनों पर हो जाने की किया संभव नहीं है। तीमरा कोई स्थान नहीं है जहां गमन किया संभव हो सके।

'गंता जाता है' यह कथन टीक नहीं; क्योंकि गमन के बिना 'गंता' मंज्ञा ही नहीं हो नकती। गंता के साथ 'जाता है' जोड़ना व्यर्थ है। 'त्रगंता जाता है' यह नो स्पष्ट ही ठीक नहीं है। गंता ग्रीर ग्रगंता के ग्रातिरिक्त तीसरा कीन है जिस के साथ 'जाता है' किया लगाई जा तके?

जो रास्ता तय कर चुके उस पर जाना शुरू नहीं किया जाता; जो रास्ता तय नहीं किया गया है उस पर भी जाना शुरू नहीं हुया— ग्रान्यथा वह 'ग्रागत' न कहलाता। इन दोनों के ग्रांतिरिक्त कीन ना स्थान है जहां जाना शुरू किया जाता है?

इसी प्रकार स्थिति भी संभव नहीं है। जो निथत है वह स्थित होना प्रारंभ नहीं करता, जो स्थित नहीं है उस ने भी स्थित होना शुरू नहीं किया; इस का द्यर्थ यह है कि, स्थित होने' का द्यारंभ नहीं हो सकता।

नवम प्रकरण का नाम है 'श्रमीन्धन-परीक्षा'। नागार्ज न कहता है कि श्रमि के विना इंधन श्रीर इंधन के विना श्रमि समफ में नहीं श्रात । इंधन के विना श्रमि की सत्ता संभव नहीं है श्रीर जो श्रमि के लिये जलाया नहीं जाता, उस का नाम इंधन नहीं हो सकता ।

माध्यिमक कारिका के प्रकरण किसी कम का अनुसरण नहीं करते। दार्शिनक धारणाओं की समीक्षा करके नए-अप्ट करना ही उन का उद्देश्य मालूम होता है। चौथे प्रकरण में कार्य-कारण संवंध का विरोध दिखाया गया है। यदि कार्य-पदार्थ कारण-पदार्थ से भिन्न है तो इस का मतलव यह हुआ कि कारणहीन कार्य भव है। कार्य की भिन्नता कारणता की धातक है। यदि कार्य कारण से अभिन्न है तो दो नाम देना व्यर्थ है। कारणता में उत्पत्त की भावना वर्तमान है—कारण-कार्य को उत्पन्न करता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति सर्वथा असंभव है।

' वारहवें प्रकरण में नागार्जुन ने सिद्ध किया है कि 'दुःख' नाम की वस्तु मिथ्या है। दुःख न स्वयंकृत हो सकता है न परकृत, न दोंनों, निर्हेतुक (श्रकारण); इसितये दुःख नहीं हो सकता।

पन्द्रहवें प्रकरण में यह परिणाम निकाला गया है कि किसी वस्तु का, किसी भाव पदार्थ का 'श्वभाव' या स्थिर धर्म नहीं हैं। वस्तुक्रों में कोई ऐसा गुण या धर्म नहीं पाया जाता जिन से उन की निश्चित पहचान हो सके।

सोलहवें प्रकरण का नाम है वंधन-मोक्ष-परीक्षा । जिस प्रकार दुःख संभव नहीं है उसी प्रकार वंधन और मोक्ष भी संभव नहीं हैं । कर्मफल की धारणा भी विरोधमस्त है, यह अगले प्रकरण का विषय है ।

तव प्रकार के परिवर्तन में गित होती है। गित न हो सकने का अर्थ है परिवर्तन का अभाव। इस का अभिप्राय यह हुआ कि नैतिक उन्नित भी भूम है। वाहसबें प्रकरण में वतलाया है कि 'यथागत' अथवा बुद्ध या मुक्त की सत्ता भी त्यविरोधिनी है। जिस के पंचस्कंध हों, वह तथागत नहीं होता, विना स्कंधों के भी तथागत के अस्तित्व का क्या अर्थ होगा?

### शून्यता का श्रयं

नागार्जुन विश्व के ऋशेष पदार्थों को शृत्य घोषित करता है। इस

श्रूत्यता का क्या अर्थ है ! माध्यमिकों के हिंदू आलोचक 'सूत्य' का सीधा अर्थ लेते हैं, अर्थीत् सत्ता का अभाव। 'किसी प्रकार भी उत्पन्न पदार्थ विद्यमान नहीं हैं,' और 'तथागत का अस्तित्व कोई अप नहीं रखता' आदि व्यंजनायें श्रूत्य की उक्त व्याख्या को पुष्ट करती जान पड़ती है। किंतु वास्तव में माध्यमिक की श्रूत्यना का यह नीधा अर्थ नहीं है। नागाजुन का ही कथन है:—

### या प्रतीत्यममुत्पादा शून्यता ता प्रचचमहे २४।१=

श्रधीत् 'जो कारणां या हेतुश्रां से उत्पन्न हुश्रा है उसे हम रत्यता कहने हैं।' श्रभिप्राय यह है कि श्रून्यता का सिद्धांत 'प्रतीत्यसमुत्पाद' के मतव्य को ही एक व्याख्या या निष्कर्य है। संसार में किसी वस्तु का कोई धर्म ऐसा नहीं जो हेतुश्रां पर निर्भर न हो, श्रतः कोई वस्तु या धर्म ऐसा नहीं जो परतंत्र न हो; श्रौर जो परतंत्र है वह श्रून्य है—उस में श्रपने (स्वतंत्र) स्वभाव का श्रमाय है। नागार्जुन का सिद्धःत यह है कि सब वस्तुएँ सापेक्ष श्रतएव श्रपने में श्रीनर्वाच्य श्रथवा लक्षण करने के श्रयोग्य हैं, उन के स्वभाव को खोज निकालना श्रमंभव हैं; क्योंकि उन का स्वभाव श्रव्याय की खोज निकालना श्रमंभव हैं; क्योंकि उन का स्वभाव श्रव्याय कहना चाहिए कि वे निःस्वभाव (स्वभाव श्रन्य) हैं।' श्रुक्ती कहता है कि 'वस्तुश्रों की श्रुत्यता का श्र्यं यही है कि वे कारणों पर निर्भर करती हैं श्रोर श्रनित्य होती हैं।' र रूसी विद्वान डॉ शर्वास्की ने श्रुत्य का श्रमुवाद श्रापेक्षिक या श्रनित्य तथा श्रुत्यता का सापेक्षता या श्रनित्यता किया है।

१ दे० दासगुप्त, भाग २, ए० १६३-६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ग्राउट लाइन्स ग्रॉव् महायान बुद्धिज़्म, ए० १७३

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> दि कन्प्येशन ग्रॉब बुद्धिस्ट निर्वाण पृ० १४२

<u>-</u>=

माध्यमिक यह नहीं कहता कि चल्तुएँ सन्ता-शत्य अयवा असत् हैं; वह उन्हें एकांत अतान्विक (जैसा कि अश्चान्ध्रेंग या आकाश कुमुम हैं) नहीं चतलाता । वस्तुएँ एकांत तान्विक भी नहीं हैं। शत्यवादी निष्यममार्ग का पोपक हैं—वस्तुएँ न पूर्णतया 'अतान्विक हैं न पूर्णतया तान्विक, चे सापेक्ष अयवा परतंत्र हैं। यही बुद्ध के 'अतीत्य समुताद " का भी अर्थ है।

यदि शूत्यवाद की उक्त व्याख्या को खीकार किया जाय तो उस में ग्रार वेदांत में, 'जगत् के संबंध में, 'विशेष मतभेद नहीं रहता। वेदांत भी जगत् को सत् ग्रीर असत् से विलक्षण मिथ्या श्रथवा मायिक घोषित करता है, जगत् की व्यावहारिक सत्ता मानता है।

क्या इस शून्य अथवा अतास्विक लगत् के पीछे या परे कोई ऐसा तन्त्र है जिसे तास्विक कहा जा सके, जो कार्य-कारण-अग्नुखला से वाहर हो ? वेदांत में इस का उत्तर :स्पण्ट है—अहा ऐसी तास्विक सत्ता है। शून्यवाद में उक्त प्रश्न का उत्तर स्पण्ट नहीं है। यदि माध्यमिक तथा अन्य वौद्ध 'शाश्वतवाद' के विरोधी है तो ने ऐसी सत्ता में कैसे विश्वास कर सकते हैं ? किंतु कहीं कहीं माध्यमिक ऐसे तत्त्व की ओर संकेत करता है—

श्रनिरोधमनुत्पादमनुब्छेदमशास्वतम् तीतः। श्रनेकार्यमनानार्यमनागममनिर्गमम्

श्रयोत् 'वहाँ न निरोध है, न उत्पृत्तिः, वह न नाशवान है, न शाश्वतः, न श्रानेकार्थ है, न एकार्थः, उस में न श्रागमन है, न निर्ममन ।' यह श्रवर्णनीय तत्त्व क्या है ? माध्यमिक यह भी कहता है कि—

> श्रत्यमिति न वक्तव्यमश्रत्यमिति वा भवेत् । उभयं नोभयञ्चेति प्रजन्ययं तु कथ्यते ।

श्रयीत् 'उसे न सूत्य कहना चाहिए न श्रशत्य; न दोनो; न दोनों से भिन्न; लोगों के समस्ताने के लिए ही कुछ कहना पड़ता है।'

प्रथम वर्णन संभवतः निर्वाण का है। तो क्या निर्वाण वेदांत के ब्रह्म का पर्याय है ? अथवा गीतोक ब्राह्मी स्थिति या जीवनमुक्ति का ? क्या माध्यमिक व्यवहार-जगत् से भिन्न किसी निरपेक्ष, स्वतंत्र, हेत्रहीन तत्त्व में विश्वास करता है ? यदि हाँ, तो वह प्रच्छन्न वेदांती है। वस्तुतः उक्त प्रश्न पर श्रत्यवाद की स्थिति दुविधा-श्रूच्य नहीं है। माध्यमिक निर्वाण का वर्णन वैसे ही करता है जैसे वेदांती चरम तत्त्व क्या; वेदांतों की भाँ ति वह संवृत्ति सत्य (व्यावहारिक सत्य) ब्रीर परमार्थ सत्य में मेद भी करता है। किंतु यदि माध्यमिक का एक हेत्नहीन चरम तत्त्व में विश्वास है तो उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह 'शाश्वतवादी, नहीं है।

### विज्ञानवाद

ग्ररविषोप, मैत्रेय, ग्रसंग श्रीर वसुवंधु विज्ञानवाद के प्रमुख शिक्षक सममें जाते हैं। कुछ विद्वानों के श्रनुसार दिङ्नाग श्रीर धर्मकीर्ति भी विज्ञानवादी हैं। दिङ्नाग की हाल में उपलब्ध 'ग्रालम्बनपरीक्षा, पुस्तक उस के विज्ञानवादी होने का प्रमाण है। धर्मकीर्ति को कुछ किद्वान् सौत्रांतिक भी वतलाते हैं। विज्ञानवाद के मुख्य उपलब्ध ग्रंथ 'लंकावतार स्त्र', ग्रश्वधोष का 'श्रद्धोत्पादशास्त्र' तथा 'महायान स्त्रालंकार' हैं।

माध्यमिक सब पदार्थों को शून्य घोषित करता है; विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त अथवा विज्ञान-परंपरा अर्थात् द्रष्टा के अनुभव को शून्य नहीं कहा जा सकता, उस की वास्तविकता माननी हो पड़ेगी। यदि मानसिक दशायें अथवा कियायें भी सत्य नहीं हैं तो स्वयं माध्यमिक के तकों का भी कोई महत्त्व नहीं रहेगा। अतः विज्ञानवाद का कहना

है कि मानिष्क जगत की सत्यता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। इस का मतलव यह है कि वाह्य वस्तु-जगत का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं; वाह्य विश्व है ही नहीं। जो वस्तुएँ मन के वाहर दीखती हैं वे वस्तुतः मन के भीतर हैं, मन के प्रत्यय या विद्यान (अनुभव) मात्र है। अनुभूत वस्तुएँ वास्तव में उन वस्तुओं की चेतना, अनुभृति अयवा विद्यानमात्र है। विश्व मनोमय है मन से वाहर विश्व की सत्ता नहीं है। प्रत्ययों, विद्यानों अथवा अनुभृतियों की प्रपरा या प्रवाह ही एक मात्र तस्व है।

क्यों वाह्य विश्व को, वाह्यवस्तुओं की, सत्ता नहीं माननी चाहिए,

इस के उत्तरमें विज्ञानवाद अनेक युक्तियाँ देता है ।

(१) जिन वाह्य पदायों को विपक्षी विचारक मानते हैं वे या तो परमाणुरूप हैं, अथवा परमाणुओं के समूह-रूप हैं। दोनों दशाओं में कठिनाई उपस्थित होती है। यदि पदार्थ, परमाणु-रूप हैं तो वे ज्ञान के दिप्य नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु नितात सहम हैं और उन तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है।

यदि वस्तुएँ परमाणु-समूह-रूप हैं तो प्रश्न उठता है कि ये परमाणु-समूह परमाणुत्रों से निन्न ने या श्रमिन्न ? यदि श्रमिन्न हैं तो सदम होने के कारण उन का ज्ञान नहीं हो सकता; यदि भिन्न हैं तो उन में श्रोर परमाणुश्रों में गो-श्रश्न के समानाश्रायंत भेद होगा—तब यह कैते कहा जा सकेगा कि वस्तुश्रों का परमाणुश्रों से कोई संबंध है श्रोर उन को ज्ञान के बाहर सत्ता है ?

(२) सहीयलंभ-नियम से भी वस्तु और उस के ज्ञान की एकता सिंद्र होती है। दो वस्तुओं का भैद देखा' जाय इस के लिये यह आवश्यक है कि वे अलग-अलग ज्ञान का विषय हों जो चीज़ चेतना के सम्मुख एक साथ आती हैं उन के भैद का अहुण नहीं हो सकता क्योंकि नील पदार्थ और नील-बुद्धि का ग्रहण या उपलब्धि एक नाथ होती है इसलिए उन दोनों में ग्राभेद मानना चाहिए । वस्तु का प्रत्यक्ष ग्रीर वस्तु-बुद्धि ग्राथवा वस्तु के विज्ञान का प्रत्यक्ष या ग्रहण एक साथ होते हैं; ग्रातः उन का भेद कभी नहीं देखा जा सकता; ग्रातः वे श्रीभन्न या एक हैं, ग्राथीत् वस्तुएँ ज्ञान-रूप हैं।

(३) यह सर्व-सम्मत है कि स्वप्न में हमें वाह्य पदाशों की अनुपिस्थित में ही उन का जान होता है, अर्थात् स्वप्न में हमारे अपने प्रत्यय या विज्ञान ही वस्तु-रूप मालूम पड़ते हैं। तव यह मानने में क्या हर्ज है कि जागृत अवस्था में भी हमारे विज्ञान ही गृहीत हो कर वाह्य वस्तुओं का भ्रम उपजाते हैं १ यदि विना वाह्य पदाथों की उपस्थिति के हम स्वप्न में उन्हें देख सकते हैं तो जागृतावस्था में क्यां नहीं १ निष्कर्ष यह कि वाह्य-वस्तुओं की कल्पना व्यर्थ है, और कल्पना गौरव एक दार्शनिक दोष है। जब विज्ञान स्वतः अनुभव उत्पन्न कर सकते हैं तो उन के आलंबन-भृत पदार्थों को मानना अनावश्यक है।

यदि वाह्य पदार्थ नहीं हैं तो त्रानुभव-जगत की विचित्रता का क्या रहस्य है ? उत्तर है—वाधना-वैचित्र्य ही उक्त वैचित्र्य का प्रचुर कारण है । जैसे वीज से त्रांकुर त्रीर त्रांकुर से वीज निकलता है वैसे ही विज्ञान एवं वासनायें एक-दूसरे के हेतु वन जाते हैं । स्वप्न इस तथ्य का निश्चित निदर्शन है ।

योगाचारों की मिथ्या-दर्शन की व्याख्या ग्रात्म-ख्याति कहलाती है।
शुक्ति या सीप में रजत या चाँदी दिखाई पड़ती
श्रात्म-ख्याति
है, रज्जु (रस्सी) में सर्प दिखाई देता है,

<sup>&#</sup>x27;—विज्ञानवादी युक्तियों का विशद उल्लेख ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य तथा भामती ( २।२।२८) में पाया जाता है।

इस का क्या कारण होता है ? योगाचार का उत्तर है कि मानसिक विज्ञान ही बाहर रजताकार में परिण्यत हो जाता है। विज्ञान-संतान या विज्ञान-श्रृंखला की ही एक कड़ी, जिसे दूसरी कड़ियों ते अलग करके नहीं देखा जा सकता, रजत-रूप में दिखाई देने लगती है। रजत का दूसरा कोई आधार नहीं होता है।

ग्रात्म-ख्याति के ग्रालीचकों का कहना है कि सुख, दुःख श्रादि की तरह रजत को त्रांतरिक नहीं माना जा सकता। फिर 'वाहरपन' का भ्रम क्यों होता है, यह विज्ञानवादी नहीं वता सकते। जिस ने कभी सर्प नहीं देखा है उसे सर्प का भ्रम नहीं हो सकता, इस प्रकार जिसे वाह्यता (वाहरपन) का स्वतंत्र ग्रमुभव नहीं हैं, उसे उस का भ्रम भी नहीं हो सकता। जिस का भ्रम होता है उस का कहीं सत्य ग्रमुभव भी होना चाहिए। विष्णुमित्र वंध्या-पुत्र (वाँभ का वेटा) प्रतीत होता है, ऐसा भ्रम किसी को नहीं होता। कारण यही है कि वाँभ के पुत्र का प्रत्यक्ष ग्रमुभव किसी ने नहीं किया है।

इत के बाद हम विज्ञानबाद के कुछ विशिष्ट विचारकों का वर्णन करेंगे। इन विचारकों में त्रांतरिक मतभेद भी हैं। विज्ञानबाद का संब से प्राचीन विचारक 'ग्रास्वयोप' है।

मंतार की सारी वस्तुएं विज्ञान का ही विकार हैं। विज्ञान के स्रिति-स्रवचीप का मृत-तथता दर्शन जीवजंत सब विज्ञान स्वरूप हैं—सर्व बुद्धि-नयं जगत्। यह विज्ञानवाद की मृल शिक्षा है। इस विज्ञान-प्रवाह के ग्रीक्टे क्या कोई शाश्वत तत्व है ? विज्ञानवाद के स्रत्वंत प्राचीन शिक्षक स्रवचीप ने इस का उत्तर भावात्मक दिया था। स्वरुवचीप क्रिक्त

१ वेदांत सुत्र, शांकरमाप्य २, २, २=

का समकालीन था (१०० ईसर्या )। वह दार्शनिक स्रौर कवि दोनों था। प्रसिद्ध 'बुद्धचरित' की रचना अश्वघोप ने ही किया है। विज्ञान-संतान के पीछे जो विश्व-तत्व है उसे अश्वधोप ने 'भृततथता' नाम दिया था। ग्रश्वघोष ने उपनिषदों का ग्रध्ययन किया था ग्रौर उस की 'भूततथता' का वर्णन निष्प्रपंच ब्रह्म के वर्णन से मिलता है। हमारे श्राध्यात्मिक जीवन के दो पहलू हैं, एक का संवंध भृततथता से है श्रीर दूसरे का परिवर्तनशील विज्ञान-प्रवाह से । मनुष्य हियर ग्रौर ग्रहियर का मिश्रण है। बास्तव में भृततथता निःस्पंद ग्रौर एकरस है। ग्रनादि वासना के कारण हमें उस में विज्ञान-बुद्बुद् उत्पन्न होते दीखते हैं। भूततथता का वर्णन नहीं हो सकता। यह न सत् है न श्रसत्, न एक है न अनेक। भूततथता अभावात्मक है क्योंकि वह जो कुछ है, उस से परे है। वह भावात्मक है क्योंकि सब कुछ उस के स्रांतर्गत हैं, उस से परे कुछ भी नहीं है। त्र्यविद्या के मुक्त होने पर भृततथता या विश्वतत्व का वास्तविक रूप प्रकट होता है। अज्ञान के भोके से चलायमान चित्त में वासना की लहरें उिथत होती हैं। अविद्या के कारण 'अहंभाव' उत्पन्न होता है जिस से दुःख होता है। वस्तुतः न दुःख ई, न वंधन। सव सदा से मुक्त ही हैं। भृततथता में सृष्टि ग्रीर प्रलय का दृश्य ग्रजान के कारण है। चित्त के शात होने पर वस्तुत्रों की अनेकता अपने श्राप नष्ट हो जाती है।

लंकावतार स्त्र का दर्शन ग्रश्वघोप के सिद्धांतो से काफ़ी समानता लंकावतारस्त्र रखता है। यह प्रंथ महायानों में पवित्र माना जाता है 'भूततथता' के स्थान पर लंकावतार स्त्र में 'ग्रालयविज्ञान' शब्द का प्रयोग भी किया गया है। हमारा दृश्य

१ इंडियन ब्राइडियलिइम, पृ० ८०

जगत का ग्रान विल्कुल निराधार है , दृश्य पदार्थों में कोई तत्व नहीं है । दृश्य जगत न तो त्रालय विज्ञान ही है न उस से भिन्न; लहरों को समुद्र से न भिन्न कहा जा सकता है न ग्राभिन्न। वास्तव में न्लंकावतार में दो प्रकार का दरान पाया जाता है, एक उच और एक नीची श्रेणी का ।2 कहीं-कहीं तो एक चरम तत्व--ग्रालयिवज्ञान या भूततथता-में विश्वास प्रकट किया गया है, कहीं अश्वघोप के सिद्धांत की आलोचना की गई है। उएक त्रालय-विज्ञान या भूततथता नाम का ऋंतिम तत्त्व है, यह कयन लोकबुद्धि के साथ एक प्रकार की रियायत है। श्रश्चघोप की . 'तथता' शून्यता नहीं है, विल्क एक भावात्मक पदार्थ है। 'लंकावतार' का किसी भाव- पदार्थ में विश्वास नहीं है। असत् ग्रसत् की धारणाए भूठी है। कार्य-कारण, में विश्वास भी मिथ्या है। संसार के पदार्थ माया-मात्र हें ग्रौर स्वप्न सुष्टि के समान भूठे हैं। लंकावतार कहीं-कहीं 'त्रालय-विज्ञान' के चरम तत्व होने का वर्णन करता है, परंतु उस का श्रंतिम मत यही है कि विश्व में कोई तत्त्व नहीं है। श्रश्रवयोप ने 'भृततथता' का सुंदर वर्णन किया है। 'भृततथता' के अनेक नाम हैं। यदि इसे चित्त को शांति देने वाला कहें तो यह-निर्वाण है। यही वोधि ई जो अज्ञान का नाश करती हैं। यंम और बुद्धि का स्रोत होने से यही धर्मकाय कहलाती है। यही कुशलमूल है।' (यामाकामी) लंकावतार को यह वर्णन स्वीकार नहीं होगा।

दर्शन-क्रिया वास्तव में छिष्टि-क्रिया है। देखने छौर जानने का अर्थ हर्य और चेत्र पदार्थों को उत्पन्न करना है। असंग और वसुबंध स्मरण भी एक प्रकार की सृष्टि है। विज्ञानवाद

<sup>े</sup> इंडियन श्राइडियलिइस, ए० ६२

वही, १०३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० १०१

के बाहर स्थिर तस्वों (जैसे ग्रात्मा) की खोज व्यर्थ है। फोर्ड वस्तु या तस्व कारण हीन ग्रथवा शाश्वत नहीं है, न कोई घटना दूमरी घटना को उत्पन्न किये विना नण्ट होती है। बुद्ध का सिद्धांत शाश्वतवाद ग्रौर विनाशवाद दोनोः से वच कर मध्यमार्ग का ग्रवलंव लेता है। 'प्रतीत्य-समुत्याद. बीद्ध-दर्शन का महत्त्वपूर्ण ग्रंग है। प्रारंभ में क्या था ग्रौर ग्रंत ने क्या रहेगा इन प्रश्नों को वचा कर बौद्ध। सिद्धांन्त वस्तुग्रों के वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

न्वीस्तिवादियां को 'प्रतीत्य-समुत्पाद' का मंतव्य मान्य है, पर साथ हो वे वस्तुष्रों को क्षणिक सिद्ध करने के लिए एक श्रीर युक्ति देते हैं। यह युक्ति सत्पदार्थ के लक्षण या स्वरूप से प्राप्त होती है। किं उस लक्षण श्रीर युक्ति का वर्णन करने से पहले हम बौद्धों के नामान्य सबधी मत का उल्लेख करेंगे।

मनुष्यत्व बहुत से मनुष्यों में रहता है इसिलए मनुष्यत्व को सामान्य सामान्य लहागा या जाति कहते हैं। इसी प्रकार घटत्व जाति का, निर्वध पटत्व जाति ग्रादि मानी जाती हैं। नैयायिकों के इस मन का बौद्ध लोग खंडन करते हैं। घट ही वास्तविक है, घटत्व (घड़ापन) वास्तविक नहीं है। वैभापिकों ग्रौर सोन्नांतिकों का कथन हैं कि 'घटन्व' या 'मनुष्यत्व' केवल कल्पना की चीज़ें हैं; इन की कही सत्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु, का त्रपना ग्रलग गुण है; सामान्य गुण नहीं पाए जाते। मनार के सारे पदार्थ 'स्वलक्षण' हैं; स्वलक्षणों का समुदाय ही जगत है। सामान्य-लक्षणों का ग्रमाव हैं; ग्रथवा वे कल्पना की चीज़ें हैं। वैभापिकों के मत में इसी प्रकार गुण, कर्म, नाम, ग्रौर द्रव्य भी काल्पनिक हैं। यह हमारी बुद्धि की धारणाएं मात्र हैं। वाह्य जगत में इन जैसी कोई वस्तु नहीं हैं। सर्वास्तित्ववादियों का यह मत कुछ-कुछ ग्ररस्तू ग्रौर कांट से मिलता है। ग्ररस्तू ने सामान्यों ( यूनिवर्षल्स ) की ग्रलग सत्ता

नहीं मानी और कांट ने भी द्रव्य, गुण त्रादि की धारणात्रों को मनः सापेक्च या बुद्धि-सापेक्ष ठहराया है।

नैयायिकों के मत में सत्पदार्थ उसे कहते हैं जिस का सत्ता सामान्य से योग हो (सत्तासामान्ययोगित्वं सत्त्वम्) सत्पदार्थ कां लक्षण ग्रसत् पदार्थ वह है जिस का 'सत्ता' नामकस महासामान्य से संवंध नहीं हैं। 'ग्रश्वत्व' 'गोत्व' 'धटत्व' ग्रादि जातियां छोटी या कम व्यापक जातियां हैं; इन्हें श्रपर सामान्य कहते हैं। पशुत्व जाति अश्वत्व या गोत्व की ग्रपेक्षा वड़ी है ग्रथीत् ज्यादा ध्यापक है इसलिए पशुत्व जाति श्रश्वत्व की ग्रपेक्षा 'पर सामान्य' हैं। 'सत्ता' जाति नव से बड़ी जाति है; सत्ता की ग्रपेक्षा कोई जाति 'पर' नहीं है। इस मत्ता जाति से जिस का योग हो वह 'सत्पदार्थ' है।

वौद्ध लोग इस मत का खंडन करते हैं। यदि हम नैयायिकों का मत मानें तो स्वयं 'सत्ता' जाति में सत्पदार्थ का यह लक्ष्मा नहीं घटता, इसिल्ट नैयायिकों का लक्ष्मा 'ग्रव्यात' है। फिर वौद्ध-विचारक सामान्य लक्ष्म या जाति के पृथक् श्रस्तित्व में विश्वास भी नहीं रखते। प्रश्न यह है कि वौद्धों के मत में सत्पदार्थ का क्या लक्ष्मा है ?

सत्तदार्थ वह है जो कुछ करे, जिस में अर्थ-किया-कारिता हो (अर्थ-कियाकारित्वं सत्त्वम् )। जो कुछ करता नहीं वह असत्यदार्थ है। सत्यदार्थ की मुख्य पहचान यही है कि वह अपने अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में कुछ करता है। सत्यदार्थ प्रतिक्षण अपने कार्यों को उत्पन्न करता रहता है। , प्रत्येक सत्त्वदार्थ प्रत्येक क्षण में किसी कार्य का कारण होता है; वह कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न करता रहता है। सत्यदार्थ के इस लक्षण से 'क्षणिक-वाद' का निद्धांत सिद्ध होता है।

मंतार के सारे पदार्थ क्षणिक हैं: वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । विश्व

में कुछ भी स्थिर नहीं है। श्राध्यात्मिक जगत चिलिकवाद श्रीर भीतिक जगत में सभी कुछ परिवर्तनशील है, जिन्हें हम 'वही कह कर पहचानते श्रीर स्मरण करते हैं वे वास्तव में 'वही' नहीं होते। जीवन के किन्हीं दो क्षणों में हम स्वयं 'वही नहीं रहते। क्षणिकवाद की युक्ति सत्पदार्थ की परिभाषा से प्राप्त होती है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में इस युक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। कार्य को उत्पन्न करने का अर्थ है कारण का कार्यरूप में परिणत हो जाना। मिट्टी घट नामक कार्य को उत्पन्न करती है इस का अर्थ है कि मिट्टी घट-रूप हो जाती है। हम देख चुके हैं कि सत्पदार्थ का लक्षण 'कुछ करते रहना' अर्थात् अनवस्त कार्यों को उत्पन्न करते रहना है। इस का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिक्षण कार्य उत्पन्न करता रहता है अथवा कार्यरूप होता रहता है। प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिक्षण अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहता है। इस का साफ्त अर्थ यही है कि प्रत्येक चत्पदार्थ क्षिणक है ( यत्सत् तत्क्षिणकम् )।

श्राप कहेंगे कि 'सत्पदार्थ वह है जो कार्य उत्पन्न करे', इसे मान कर भी क्षिणिकवाद से बचा जा सकता है। यह क्या ज़रूरी है कि एक सत्पदार्थ श्रभी श्रपना कार्य उत्पन्न करे। मिट्टी श्राज या श्रभी ही घड़ा क्यों वन जाय, कल क्यों न वने ? लेकिन वौद्ध इस श्रालोचना से सहमत नहीं होंगे। मान लीजिए कि विवाद-ग्रस्त सत्पदार्थ 'क' है जो कि 'ख' 'ग' श्रादि कार्यों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यदि 'क' में 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यदि 'क' हों 'ख' को उत्पन्न कर हालेगा; श्रीर यदि उस में यह क्षमता नहीं है तो वह 'क' को कभी उत्पन्न नहीं करेगा। 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हुए 'क' श्रकमण्य रहे श्रर्थात् 'ख' को उत्पन्न न करे, यह श्रसंभव है। यदि 'ख' को उत्पन्न करने के लिए 'क' को किसी श्रीर वस्तु 'व' को श्रावश्यकता पड़ती है तो कहना चाहिए कि 'क' में 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हैं। परंत

र्याद 'क' में किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की अमता नहीं है तो वह 'है' वह मत्रदार्थ है, इसी में मंदेह है।

प्रत्येक वर्तमान पदार्थ को या तो अपना कार्य अभी उत्पन्न करना चाहिए या कभी नहीं। 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हुए यदि 'क' आज अकमेएय रह सकता है तो. कल क्यों नहीं रह सकता? जो वर्तमान क्षण में कुछ नहीं कर सकता उस से भविष्य में क्या आशा की जा सकती है? और अगर 'क' अभी 'ख' को उत्पन्न करता है तो इन का अर्थ यह है कि 'क' 'ख' में परिण्त हो जाता है, वदल जाता है। 'क' के नण्ट होने पर ही 'ख' उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे तत्पदार्थ क्षिणक हैं।

'भारतवर्ग के प्रायः सभी बीद्धेतर विचारकों ने क्षिणकवाद का स्विक्वाद की खण्डन किया है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में जैनों की प्रातोचना त्रीर से क्षिणकवाद की समीक्षा इस प्रकार की गई है:—

> इत्प्रशासा इतकमेभोग भवप्रमोदस्मृतिसंग- दोषान् उपेच्य साक्षादस्यभंगमिन्छब्रहो महासाहनिकःपरोऽसी ।

श्रयात् क्षणिकवाद को मानने पर किये हुये कमा का फल नहीं मिल सकता, इसलिए 'इतप्रणाश' (इत कमें के फल की अप्राप्ति) दोप श्राता है। इसी प्रकार वर्तमान कर्ता को जो कमफल प्राप्त होता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिन कमों का फल मिल रहा है वे श्रम्य क्षणिक कर्ता ने किये थे। यह 'श्रकृत कर्मभोग' श्रथवा 'श्रकृताभ्यागम' दोप हुआ। इंग्लिकवाद को मानकर वंध-मोल की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। स्मृति भी श्रसंभय हो जायगी क्योंकि जिल ने श्रनुभन्न किया भा यह कर्ता स्मर्ण करते समय मोल द नहीं हो सकता। साख्य-सूत्र कहता है कि व्यक्तिकाद कार्य-कारणभाव का विघातक है। क्योंकि.

पूर्वापाये उत्तरा नोगात् । ( शह् ) पूर्वस्य कारणस्य त्रपाय काले उत्तरस्य कार्यस्य उत्पत्त्यनौचिन्यात् । (विज्ञानभिक्तु)

जब तक कार्य उत्पन्न होता है तब तक क्षिण्क होने से कारण नण्ट हो चुकता है। नण्ट हुए कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

नैयायिकां ने वौद्धां की सत्पदार्थ की परिभापा का रांडन किया है।
"अर्थ-किया कारिता' सन् पदार्थ का लक्षण है। इस का अर्थ है कि किसी
पदार्थ को जानने के लिए उस की 'अर्थिकियाकारिता' या व्यावहारिक
योग्यता का जानना चाहिए। इस का अर्थ यह है कि आप किसी
पदार्थ को जानने के लिए उस के कार्य का ज्ञान प्राप्त करें। पर उस
कार्य का जान कैसे होगा १ कार्य के कार्य—ज्ञान से। यदि क-ख-ग-घ
कारण-कार्य १८ंद्वला है तो 'क' को जानने के लिए 'ख' का ज्ञान
आवश्यक है; 'ल' को जानने के लिए 'ग' का' और इसी प्रकार आगे।
यह अनवस्था दोप है; आप 'क' को कभी नहीं जान सकते।

## वैभाषिक सप्रदाय

वैभाषिको ग्रीर सीजातिको के प्रायः सब सिद्धांतो में गतैक्य है। भेद यही है कि वैभाषिक जगत को अनुमेय न मानकर प्रत्यच्न-गम्य मानता है। सीजांतिकों की भॉति वैभाषिक मानते हैं कि वाह्य जगत तथा ग्रंतर्जगत दोनो यथार्थ हैं। किंतु वस्तु-जगत को प्रत्यक्ष-माह्य मानना चाहिए। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान भी संभव नहीं है। धुएँ की उपस्थिति से ग्रीम का अनुमान किया जा सकता है क्योंकि हम पहले धुएँ और अप्रि दोनों को साथ प्रत्यक्ष से प्रहण कर चुके हैं। जिस ने कभी अप्रि देखां हो नहीं है वह धुएँ की उपस्थित से उस का अनुमान कैसे करेगा ? यदि वाह्म पदार्थों का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता तो उन का अनुमान भी नहीं हो सकता। इसलिये या तो हम वस्तु-जगत की स्वतंत्र-सता से इनकार करके विज्ञानवाद को स्वीकार करें या फिर यह माने कि वस्तु-जगत का विज्ञानों के साथ ही प्रत्यक्ष होता है। वैभाषिक याह्म प्रत्यक्षताबाद का समर्थक है।

वाद के बोद्ध दर्शन में मुख्यतः निम्न विषयों पर आलोजना-प्रत्या-लांचना पाई जाती है—प्रत्यक्ष, अनुमान, क्षणिकवाद और अर्थ किया-कारिता। इन विषयों पर हिंदू तथा वौद्ध विचारक एक दूसरे से अनवरत भगदृते रहे। पाँचवी शताब्दी ईसवी से वौद्ध तर्कशास्त्र में विशेष प्रगति होती पाई जाती है।

## वौद्ध तर्कशास्त्र

वादो का प्रथम महान् तर्कशात्री दिङ्नाग (४२५ देसवी) है। उस का प्रमुख ग्रेथ 'प्रमाण समुक्वय' है जो संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं। हुसरा ग्रंथ 'न्यायमुख' भी त्राप्राप्य है। 'प्रमाणसमुक्वय' पर धर्मकीति का प्रसिद्ध 'प्रमाणवार्तिक' कर्णकगोमी की टीका सहिव हाल ही में कितावमहल, प्रयाग से प्रकाशित हुत्रा है। 'प्रमाणवार्तिक' पर मनोरथनंदी की टीका भी मिली हैं। 'वार्तिक' वौद्ध-तर्कशास्त्र का सर्व श्रेष्ट प्रय है। धर्मकीर्ति की ग्रन्य कृतियों में 'न्यायविंदु' (जिस पर धर्मोत्तर न टीका लिखी है तथा 'हेन्बिंदु' उल्लेखनीय हैं। धर्मकीर्ति के 'प्रमाणविनिश्चयं' 'सन्तानान्तरसिद्ध' तथा 'संबंधपरीक्षा' नामक ग्रंथ तिस्थनी अनुवादों में ही उपलब्ध हैं।

दिङ्नाग और पर्मकीर्ति की गणना विश्व के महान् तर्कशास्त्रियों में होनी चाहिए।

## प्रत्यच् श्रीर श्रनुमान

दिख्नाग की कृतियों के कुछ ग्रंश वाहरी स्रोतों ने प्राप्त हो कर छुपे हैं। ग्राचार्थ के मत में प्रत्यच्च उस ज्ञान को कहते हैं जो विशुद्ध इंद्रिय-जन्य है ग्रीर जिस में नाम-जाति ग्रादि का समावेश नहीं हैं ( प्रत्यक्ष कल्पनाऽपोढं नामजात्याद्यसंयुत्तम् )। मतलव यह कि जिमें हिंदू दार्शनिक स्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं वह वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं; उस में वौद्धिक कल्पना का ग्रंश ग्रा जाता है। स्विकल्प प्रत्यक्ष वन्तुतः बौद्धिक ज्ञान हैं, इंद्रिय-जन्य प्रत्यक्ष मात्र नहीं। ग्रस्तवी प्रत्यक्ष ज्ञान में नाम,जाति ग्रादि की चेतना नहीं हो सकती; वह केवल 'स्वलक्षण' को ग्रह्ण करता है। वस्तुग्रों का कोई सामान्य गुण प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत नहीं होता। धर्मकीर्ति कल्पनाऽपोढ ग्राप्तां ज्ञान को प्रत्यक्ष कहता है। ग्रसली प्रत्यक्ष केवल क्लु द्वारा उत्पन्न होता है, उस में बुद्धि की कल्पनात्रों का हाथ नहीं रहता।

श्रनुमान श्रविनाभाव श्रथवा व्याप्ति संवंध पर निभर करता है। चार्वाक का यह फहना ठीक नहीं कि श्रनुमान श्रप्रमाण है। वास्तव में श्रनुमान की श्रप्रमाणता भी श्रनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकती है, प्रत्यक्ष द्वारा नहीं। श्रतः चार्वाक की स्थित ठीक नहीं।

अविनाभाव संबंध या तो कार्य-कारण संबंध पर निभर करता है या फिर तादात्म्य पर । धूम ग्रीर विह्न में कार्य-कारण संबंध हैं, नृक्ष श्रीर शिशपा (शोशम ) में तादात्म्य ।

आचार्य धर्मकीर्ति के अनुसार हेतु तीन प्रकार का होता है, कार्य लक्षण, स्वभावलक्षण तथा अनुपलिष्ध लक्षण। इस मत में मात्र अन्वय (जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ विह्न होती है ) ओर व्यतिरेक

प दे • प्रसाणकार्तिक, ए० २०

(जहा अप्रिनहीं वहाँ धूम भी नहीं) से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता। (नैयायिक लोग अन्वय-व्यतिरेक द्वारा व्याप्ति की सिद्धि करते हैं।)

श्राचार्य दिख्नाग का यह मत मालूम पड़ता है कि श्रनुमिति-ज्ञान वस्तुश्रों के श्रपने गुणों या संबंधों को न बतला कर बुद्धि-कल्पित गुण संबंधों को ग्रहण कराता है; श्रनुमान स्वलक्षणों को नहीं पकड़ता श्रपित सामान्य संबंधों में रमता है श्रीर ये संबंध वाह्य-जगत पर बुद्धि द्वारा श्रारोपित होते हैं। यह मत जमन दार्शनिक काएट की याद दिलाता है।

<sup>े</sup> दें ॰ कींध, बुद्धिस्ट फ्रिलासफी, पृ० ३०६

## दूमरा अध्याय

## न्याय-वेशेषिक ं

इस के बाद जिन संप्रदायों का वर्णन किया जायगा वे ज्यान्तिक दर्शन' कहलाते हैं। वेद या श्रुति में विश्वाम ही उन की ग्रास्तिकता है। त्याय ग्रांग वेशेषिक में वहुत कुछ सैद्धांतिक साहश्य है, भेट शैनां या ग्रालोचना-प्रकार मात्र का है। वैशेषिक की तत्वदर्शन में ग्रांघक ग्रामिकिच है ग्रोर न्याय की प्रमाण-शास्त्र या तर्कशास्त्र में। नर्चमाधारण में नेयायिक का ग्रार्थ तार्किक ममभा जाता है। वस्तुतः न्याय ग्रांग वैशेषिक एक दूसरे के पूरक या सहायक हैं। दोनों को मिलाकर ही संपूर्ण दर्शन बनता है। दोनों के ग्रानुयायियों ने भी इस बात के समभ लिया था। यही कारण है कि कुछ काल के बाद दोनों दर्शना पर सम्मिलित ग्रंथ लिखे जाने लगे। इस प्रकार के ग्रंथों में ग्रान्नम्ह का 'तर्कसंग्रह' ग्रोर विश्वनाय को 'कारिकावली' सब से प्रमिद्ध हैं।

न्याय का माहित्य वहुत विस्तृत है और आयतन में शायट वेटात से ही कम है। गौतम का 'न्यायस्त्र मवन न्याय का साहित्य प्राचीन प्रंथ है। 'न्यायस्त्र' का टीक समय नहीं बताया जा सकता। 'भारतीय तर्कशास्त्र का इतिहास' (श्रंगरेज़ी में) के प्रसिद्ध लेखक श्री सतीशचंद्र विद्याभूषण न्याय के प्रवर्शक मेधार्तिय गौतम का समय (५५०—५०० ई० पू०) वतलाते हैं। अण्टावक का भी लगभग यही समय हैं। भारतीयों ने वाद-विवाद श्रीर शास्त्रार्थ करना ईसा से पहले वहुत पहले नीम्व लिया था। बहुदाएयक में तो गागों जैसी स्त्रियां भी शास्त्रार्थ में निपुण वतलाई गई है। गागों को याचंवह्म्य भी कठिनता से निरुत्तर कर सबे। जनक जैसे प्राचीन राजा परिहतों का शास्त्रार्थ मुनते थे। महाभारत में नारद के विषय में लिम्या है—पंचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुण्दोपवित् श्रर्थात् कोई नारद पंचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुण्दोपवित् श्रर्थात् कोई नारद पंचावयव युक्त वाक्य के गुण्-दोपों को जानने वाले थे। न्यायशास्त्र का सब से प्राचीन नाम 'श्रान्वीक्षिकी' है कोटिन्य के श्रर्थ-शास्त्र ( तृतीय शताब्दी ई० पू०) में श्रान्वीक्षिकी का नाम श्रादरपूर्वक लिया गया है।

स्रान्त्रीक्षिकी, त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेतिविद्याः । व्यदीपः सर्वविद्यानामुणयः सर्वकर्मणाम् । स्राक्षयः सर्वे धर्माणां शाश्यदान्त्रीक्षिकी मता । व्य

श्रयात् श्रान्वीक्षिकी, त्रवी (वेद), वार्ना श्रीर दर्ग्टनीति यह चार विद्याएं हैं। इस उद्धरण में श्रान्वीक्षिकी का नाम चद से पहले लिखा गया है। न्याय को हेतु-विद्या भी कहते हैं 'न्याय' शब्द पारिभाषिक है। पंचाययवों का समूद न्याय कहलाता है; श्रंगरेज़ी में इसे 'सिलॉ जिज़्म' कहते हैं। कीटिल्प ने लगभग ३२ पारिभाषिक शब्दों की स्वी दी है। श्रत्यंत प्राचीन ब्राह्मण अंथों श्रीर उपनिपदों में प्रत्यक्ष, ऐतिह्म, श्रतुमान तक, वाद, सुक्ति, निर्णय, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रनेय. वितरहा श्रादि

<sup>ं</sup> वही,पृ० ४३

२ वही, १० १

<sup>े</sup> वही, पृ० ३८

४ वही, पृ०ं ३०

शब्द प्रयुक्त पाये जाते हैं। चरक मंहिता में मेधार्तिथ गौतम के मिद्धांतों का वर्णन है।

न्याय स्त्रों १ पर बात्स्यायन का 'न्याय भाष्य' मद से प्राचीन टीका है। वात्स्यानन ने विज्ञानवाद ऋाँर क्षणिकवाद का खण्डन किया है। उन का समय चौथी शताब्दी ईसवी समभाना चाहिए। दिङ नाग (५०० ई०) ने वात्स्यायन की स्त्रालीचना की जिस का उत्तर उद्योतकर (६०८-६८८) ने अपने वार्त्तिक में दिया । उद्योतकर शायद हर्पवर्धन के समकालीन थे। उन का वार्त्तिक प्रोफ़ेसर रेएडल के शब्दों में. तर्क-शास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है जिम का स्थान विश्व-साहित्य में है। वार्तिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) ने 'तातपर्यटीका' लिखी जिस पर श्री उदयानाचार्य (१० वीं शतान्दी) ने 'तात्पर्यटीका परिशुद्धि' को रचना की। वाचस्पति मिश्र ने अपनी तात्पर्य-टीका दिङ्नाग के समर्थक धर्मकीर्त्ति के 'न्यायविंदु' ग्रंथ के उत्तर में लिखी थी। 'न्याय सूची निवंध' और 'न्याय सूत्रोद्धार' का नाम भी वाचस्पति की कृतियों में है। उदयनाचार्य का सव से प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमाञ्जलि' है जिस में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण विस्तार-पूर्वक दिये गये हैं। उन्हों ने 'किरणावली' ऋौर 'न्यायपरिशिष्ट' भी लिखे । जयंतभट्ट ने सूत्रों पर 'न्यायमञ्जरी' लिखी । इस का समय निश्चित नहीं हैं ।

दसनीं शताब्दी के नाद न्याय-नैशेपिक पर मिलाकर ग्रंथ लिखे जाने लगे । नारहनी शताब्दी में गंगेश ने 'तत्त्वचिंतामिण' लिलकर

<sup>े</sup> श्री विद्याभूपण के मत में सृत्रों के लेखक श्रवणाद हैं जिनका समय 1२० ई० प्० है। वह मत बास्यायन और उद्योतकर के श्रनुकृत्व है देखिये, वह, पृ० ४०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रुं एिडयन लाजिक, पृ० ३४

<sup>े</sup> विद्याभूषण के त्रनुसार जयंत भट का समय दसवीं सदी है।

नन्य-न्याय की नींच डाली। 'तन्विचित्तामणि' युग-प्रवर्तक ग्रंथों में है। इस पुस्तक ने नैयायिकों की युक्तिशैली ग्रंथवा तर्क करने की रीति को विलकुल वदल दिया। जिंदल पिरमापाग्रों की सृष्टि हुई। नवीन नैयायिक 'घट' की जगह 'घटत्वाविच्छन्न' कहना पसंद करते हैं। नव्य-न्याय ने सभी दर्शनों को प्रभावित किया है। ग्रं लंबारशास्त्र भी इस के प्रभाव से नहीं बचा। 'तत्त्वचितामणि' की रचना के वाद स्त्रों का ग्रं थ्ययन कम हो गया। स्त्रों के ग्रं थ्ययन का पुनरु जीवन हमारे समय में हुन्ना है। इस में संदेह नहीं कि नव्य नैयायिकों में शब्दाइं वर बहुत हैं श्रीर दार्शनिकता कम। फिर भी युक्तियों की ग्रं भिव्यक्ति की वैज्ञानिक बनाने में नव्यन्याय का काफ़ी हाथ रहा है।

'तत्त्वचिंतामिण' पर अनेक टीकाएं और उपटीकाएं लिखी गईं। वामुदेंयं सार्वभीम (१५०० ई०) की 'तत्त्वचिंतामिण व्याख्या' और रखनाथकी 'दीधिति' प्रसिद्ध हैं।गंगेश के वाद नव्यन्याय में सबसे बड़ा नाम गदाधर मिश्र (१६५० ई०) का है जिन्हों ने 'दीधिति' पर टीका लिखी। बाट के प्रंथों में तर्कसंग्रह, कारिकावली, 'तर्कामृत, तर्क-कीमुदी आदि उक्लेखनीय हैं। इन का समय सोलहवीं और सन्नहवीं शताब्दियां समभना चाहिए।

वरदराज की 'तार्किकरहा' श्रीर केशव मिश्र की 'तर्कभाषा' न्याय-वेशिषिक का सिम्मिलित वर्णन करनेवाले श्रारंभिक शंथ हैं जो ग्यारहर्वी श्रीर वारहर्वी शताब्दी में लिखे गए। इन में वैशेषिक पदार्थ न्यायोक, 'प्रमेय' के श्रांतर्गत वर्णित हैं। शिवादित्य की 'सप्त पदार्था' में वैशेषिक न्याय का संनिवेश किया गया है।

वैशेषिक का उत्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। तर्क-वैशेषिक का साहित्य वंप्रह को वैशेषिक श्रीर न्याय दोनों का ही प्रंय वह उकते हैं। वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद ने 'पदार्थ धर्मसंग्रह' लिखा है। इसपर चार टीकाएं लिग्नी गईं—व्याम-शिवाचार्य की 'व्योमवती', श्रीधर की 'न्यायकन्दली', उदयन की 'किरणावली' ग्रीर श्रीवत्स की 'लीलावती'। रांकरिमश्र का 'वेशोंपकस्त्रां-पस्कार' त्राधुनिक रचना है जो वड़े महत्त्व की है। ग्रान्य ग्रंथों का वर्णन अपर कर चुके हैं। वेशेपिककार कणाद का नाम उल्लूक ग्रीर कणभृष्ठ भी है; वैशेपिक मत को ग्रीलूक्य-दर्शन भी कहते हैं।

न्याय-दर्शन पर अनेक प्रंथ लिखे जाने पर भी न्यायम्त्रां का महन्य न्याय-दर्शन का कम नहीं हुआ है। न्याय-स्त्र की शैली वड़ी परिचय चैज्ञानिक और भाषा प्रीवृ है। प्रमाणों तथा तर्कशास्त्र के प्रश्नों में आचार्य की विशेष रुचि दिखाई देती है। उहले सोलह जे यपदार्थों का नामोद्देश हैं; किर उन के लक्षण दिये गये हैं; उस के बाद लक्षणों की परीक्षा है। पूर्वपच्च का प्रतिपादन करने में आचार्य हमेशा निष्पक्षता और उदारता से काम लेते हैं। प्रतिपक्षी की कठिन ने कठिन शंकाओं को उठाने से वे नहीं डरते। स्त्रकार का अपने सिद्धातों में अटल विश्वास और उन पर अभिमान जगह-जगह प्रकट होता है। युक्तियों की स्वमता से मन मुग्ध हो जाता है। न्यायदर्शन में पांच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो आहिक। प्रत्येक आहिक में नाठस्तर से अधिक सूत्र नहीं है। श्रंतिम अध्याय सबमें छोटा है। नीचे हम न्याय के कुछ एत्र अनुवाद सहित देते हैं जिस में पाठकों करे मूनों की शैली और गांभीर्य का कुछ अनुमान हो जाय।

प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-ग्रवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जहन-वित्रण्डा-हेत्वाभासच्छल-जाति-निग्रह-स्थानां तत्व-ज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः । १ । १ । १

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, श्रवयन, तर्क,

निर्ण्य, बाद, जल्प, हेल्वामास, वितर्जा, छल, जाति श्रीर निग्रहस्थानों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस् (मुक्ति) की प्राप्ति होती है । (१ । १ । १)

प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि । १ । १ । ३ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह चार प्रमाण हैं (१९११३) इंद्रियार्थम्सन्निक्पोंत्पन्न ज्ञानमञ्ज्यपदेश्यमञ्जभिचारि-व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । १ । १ । ४

इंद्रिय ग्रीर ग्रर्थ या विषय के संनिकर्ष (संबंध या संपर्क) ते उत्पन्न ज्ञान को, जिस में संदेह न हो ग्रीर जो व्यक्तिचारी भी न हो, प्रत्यन कहते हैं। (१११४)

[दूर ते रेता पानी दिखाई देता है और स्थास (स्ला इक) पुरुष जैसा दीखता है; यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि यह संदिग्ध और व्यभिचारी है। प्रत्यक्षज्ञान केकारण इंद्रियां 'प्रत्यक्ष प्रमास' कहलाती हैं यथार्थ ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं; प्रमासों द्वारा ज्ञाननेवाले की 'प्रमाता' संज्ञा है; जिस वन्छ का ज्ञान होता है उसे 'प्रमेय' कहते हैं। ]

श्रथ तत्व्वकं त्रिविधमनुमानं प्रविच्छेप्रवत्सामान्यतोद्दण्टंच ११११५ श्रनुमान तीन प्रकार का है पूर्वत्, शेपवत् श्रौर सामान्यतोद्दण्ण श्रनुमान तीन प्रकार का है पूर्वत्, शेपवत् श्रौर सामान्यतोद्दण्ण श्रनुमान प्रत्यक्ष-पूर्वक होता है; व्याप्ति का प्रत्यक्ष-हुण्ण विना श्रनुमान नहीं हो सकता। किरण द्वारा कार्य का ज्ञान 'पूर्वकत्' श्रनुमान है जैने पनषार वादलों को देखकर वृष्टि का श्रनुमान करना। कार्य को देखकर कारण का श्रनुमान करना 'शेषवत्' श्रनुमान है जैने भीगे पत्रा को देखकर 'वृष्टि हुई है' ऐसा श्रनुमान करना। वृष्ट् को देखकर विद्व का श्रनुमान 'सामान्यतोद्दण्ण' है। ] (१।१।५)

प्रतिद्वसाधर्म्यात्साध्यसाधनसुपमानम् ११११६ प्रतिद्व साधर्म्य (गुणों की समता) ने साध्य का साधन उपमान पृथिवी, जल, तंज, वायु, त्राकाश, काल, दिक्, श्रातमा त्रोर मन ये द्रव्य हैं-१-१-५,

रूपरसगन्धस्पर्शाःसंख्याःपरिमाणानि पृथक्त्वंसंयोगविमागी परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःख इच्छाद्वेपौ प्रयत्नाश्च गुणाः-१-१-६-

रूप, रस, गंध, स्पर्या, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग. परत्व, अपरत्व, बुद्धि, मुख, दु:ख, इच्छा, द्वेप और प्रयत्न यह गुण हैं. (शश्ह) स्त्रकार के अनुसार पदायों की संख्या छः और गुणीं की सत्रह है।

सदिनत्यं द्रव्यवत्कार्यं कारणं सामान्यविशेषविदिति द्रव्यगुणकर्मणा-विशेषः-१-१-⊏

सत्ता, अनित्यता, द्रव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणत्व, सामान्य और विशेष वाला होना यह द्रव्य, गुण, कर्म के सामान्य धर्म हैं। (१।१।८)

क्रियागुणुवत् समवायिकारणिमिति द्रव्यलक्षणम् १-१-१५ कारण भावात्कायीभावः-१-२-१.

क्रिया श्रीर गुणवाला, समवायिकारण द्रव्य होता है। (१।१।१५) कारण भावात्कार्याभावः १-२।१ न तु कार्याभावात्कारणाभावः-५-२-२.

कारण के अभाव सं कार्य का अभाव होता है। (शराश) परं काय क अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। (शराश)

नामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् १-२-३

नामान्य और विशेष बुद्धि को अपेशा से हैं अर्थात् सामान्य और विशेष की सत्ता बुद्धि के आधीन या बौद्धिक है; यह देश-काल में रहने वाली चीजें नहीं हैं। (१।२।३)

रूपरसगन्धरपर्श्वती पृथिवी-२-१-१

रूप, रस गंध, स्पर्शवाली पृथ्वी है (२।१।१)

रूपरसस्पश्चत्यापो द्रवाः स्निग्धाः-२-१-२

जल में रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व श्रीर स्निग्धता गुण हैं। (२।१।२) नित्येष्वभावादनित्येषु भाषात्कारणे कालाख्येति २-२-६

नित्य पदार्थों में काल का 'ग्रानुभव नहीं होता, श्रानित्यों में होता है। इसलिये काले को उत्पत्तिवाले पदार्थों का निमित्तकारण कहते हैं। (२।२।६)

सदकारणविन्नत्यंम्-४-१-१ सत् ऋौर कारणहीन-पदार्थ को नित्य कहते हैं। (४।१।१) कियागुणव्यपदेशाभावात् प्रागसत्-६-१-१

किया त्रौर गुण का व्यवदेश (कथन) न होने के कारण उत्पत्ति से -पहले कार्य त्रसत् होता है।(६।१।१)

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाख्यम्-१०-२-६

इरवर का वचन होने के कारण...वेदों का प्रामाएय है। १०।२।E

## न्याय-दर्शन

न्याय-एत के आरंभ में जिन सोलह पदाशों की गणना की गंई है इन का उल्लेख पीछे हो चुका है। यहाँ हम उन की संक्षित व्याख्या देते हैं।

- ?—प्रमाण—यथार्थ ज्ञान की प्रमा तथा वधार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। न्यायदर्शन के अनुसार प्रमाण चार हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन का विस्तृत विवेचन यथांस्थान किया गया है।
- र—प्रमेय—प्रमेय का ऋषं प्रमाण का विषय हैं। प्रमाण यथार्थ-तान के साधन हैं और उन के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं वे प्रमेय कहलाते हैं। न्यायसूत्र में वारह प्रमेय गिनाये गये हैं जो इस

प्रकार हें—ग्रात्मा, रारीर, इंद्रिय, ग्रार्थ (इंद्रियों के विषय) बुद्धि ग्राथवा ज्ञान, मन ग्राथवा ग्रान्तःकरण, प्रवृति ग्राथवा वाणी, मन ग्रीर शरीर की चेष्टा, दोप (राग-द्रोपादि), प्रत्यभाव (पुनजन्म), फल (मुलदुखा-नुभाव), दुःख (पीड़ा, मंताप) ग्रीर ग्रापवर्ग (मोक्ष ग्राथीत् ग्रात्यंत दुःख निवृत्ति)। यह प्रमेय विषयों की संपूर्ण सूर्वा नहीं है। इन म केवल उन वारह प्रमेयों की गणना की गई है जिन का ज्ञान मीज के लिए ग्रावश्यक हैं।

३—संशय—ग्रिनिश्चय की श्रवस्था का नाम संशय है। जब एक ही वस्तु के विषय में श्रनेक विकल्पों की उत्पत्ति होती है तो मन न संदेह उत्पन्न होता है कि उन में कीन ठोक है। किसी निर्णायक-विशेष लक्षण के श्रमाय में यह ठोक निश्चय नहीं हो पाता। जैसे दूर कीई वस्तु दिखाई देने पर संशय होता है कि 'यह स्थाणु है श्रयया पुन्य'।

४—प्रयोजन—कार्य के उद्देश्य का नाम प्रयोजन है। प्रत्येक बुद्धिमान् मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही कार्य में प्रवृत्त होता है, वह उद्देश्य चाहे किसी वस्तु को प्राप्त करना हो अथवा किसी वस्तु से वचना।

५—हशत—एक सामान्य सिद्धात का पुष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है उसे दृष्टांत कहते हैं। वही उदाहरण दृष्टांत वन सकता है जो दोनों पक्षों के लिए मान्य हा। 'यहां धूम है श्रतः यहा श्रमि श्रवश्य होनी चाहिए' इस वाद के प्रसंग में रसोई का दृष्टांत दिया जा सकता है, क्योंकि रसोई में धूम के साथ श्राग्नि की उपस्थिति विभ को मान्य है।

६-- सिद्धांत — किसी दर्शन में यथार्थ रूप से स्वीकृत सिद्धांत की कहा जाता है। जैसे न्यायदर्शन में आत्मा का चैतन्य नित्य गुण नहां माना गया है, यह न्याय-दर्शन का सिद्धांत है।

; ७-ग्रवयवं - ग्रनुमान प्रमाण में जिन पाँच वाक्यों की परंपरा द्वारा निष्कर्प निकाला जाता है उन्हें श्रवयय कहते हैं। श्रवयव का श्रर्थ श्रंग है। श्रनुमान के श्रवयव न्याय के श्रंग हैं। श्रनुमान प्रमाण के प्रसंग में इन की पूर्ण व्याख्या की जायगी।

द—तर्क किसी अविज्ञात (भले प्रकार ते अज्ञात) विषय के कारणीपपित्त द्वारा सम्यक् ज्ञान के लिये जो ऊहा की जाती है उसे तक कहते हैं। यह यथार्यज्ञान का अनुमाहक है।

 —िनिर्ण्य —पद्म-प्रतिपक्ष का विवेचन कर प्रमार्णे द्वारा श्रर्थ-निश्चय का नाम निर्ण्य है।

१०—वाद—न्याय नियमों के अनुसार तत्व-निर्णय के लिये जो पक्ष-प्रतिपक्ष-प्रहण-पूर्वक विवाद होता है वह वाद है। प्रमाण और तक इस के साधन हैं।

११—जल्प—व्यर्भ के विवाद का नाम जल्प है। इस का उद्देश्य-तत्त्व-निर्णय न होकर यथा कथंचित विजय है। छल, जाति श्रीर निश्रह-'स्थान इस के साधन हैं।

१२—विवरडा—प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित जल्प का नाम वितरडा है। जल्प में दोनों पक्ष न्याय्य-ग्रान्याय्य किस्। भी विधि से अपने पक्ष की स्थापना तथा विच्ह पक्ष का खरडन कर विजय की चेप्टा करते हैं। वितरडा में केवल विक्ह पक्ष का खरडन ही होता है।

१३ — हेल्नाभास—ग्राभास का ग्रयं मिथ्या प्रतीति है। ग्रनुमान की सिद्धि हेतु द्वारा की जाती है। जहाँ हेतु का ग्राभास मात्र होला है। ग्रयित जहां हेतु दिखाई देता है किंद्ध वास्तिवक हेतु नहीं होता उसे हिलाभास कहते हैं। यह पाँच प्रकार का होता है। ग्रनुमान के प्रसंग में इस का विवेचन किया जायगा।

१४ - छल - अनीष्ट में मिन्न अर्थ की कल्पना हारा किसी के वचन

का विचात छल कहलाता है। जैसे 'नव-कम्बलोऽयं माण्वकः' वाक्य में 'माण्यक के पास नवीन कम्बल हैं' इस अभीष्ट अर्थ के स्थान पर 'माण्यक के पास नी कम्बल हैं' इस अर्थ की कल्पना का के 'माण्यक' के पास एक ही कम्बल हैं, नी नहीं' इस तर्क द्वारा उस का खएडन करना छल है।

१५ -- जाति - - जाति एक पारिभाषिक राज्य है। ग्राहियर तर्क का नाम जाति है। किसी प्रकार के भी साधर्म्य या वैधर्म्य द्वारा ग्यएडन करना जाति है।

निम्रहस्थान -तर्कप्रसंग को जिस्न स्थान पर स्नाकर पराजय स्वीकार करनी पड़ती है उसे निम्नहस्थान कहते हैं। विम्नतिपत्ति (विपर्रात स्र्वीकार महत्या) स्रथा) स्रथा स्नाविपति (स्रथं का स्नाविपत्ति (स्रथं का स्नाविपत्ति पराजय के स्नाधार होते हैं।

#### ज्ञान मीमांसा

न्याय-दर्शन के श्राधार-भृत उक्त सोलह पदार्थों में 'प्रमाण' सर्व प्रथम है। यद्यपि अन्य दर्शनों की भीति न्याय में भी निःश्रेयस को जीवन का परंग लच्य माना गया है, कित वह निःश्रेयस तत्त्व-ज्ञान द्वारा प्राप्य है। यह तत्त्वज्ञान प्रमाणादि पोडश पदार्थों का यथार्थ ज्ञान है। प्रमाण प्रथार्थज्ञान के साधन हैं। श्रतः प्रमाण-मोगांसा का न्यायदर्शन में विशेष महत्त्व हैं। न्याय-दर्शन के श्रनुसार प्रमाण चार हैं—प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान श्रोर शब्द। इन प्रमाणां के विस्तृत विवेचन के पूर्व पह समभ लेना श्रावश्यक हैं।

दीपक के प्रकाश के समान त्रातमा का चैतन्य गुण है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश वस्तुओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है उसी प्रकार त्रातमा का चैतन्याऽऽलोक पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। प्रकाशन के साप सायं ही पदायों के स्वरूप का श्रनुमव श्रात्मा में होता: है। इसी श्रनुमव का नाम शान है। इसी श्रनुमव की श्रावृत्ति को स्पृति कहते हैं। यह श्रनुमव दो प्रकार का होता है— यथार्थ श्रीर श्रयपार्थ। वस्तु का जैपा वास्तविक स्वरूर है उस के नत्मकारक शान को यथार्थ शान माना जाता है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप से भिन्न-प्रकारक शान को श्रयपार्थ शान कहते हैं। यथार्यशान को प्रमा श्रीर श्रयथाय शान को श्रप्रमा कहते हैं।

ग्रयथाय ज्ञान कई प्रकार का होता है, जिन में स्मृति, संशय, अम श्रीर तर्क मुख्यं हैं। इस का, प्रत्यस अनुभव प्रमा है, क्योंकि इस का जो ययार्थ स्वरूप है, उसा का श्रमुभव होता है श्रीर हमें निश्चय रहता है कि हमारा ज्ञान यथार्थ है। स्मृति को प्रमा न मानने का कारण यह है कि स्मृति पदार्य साक्षात् उपित्यत नहीं होता वरन् स्मृति में उस के पूर्वातुमन की आशिव होती है। संशय को अनिश्चित अन होने के कारण श्रप्रमा माना जाता है। वंशय में मन द्विविधा में रहता है श्रीर पदार्य का यथार्य स्वरूप निश्चित नहीं कर पाता । भ्रम में मदापि सत्काल में सेंदेह तो नहीं होता फिर भी पदायं का यथायंजान होने के कारण भ्रम भी श्रममा है। तत्काल में कोई संदेह न होते हुए भी मचित्र के श्रनुभव से भ्रम की श्रयधार्यता स्पष्ट हो जाती है। कर्क मी पदार्यका ज्ञान न होने के कारण अप्रमा है। जो अर्थ अमी तक अविज्ञात है उस को कारणोपपित द्वारा जानने के लिए जो कहा की जाती है उसे तर्क कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही वाद में तर्क की यथार्थता अपवा श्रयभायेता निश्चिन की जा सकती है। तब तक य्यायंता-निश्चय के श्रमथ के कारण तर्क को श्रममा ही मानना होगा।—

श्रयथायें जान के उक्त चार प्रकारों में मूम ग्रयवा मांति श्रयका

भ्रांति की सबमें ग्रिषिक विवेचना हुई है। स्मृति ग्रीर तर्क साक्षात् ग्रानुभव नहीं है। एक पूर्वानुभंव की ग्रानृति है ग्रीर दूपरी भविष्यत् ग्रानुभव की कल्पना। ग्रतः पूर्वा त्तर साक्षात् ग्रानुभव के साथ विमर्श द्वारा उन को यथार्थता ग्रायवा ग्रायवा ग्रायवा निश्चित की जाती है। संशय साक्षात् ग्रानुभव है, किंतु स्वयं ही संदिग्ध ग्रीर ग्रानिश्चित होने के कारण ग्रायवार्थ है। किंतु भ्रांति एक निश्चित साद्यात् ग्रानुभव है। जब हम को शुक्ति में रजत दिखाई देता है तो हमारे ज्ञान में किसी प्रकार का ग्रानिश्चय नहीं रहता। हम साक्षात् एक पदार्थ को देखते हैं। हमे विश्वास रहता है कि यह पदार्थ रजत है। पासजाने पर तथा हाथ में उठाने पर ही यह ज्ञात होता है कि यह रजत नह शुक्ति है। हमारा ज्ञान भ्रम पूर्ण तथा ग्रायवार्थ था। यहाँ प्रशन यह उठता है कि उस भ्रांति का कारण क्या है ? हमें शुक्ति में रजत क्यो दिखाई देता हैं? भिन्न-भिन्न दर्शनों में भ्रांति की भिन्न-भिन्न प्रकार ने व्याख्या की गई है।

भ्रांति तत्कालं में तो एक निश्चित अनुभय-रूप है किंतु उत्तर कालीन अनुभव से उस का भ्रांतित्व स्पष्ट होता है। अनुभवकाल में शुक्ति रजतरूप ही दिखाई देता है, मृगजल में साक्षात् जल का हो अनुभव होता है। आगे वड़ कर देखने तथा हाथ में उठाने पर ज्ञान होता है कि 'यह रजत नहीं शुक्ति है', जल पान करने के लिए निकट जाने पर ज्ञात होता है कि 'यह जल नहीं वालुका है'। अतः न्यायदर्शन में प्रवृत्ति-संवाद को प्रामाएय का निकप माना गया है। न्याय के प्रामाएयवाद को परतः प्रामाएयवाद कहा जाता है, क्योंकि इत के अनुसार प्रामाएय का निकप ज्ञान के ही अंतर्गत नहीं है, वरन इन के खिटः प्रयोजन में है। ज्ञान प्रवृत्ति का प्ररेक है। सफल प्रवृत्ति का आधारमृत-ज्ञान आधारभूत-ज्ञान यथार्थ है और असफल प्रवृत्ति का आधारमृत-ज्ञान

श्रवभार्थ है। मृगजल के निकट जाने पर उस से तृष्णा शांत नहीं को जा सकती। झिक-रजत से अलंकार नहीं गढ़ाये जा सकते। मीमांसा के स्वतः प्रामाएयवाद का खएडन न्याय में इस श्राधार पर किया गया है कि यदि जान स्वतः प्रमाण होता तो उस में संशय का श्रवकाश न रहता। सभी जान यथार्थ होता। किंतु यह श्रसत्य है। श्रतः ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता।

श्रांति के विषय में नैयायिकों का मत है कि श्रांति विषयीमूलक है, विषयमूलक नहीं। श्रांति मेंपदार्थ का मिथ्या ज्ञान होता है, किंद्र इस से पदार्थ की यथार्थता में कोई अंतर नहीं आता। श्रांति विषयगत नहीं, ज्ञानगत है; अतः उस का कारण ज्ञानगत-दोप में है। हसे न्यायदर्शन में अन्यथाख्याति कहा, गया है। इंद्रियगत दोप के कारण सामान्य-ताअणों के वीच यिशिष्ट लक्षणों के प्रहण और विवेक में दोप आजाने के कारण भ्रांति उत्पन्न होती है। सामान्य लक्षण (जैसे शिक्त तथा रजत का सामान्य गुण कांति) अन्य पदार्थ में भी पाये जाने के कारण अन्य पदार्थ का न्मरण हो आता है किंद्र यह शिक्त में रजत का अम स्मृति नहीं है। हमें रजत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्मृति के द्वारा ज्ञान-लक्षण-सिन्नकर्ष होता है और तब्जन्य अलंकिक प्रत्यक्ष हारा रजत का अंतुभव होता है।

रजत-धर्म का मानसिक उदय होते ही जहाँ जहाँ पहले रजते देखी यी वहाँ वहाँ की रजत का अनौकिक प्रत्यक्ष होता है। गुण और गुणी का समवाय संवंध है। दोनों का अलग-अलग नहीं किया जा सकता में इम्बंध रजत से गुणों का मानसिक उदय पहले देखी हुई रजत के प्रत्यक्ष का कारण हो जाता है। इस अलौकिक प्रत्यक्ष से देखी हुई रजत के गुणों का आरोप समीपवर्ती शक्ति में कर दिया जाता है, जिम से मिथ्याशान या भ्रम होता है। भ्रम में एक पदार्थ का स्वरूपतः बोध न होक्त अन्यया सान होता है, इसीलिए इसे अन्यया-ख्याति कहते हैं। अन्ययाख्याति का शाब्दिक अर्थ अन्य वस्तुके गुणों का अन्य वस्तु में प्रतीत होना है।

न्याय की यह आंति व्यास्या वैशेषिक, कुमारिल, रामानुल तथा जैनियों वो मान्य है। किंतु प्रभाकर थोद्ध और श्रद्धेत-वेदांत का मत इस से भिन्न है। योगाचार के अनुसार विज्ञान मात्र सत्य है। विज्ञान में अतिरिक्त किसी वाद्य प्दार्थ की सत्ता नहीं है। जब कोई वाद्य विगय ही नहीं है तो आंति का कारण विषयगत हो नहीं सकता। वह केवल शान-गत है। श्रितः योगाचार सिद्धांत का नाम श्रात्मख्याति या शानकारक ख्याति है। इस सिद्धांत का खरडन न्यायदर्शन में इस तर्क द्वारा किया गया है कि यदि विश्वान मात्र ही सत्य है तो फिर विभिन्न विश्वानों में विवेक का श्राधार क्या है। विश्वानमात्र केश्राधार पर यथार्य श्रीर श्रयथार्य विभान का विवेक नहीं हो सकता।

माध्यमिक श्रिक्ति सत्ता का निषेध करते हैं। उन के श्रनुसार एक-मात्र श्रद्भ हो सत्य है। उन के मतानुसार भ्रम में श्रसत् की सतवत् प्रतीति होती है। श्रतः उन का सिद्धांत श्रसत्ख्याति कहलाता है। इस के विरुद्ध नैपायिकों का यह तर्क है कि शुक्तिरजत का भ्रम निराधार नहीं हो सकता। श्रसत् से भ्रम की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती।

वेदांत का मिद्धांत श्रानिर्वचनीय ख्याति कहलाता है। इंद्रियदोप के कारण तथा श्राविद्या श्रीर पूर्व संस्कारों द्वारा एक श्रानिर्घचनीय रजत की उत्पत्ति होती है, जो न सत् है श्रीर न श्रसत्। इस के विरुद्ध नैयायिकों का यह श्राद्धेप है कि यदि रजत की उत्पत्ति होती है तब तो स्नम नहीं उस का यथार्थ जान होना चाहिये।

प्रभाकर मीमांसकों का मत सबसे मिल है वह ख्रस्याति अथवा

विवेकाऽख्याति कहलाता है। इस के अनुसार अम में अत्यक्ष अनुभव और स्मृति के बीच विवेक का अभाव रहता है। इस के विरुद्ध नैयायिकों का यह आचेप है कि अम स्मृति नहीं प्रत्यक्ष अनुभव है। अम निवारण होने पर हम यही कहते हैं कि "जो मैंने देखा वह रजत नहीं है, यह नहीं कि जिस का मैंने समरण किया वह रजत नहीं है।

अन्त अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा न्याय का अन्यया स्थाति सिद्धात अम की अधिक संगत व्याख्या है। किसी न किसी रूप में यह अन्य िद्धांतों में भी व्याप्त है। अम वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस के तभी अवयव अनुभव-गत तथ्य हैं केवल उन में एक असंगत संबंध की कल्पना से वहाँ अम हो जाता है। ज्ञान लक्षणा प्रत्यासित द्वारा पूर्वांतुमृत रवत का वर्तमान में अलीकिक प्रत्यक्ष होता है। अन्यथा-ख्नाति के आलोचकों का कथन है कि' अलोकिक प्रत्यक्ष मानना संगत नहीं है। यदि 'अलोकिक प्रत्यक्ष' मान लिया जाय तो हर समय हर पदार्थ का प्रत्यक्ष होना चाहिये। अलोकिक-प्रत्यक्ष का सिद्धांत मनुष्य को सर्वंच वना देता है जो अनुभव के विरुद्ध है।

अन्य सव प्रमाणों का आधार होने के कारण प्रत्यक्ष स्व प्रमाणां में प्रधान है। न्यायस्त्र की परिमाधा के अनुसार हंद्रिय श्रीर विषय के चित्रकर्ष ते उत्पन्न ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। इस के साथ साथ यह ज्ञान अव्यपदेश्य, अव्य-भिचारी और व्यवसायात्मक होना चाहिये। इस परिमाधा में इंद्रियार्थ सिन्नकर्ष ही प्रत्यक्ष का विशिष्ट लक्षण है, अतः उत्तरकालीन नैयायिकों ने इद्रियार्थ-सिन्नकर्ष मात्र को प्रत्यक्ष का लक्षण माना है। माध्यकार के

<sup>ै</sup>इ दियार्थं सन्तिकरोत्पद्धं ज्ञानन्यपदेश्यमध्यक्षिचानि न्यवसायानमकं

अनुसार परिभाषा में 'अव्यपदेश्य' पद प्रत्यक्ष का शब्द प्रमाण से भेद करने के लिए है। प्रत्यक्ष अशाब्द प्रमाण है। आत्मगत अनुभवास्था में ही वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। व्यवहार में शब्द रूप में अभिव्यक्त कर देने पर वह प्रत्यक्ष न रह कर शब्द प्रमाण हो जाता है। 'अव्यभिचारि' पद प्रत्यक्ष का भ्रम विवेक करने के लिये हैं। किंतु उत्तर न्याय में भ्रम में 'अलौकिक प्रत्यक्ष' माना गया है, अतः उत्तरकालीन परिभाषा में से 'अव्यभिचारि' पद निकाल दिया है। 'व्यवमायात्मक' पद प्रत्यक्ष का संशय से विवेक करने के लिये हैं। प्रत्यक्ष एक निश्चित ज्ञान हैं।

। प्रत्यक्ष प्रमाण के त्र्यनेक प्रकार से त्र्यनेक भेट किये गये हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष दो प्रकार का माना गया है—लौकिक और अलोकिक। लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रिय तथा विषय के साधारण सिन्नकर्र द्वारा उत्पन्न होता है। ऋलोकिक पत्यक्ष किसी ग्रासाधारण रूप में इंद्रिय तथा विषय का मिलकर्ष होता है। लोकिक प्रत्यक्ष टो प्रकार का होता है—वाह्य मानस त्रायवा त्रातरा वासाप्रत्यथ वहिरिद्रियों के साथ विषय के सन्निकर्प से उत्पन्न होता है। बहिरिइद्रिया पॉच हैं, ख्रतः इन के संनिकर्प से उत्पन्न वाह्य लौकिक प्रत्यक्ष. पाँच प्रकार का है-चातुप' श्रात, स्पर्शन, रासन तथा वाण्ज। ऋंतरिंद्रिय केवल एक है जिसे मनस् अथवा अन्तः करण कहा जाता है। अनः आन्तर प्रत्यथ केवल एक प्रकार का होता है। उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। मानम प्रत्यक्ष द्वारा आंतरिक भावो का ज्ञान होता है, जो विहिपिद्वियों के विषय नहीं हैं। इस उभयविध लौकिक प्रत्यज्ञ के तीन प्रकार हैं। निर्विकल्पक, सर्विकल्पक ग्रीर प्रत्यिभिजा। सिन्नकर्प के वधम क्षण में पदार्थ की सत्ता मात्र का जो बोध होता है उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। यह अप्रकारक ज्ञान होता है क्योंकि इस में, किसी प्रकार-विशेष के रूप में अर्थ का जान नहीं हो पाता । 'हम कुछ' देखते हैं' इस प्रकार का गान जिम में इसे 'कुछ' प्रकार विशेष रूप से निरूपण नहीं हो

पाता, निर्विकस्यक् ज्ञान कहलाता है। प्रकार-विशेष , से विशिष्ट ज्ञान सिवकस्यक प्रत्यक्ष कहलाता है। जब निर्विकस्यक ज्ञान के निष्प्रकारक केवल 'कुछ' का विशिष्टक्ष्य से ग्रहण होता है, तब उसे सिवकस्यक ज्ञान कहते हैं। सिवकस्यक प्रत्यक्ष में हम "कुछ" देखते हैं, के स्थान पर हम बुख देखते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। प्रध्यभिज्ञा एक पूर्वीनुभृत पदार्थ का तह्र में पुनः ग्रिभिज्ञान है। 'यह वही पुरुष है जिसे मैंने कल देखा था' यह प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का स्वक्ष है।

अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है -सामान्यलक्षण, ज्ञान-लक्षण् श्रीर योगज। श्रलौकिक प्रत्यक्ष में किसी श्रसाधारण सन्निकर्प द्वारा उन विषयों का प्रत्यक्ष होता है जो साधारण इंद्रियोंद्वारा प्राह्म न हीं है। सामान्य-लक्षण द्वारा सामान्य ग्रथवा जाति का ग्रहण होता है। न्यायमतानुसार सामान्यं श्रथवा जाति एक स्वतंत्र पदार्थ है जिस . की स्वतः सत्ता है। जाति केवल एक शब्दः ग्रथवा कल्पना नहीं है, वरन् वह एक वास्तविक पदार्थ है श्रीर उस का सामान्य लक्षण श्रलौंकिक पत्यक्ष द्वारा वोध होता है। त्र्रालीकिक प्रत्यक्ष का दूसरा भेद ज्ञानलक्ष्या. है। इस की एक ग्रसाधारण सन्निकर्प द्वारा ऐसे विपय का वोध होता हैं जो साधारण कर्प से सिन्निकृष्ट नहीं होता। भ्रम में शुक्ति में रजत का पत्यक्ष ज्ञानलक्ष्म-जन्य ही होता है। जब हम यह कहते हैं कि 'कमल कोमल दिखाई देता हैं' तो कमल की कोमलता का ज्ञान लक्षण-सानिकर्प द्वारा त्र्रालौकिक प्रत्यक्ष होता है। कोमलता स्पर्श द्वारा चय है, चनु दर्शन द्वारा नहीं। किंतु यहाँ दर्शन मात्र से ही यह :वोध हो जाता है कि 'कमल कोमल' है । स्पर्श द्वारा पूर्वीनुभूत कोमलता के मंकार के उद्भवन से जो ग्रसाधारण सिन्नकर्प उत्पन्न हो जाता है, उमे जानंत्रभण सिन्नकर्ष कहते हैं। योगज प्रत्यक्ष द्वारा ग्रतीद्विय ग्रौर अलीकिक पदायों का साक्षात् ज्ञान होता है। सिद्ध पुरूपों, मुक्तों श्रीर

युक्तों को अलीकिक आत्मशक्ति द्वारा देवता, परमासु परमेश्वर आदि ऐसे पदार्थों का प्रत्यक्ष बोध होता है, जो अन्यथा अवगम्य नहीं है।

प्रत्यच जान के विषय में इतना और जान लेना आवश्यक है कि यह केवल इंद्रिय और ग्रर्थ (विषय) के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियार्थ संनिकर्ष के साथ-साथ श्रात्मा का मन से ग्रीर मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष भी श्रावश्यक है। सभी प्रमाणों में मामान्य त्य से अपेचित होने के कारण पिछले दो सन्निकर्प प्रत्यक्ष के विशिष्ट लक्षण नहीं हैं, किं अवश्यक हैं। न्याय-दर्शन में आत्मा को विसु और मन को अशु माना गया है। विभु होने के कारण श्रात्मा का नदा नभी इंद्रियों से संयोग रहता है । अतः एक ही साथ कई इंद्रियों के सिकर्प से उत्पन्न कई जान व्यक्तियों का एक जान में मंकर हो सकता है। किंतु गान का यह योगाचा नैयायिकों को मान्य नहीं। एक काल में एक ही जान हो सकता है। जान केवल आत्मेंद्रिय और इद्रियाय सिनकर्ष से नहीं उतान होता । वरन् उन के साय-साथ मन श्रीर हंद्रिय का सिन्नकर्ष भी होने पर होता है। मन ऋणु है। अतः एक काल में एक इंद्रिय के साथ ही उस का सन्निकर्ष हो सकता है। मन की तीव्र गति के कारण ऐमा प्रतीत होता है कि हम एक ही पल में देखते, सुनते श्रौर श्रानेक कियायें करते हैं। वास्तव में एक काल में एक ही जान होता है। श्रीर उस जानके लिये मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्प श्रावश्यक है। जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तब हम त्र्यांसे खुली रहने पर भी नहीं देखते, श्रौर कान होते हुये भी नहीं सुनते। तीर बनाने वाले ने गुज़रती हुई राजा की सेना को नहीं देखा। दुष्यंत के घ्यान में लीन शकुंतला के मर्हार्ष दुर्वासा के श्रागमन का बोध न हुआ।

प्रत्यक्ष के वर्णन में हमने देखा कि प्रत्यक्ष-जान का कारण या करण

मनुमान प्रमाण (इंद्रियां) प्रत्यक्ष-प्रमाण कहलाती हैं। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण है। अनुमिति आयवा अनुमान-जन्य ज्ञान फन है और व्याप्तिज्ञान करण है। पाठकों को मुविधा के लिये हम कुछ परिमापाएं देते हैं। उन्हें ठीक-ठीक प्यान में रखकर हो अनुमान-प्रकरण समक्त में आ सकता है। यहाँ पाठकों को हम वतलादें कि न्यायदर्शन में अनुमान प्रमाण वहुत ही महत्पूर्ण और कठिन विषय है।

व्यात — 'जहाँ जहां घुँ आ होता है 'वहां वहां श्रीय होती है' इस साहचर्य (एक साथ होने के) नियम को न्याप्ति कहते हैं। रसोई-सर में धुम श्रीर श्रीय के साहचर्य का श्रानुमान हुआ है जिस के बल पर पर्वत

में धूम देख कर विद्व का अनुमान किया जाता है।

पद्म-ग्राग्नि साध्य है; पर्वत में ग्राग्नि है यह सिद्ध करना है। जहां साध्य की संदिग्ध सत्ता हो उसे 'पक्ष' कहते हैं। पर्वत 'पद्म' है।

सपक्ष—जहां साध्य (श्रिवन) की उपस्थित निश्चित है वह स्यान या वस्तु सपक्ष कहलाती है । रसोई घर (महानस) सपक्ष है ।

विपक्ष-जहां साध्य (श्रिग्न) का श्रमाव निश्चित है उसे 'विपक्ष' कहते हैं जैसे 'सरोवर'। सरोवर में श्रीग्न के श्रमाव का निश्चय है।

व्यापक ग्रीर व्याप्य—इस उदाहरण में श्रीन व्यापक है ग्रीर धूम व्याप्य । विना श्रीन के धूम नहीं २ट् सकता । धूम की उपस्थिति ग्रीन की उपस्थिति से व्यास है ।

पक्ष-धर्मता—व्याप्य (धूम) का पर्वतादि में रहनेवाला होना 'पश

परामर्श—व्याप्ति-सहित ( जहां जहां धूंम होता है वहां वहां श्राम्न होती है इस जान सहित) पक्षधमीता का जान (पर्वत में धूम है, यह जान) परामर्श कहलाता है। अनुमिति --परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। 'पर्वत' अग्निवाला है। यह ज्ञान अनुमिति है। यह ज्ञान 'विह्नव्याप्य अथवा अग्नि से व्याप्त धूमवाला यह पर्वत है' इस परामर्श से उत्पन्न होता है।

अनुमान प्रमाण—अनुमिति का करण या असाधारण कारण ही अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह अनुमान-प्रमाण कोई इंद्रिय नहीं है। नैयायिक लोग आंख, कान आदि इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान-प्रमाण किसी इंद्रिय का नाम नहीं है।

वास्तव में 'लिंग परामर्श' को अनुमान कहते हैं। यह लिंग परामर्श क्या है ! लिंग परामर्श को 'तीसरा ज्ञान' भी कृते हैं। रसोई घर में धूम और अग्नि की व्याप्ति ग्रहण करके जो धूम का ज्ञान होता है वह 'प्रथम ज्ञान' है। पक्ष (पर्वत) में धूम का ज्ञान 'द्वितीय ज्ञान' है। वहीं धूम का ज्ञान 'द्वितीय ज्ञान' है, इसी को 'लिंग परामर्श' कहते हैं। ( देखिये तर्कसंग्रह, पद्रुत्य, चंद्रजिंग्हरू कृत)।

श्रुँगरेज़ी में इसं सिलॉ जिज़्म कहते हैं। नैयायिक दो प्रकार का श्रनु-पद्म चयव वाक्य मान मानते हैं, स्वार्थ श्रौर पदार्थ। स्वार्थानुमान श्रथवा न्याय। श्रुपने लिए होता है श्रौर परार्थानुमान दूसरों को ममभाने के लिए। परार्थानुमान में पंचावयय-वाक्य की श्रावश्यकता होती है; स्वार्थानुमान में केवल तीन ही श्रवयव (पहले तीन या श्रांतिम तीन) श्रपेक्षित होते हैं। पांच श्रवयवो के नाम क्रमशः प्रतिश्चा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन है।

पर्वत ऋग्निवाला है—यह प्रतिज्ञा है । न्योंकि उसमें धुँ श्रा है—यह हेतु है ।

वैसा ही, श्रीम के व्याप्य धूमवाला, यह पर्वत है—यह उपनय है। इसिलए यह पर्वत श्रीन वाला है—यह निरामन है।

योदप के कुछ पंडितों ने अवयवों की संख्या पर आदीप किया है।
पांच अवयव क्यों ? योदपीय िसलों जिल्म में, जिस का स्वरूप यूनान के
प्रिक्ष दार्शनिक अरस्तू ने स्थिर किया था, तीन
ही वाक्य का अवयव होते हैं। आलोचकों का कहना है कि नैयायिकों ने
व्यर्थ ही अनुमान-प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। इस का उत्तर कर्ड
प्रकार से दिशा गया है।

पहला उत्तर यह है कि उक्त त्राक्तेय निराधार है। स्वायां नुमान में नैयायिक भी तीन श्रवयव मानते हैं। भारत के दूसरे मतों ने कम श्रवयव माने हैं। वेदांत-परिभाषा तीन श्रवयवों के पक्ष का मंडन करती हैं। कुछ वीद तर्क-शान्त्रियों ने तो दो ही श्रवययों को यथेष्ट माना है। पर देखने की वात यह है कि पाँचश्र वयवों का एक श्रालंकारिक प्रभाव होता है। श्रनुमान-प्रक्रिया विलक्षत स्मष्ट हो जाती है।

दूसरा उत्तर यह है कि अरस्त् का 'न्याय' या सिलॉ जिल्म न्याय की हिए से सदोव है। अरस्त् के पहले दो 'प्रेमिसेज' न्याय के परामर्श वाक्य में लंगिलित हो जाते हैं। परामर्श को ही नैयायिक अनुमान का हेतु मानते हैं। 'विह्न व्याप्य धूमवानयं पर्वतः' ( विह्न जो व्याप्य है ऐसे धूमवाला यह पर्वत है), वास्तव में यह परामर्श वाक्य ही अनुमान का

नतु पंचावयवरूपा अवयवत्रयेशीव न्याप्तिपद्यमं तयोरपद्रशंन संभव-नाविकास्यव द्वयस्यन्यक्वात् ।

<sup>ै</sup> वेदांत परिभाषा [ सटीक, चंबई ] ए० २१२ नत पंचावयवरूपा अवयववरीकोत व्याप्तिकतार्य वर्णोर

साध्य यह है कि पृथ्वी दूसरे भूतों से भिन्न है। पृथ्वी मात्र ही पक्ष है, इसलिए 'जो गंधवान् है वह ग्रान्य द्रव्यों से भिन्न है' ऐसी व्याप्ति नहीं मिलती। संपूर्ण पृथ्वो के वदले कोई पार्थिव चीज़ पक्ष होती तो ग्रान्वय-व्याप्ति संभव थी।

वेदांती स्रोर मोमांसक केवलान्वयी स्रोर केवल-व्यतिरेकी स्रनुमान नहीं मानते । वे इस के बदले स्रर्थापत्ति मान का स्रलग प्रमाण मानते हैं।

श्रव तक ठीक हेतुश्रों का वर्णन हुश्रा। दुष्ट हेतुश्रों को देत्वामास कहने हैं। जो ठीक हेतु की तरह मालूम हो पर ठीक हेतु न हो, वह हेत्वामास है। तर्कसंग्रह के लेखक श्रन्नभट्ट पाँच हेत्वामाप मानते हैं, जो न्यायसूत्र के हेत्वामासों से कुछ भिन्न हैं। गोतम के पाँव हेत्वामासों के नाम सन्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम श्रौर कालातीत हैं। श्रन्नभट्ट के पाँच हेत्वामास सन्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपञ्च, श्रसिद्ध श्रौर वाधित हैं।

१- सब्यभिचार — उस हेतु को कहते हैं जो अभीष्ट साध्य से उलटा भी सिद्र कर दे। धुँआ अभि-सिहत पर्वत में ही हो सकता है। यहाँ धुँआ लिंग (चिह्न) कहाता है। यदि लिंग साध्य के अभाव-स्थल में भी पाया जाय तो सम्भिनार हेतु होगा। जैपे पर्वत अभिनवाला है, प्रमेय होने के कारण यह हेतु ठोक नहीं। क्योंकि साध्य के अभाव-स्थल या 'विपक्ष' (सरोवर) में भी प्रमेयत्व पाया जाता है। सरोवर भी प्रमेय हैं, उसे भी अभिनवाता होना चाहिए। इस हेत्वाभान को साधारण मध्य-भिचार' कहते हैं।

अप्राधारण सन्पिमचार उस लिंग को कहते हैं जो सपक्ष या विपक्ष में,कहीं न पाया जाय, सिर्फ़ पक्ष में हो पाया जाय। जैमे, 'शन्द नित्य शन्द होने के कारण ; यहां शन्दत्वं शन्द के न्त्रतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाता ।

जिस का श्रन्यव श्रीर व्यितरेक दोनों प्रकार का दृष्टांत न मिल सके उसे, 'श्रनु ग्हें होरी सव्यभिचार' कहते हैं। सब चीज़ें श्रनित्य हैं। प्रमेय होने के कारण, यहां सब संसार के पक्ष होने के कारण दृष्टांत ही नहीं मिल सकता।

२- लो हेतु माध्य के ग्रभाव में व्यात हो उसे 'विरुद्ध' कहते हैं। शब्द नित्य है, कार्य होने के कारण। कार्यत्व ग्रानित्यत्व से व्याप्त है न कि नित्यत्व से। इसलिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है।

३ सत्प्रतिपक्ष — जिस का प्रतिपक्ष मौज़ द हो, साध्य के प्रमाव को सिद्ध करनेवाला रूसरा हेतु वर्त मान हो, उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। 'शब्द नित्य है, अवसेन्द्रिय प्राह्म होने के कारण इसका प्रतिपक्ष भी है—'शब्द ग्रानित्य है, कार्य होने के कारण।'

'गगनारिवन्द या त्राकाशकमल सुरिंग होता है, कमल होने के कारण; सरोवर कमल की तरह, यह 'त्राश्रयासिद्ध' है। यहां गगनारिवंद त्राश्रय है जिस की सता नहीं है।

स्तरपासि द — 'शब्द गुण है, चतु-प्राग्न होने के कारण'; चातुषे होना शब्द में नहीं है।

उपाधि-सहित हेनु को 'व्याप्यत्वासिद्ध' कहते हैं । 'पर्वत धूमवाला है, श्रीमनवाता होने के कारण।' भागे इधन को उपस्थिति में ही श्रीमन में धुंश्रा होता है, इसलिये श्राद्ध ईधन का संयोग उपाधि है। श्रीमन मोपाधिक हेतु है। ५. जिस का माध्याभाव प्रमाणों में निश्चित है वह वाधित हेतु है। 'श्रुग्ति ठंडो होती है, द्रव्य होने के कारण' यहां श्रुतुम्णता या ठंडापन साध्य है जिस का श्रभाव उष्णत्व, स्पर्श नामक प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीन होता है। इसलिये यह हेतु 'वाधित' है।

अनुमान-प्रकरण समान हुया। अव उपमान का वर्णन करते हैं।
यह प्रमाण नैयापिकों की विशेषता है। संज्ञामंत्रि
उपमान प्रमाण
(पद और पद का अर्थ) के संवध का ज्ञान
'उपमिति' कहलाता है। उस के असाधारण कारण को उपमान-प्रमाण
कहते हैं। साहश्य ज्ञान ही उपमिति का हेतु है। मान लीजिए कि कोई
व्यक्ति 'गवय' (नील गाय) को नहीं जानता। किसी वनवासी ने उस में
कहा, ''गाय के समान गवय होता है।'' यह सुनकर वह वन में जाकर
उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है और गाय के समान पशु को
देखता है। तव उमे यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'यही गवय शब्द का
वाच्य है।' यही ज्ञान उपमिति है। इम प्रकार गवय पद या शब्द के
अर्थ का वोध हो जाता है; यही संत्ता-संज्ञिका संबंध छान है। गाय में
होनेवाला गवय का साहष्य ही इन का कारण है। यह ज्ञान व्यानि
वान के विना हो जाता है, इसलिये उपमान का अनुमान में अंतर्भीय
नहीं हो सकता।

यथार्थवादी को ग्राप्त कहते हैं। जैसा जानना वैसा कहना, यही यथार्थवादिता है। ग्राप्त का वाक्य ही शब्द प्रमाण है। वाक्य पर्दों के समूह को कहते हैं। शक्तिवाले यां शक्त को पद कहते हैं, शक्ति क्या है श्रिइस पद या शब्द से इस ग्रर्थ का वोध होगा, यह ईश्वर का संकेत ही शक्ति है। धीव्दा का श्रर्थ ईश्वर ने निश्चित किया है। यही ईश्वर-संकेत गुरु-शिष्य परंपरा से हम तक चला श्राया है।

वाक्य का अर्थ बोध आकांद्रा, योग्यता और संनिधि से होता है। वाक्य के पदों का अन्वय होना चाहिए। 'गाय, घोड़ा, इस्ती' यह वाक्य नहीं हुआ; इस में 'आकांक्षा'का अभाव है। 'अन्न से सीचे' यह चाक्य प्रमाण नहीं है क्योंकि इस में 'योग्यता' का अभाव है। यदि एक एक वंटे वाद कोई कहे 'पानी' 'लाओ' आदि तो उस का वाक्य अप्रमाण होगा, क्रांकि उस के पदों (विमक्ति सहित शब्दों) में संनिधि (समीपता) नहीं है।

वाक्य दो प्रकार का होता है, लौकिक श्रीर वैदिक । वैदिक वाक्य ईरवरोक्त होने के कारण सभी प्रमाण हैं । लैकिक वाक्य श्राप्त का कहा हुश्रा ही प्रमाण होता है, श्रीर किसी का नहीं ।

संस्कारों से उरान्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान ग्रमुभव कहलाता है जो कि यथा प्रे श्रोर ग्रयथाथ स्मृति वो प्रकार का होता है। यथार्थ ज्ञान या ग्रमुभव का लच्चण पीछे वता चुके हैं। स्मृति भी यथार्थ ग्रीर ग्रयथार्थ दो प्रकार की हो सकती है। प्रमा-जन्य स्मृति को यथार्थ स्मृति कहते हैं; ग्रप्रमा-जन्य को ग्रयथार्थ। यथार्थ ज्ञान का हो नाम प्रमा है।

## 🦈 कांस्णता विचार 👑

प्रत्यसमाण की परिमापा में हमने कहा या—प्रत्यक्षज्ञान के ज्ञासाधारण कारण (करण) को प्रत्यक्ष प्रनाण कहते हैं। ग्रव प्रश्न पर है कि 'कारण' किने कहते हैं ? इसी से संवद्व प्रश्न यह मी है कि काम किसे कहते हैं ? कार्य के विषय में न्याय का सिद्धांत ''ग्रस्तकार्यवाद'

कहलाता है। उत्पति में पहले जो घट का अभाव होता है उसे घट-प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम कार्य है (कार्य-प्रागभाव प्रतियोगि)।

प्रतियोगिता एक प्रकार का संवंध है। घट और घट के प्रागमाव में विरुद्धत्व संवंब है। घट को उत्पत्ति घट के प्रागमाव का नाश कर देती है, उस की विरोधिनी है। उस भाव पदार्थ को जिम से किमी ग्रभाव का स्वरूप समस्ता जाता है। उस भाव पदार्थ को जिम से किमी ग्रभाव का स्वरूप समस्ता जाता है। उस ग्रभाव का प्रतियोगी कहते हैं। घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा। कार्य की इस परिभापा का सीधा ग्रथ यही है कि उत्पत्ति से पहले घट का ग्रभाव होता है। घट या कार्य की किसी रूप में कहीं उपस्थित नहीं होती। यह सिद्धांत साख्य का ठीक उलटा है। सांख्य का मत 'सत्कार्यवाद' कहलाता हे। उत्पत्ति मे पहले कार्य कारण में छिपा रहना है; उत्पत्ति का ग्रर्थ ग्रभ व्यक्ति मात्र है। मूर्त्ति जिसे स्थपित या मूर्त्तिकार खोद देता है, धातु या पत्थर में छिपी रहती है। मूर्त्तिकार ग्रपने प्रयत्त से उमे ग्रभिन्यक कर देता या व्यक्त रूप दे देता है। ग्रसत्कार्यवाद की ग्रालोचना ग्रौर सत्कार्यवाद की ग्रालोचना ग्रौर सत्कार्यवाद की ग्रालोचना ग्रौर सत्कार्यवाद की ग्रालोचना के विषय में हम ग्रागे लिखेंगे।

कारण सत् होता है श्रीर कार्य श्रप्ततः; सत् से श्रप्तत् की उत्पत्ति होती है यह नैयायिकों का मत हुश्रा। सर्वदर्शन- संग्रहकार कहते हैं:—

इह कार्य-कारण्नात्रे चतुर्धा विवित्तिपत्तिः प्रमरित । स्रमतः सज्ञायते हित मौगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयस्तु सतो सज्जायत हित । वेदान्तिनः मतो विवर्तः कार्यजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । व

१ सर्वदर्शनसंप्रह, ए० १२१ ...

ग्रथीत्—कार्य-कार्य-माय में चार प्रकार का मत है। ग्रसत् से सत् उत्पन्न होता है यह वौद्धों का मत है। सत् से ग्रसत् की उत्पत्त न्याय का मत है। सत् से विवर्त उत्पन्न होता है न कि सद्वस्तु, यह वेदांत का सिद्धांत है। सत् से सत् ही उत्पन्न होता है, यह सांख्यों का विश्वास है।

बौद्धों को छोड़ कर शेप तीनों उग्युंक्त दर्शन कारण को सत् मानने हैं। उन्हें हम सत्कारणवादी कह सकते हैं। प्रश्न यह हैं कि कारण किसे कहते हैं? साधारण लोग समभते हैं कि कार्य से पहले ग्राने-वाली चीज़ कारण होती है। लेकिन कार्य से पहले वहुत सी चीज़ें ग्राती रहती हैं। घट की उत्पत्ति से पहले कुम्हार, उस का द्र्य, गधा ग्रादि ग्रानेक बत्तुएं हैं। इन में से किसे कारण कहना चाहियें? न्याय का उत्तर है,

## कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम्

जो कार्य के पहले नियम पूर्वक उत्तियत होता है उस कारण कहते हैं। छुम्हार, मिट्टी ग्रीर दगड नियमपूर्वक घटोत्पत्ति से पहले उपस्थित होते हैं, इसिलए उन्हें घट का कारण कहना चाहिए। गर्दम का होना ग्रावश्यक नहीं है, इसिलए वह कारण नहीं है।

परंतु यह लक्षण श्रितित्यात है। जिस चीज़ का लक्षण किया जाय, उस के श्रितिरेक्त पदार्थ में भी घट जानेवाले लक्षण में श्रितित्याति दोप होता है। जिन चीज़ों का या जिस श्रेणी की चीज़ों का लक्षण किया जाय उन में से कुछ में जो लक्षण न घट सके, उसे श्रव्यात लक्षण कहते हैं श्रीर उस का दोष 'श्रव्याति' कहलाता है। लक्षण का तीसरा दोष श्रमंभवता होता है, जैसे श्रीन का लक्षण पदार्थ ठरडा करना।

'जानदार वस्तु की पशु कहते हैं', यह लक्षण श्रातिव्याप्त है।

मछिलियां त्रीर पक्षी भी जानदार पदार्थ हैं। 'दो सींगवाले को पशु कहते हैं,' यह लक्षण ग्रव्याप्त हैं। कुत्ता भी पशु होता है जो कि इस लक्षण में नहीं त्राता। तीनों दोषों से मुक्त लक्षण ही ठीक लक्षण होता है।

कार्य के पहले नियम से उपस्थित होने वाली चीज़ों में आकाश, काल, ईश्वर आदि नित्य पदार्थ, कुम्हार का पिता आदि भी होते हैं। तो क्या इन सब को कारण कहना चाहिए ? इस के उत्तर में नैयायिक कारण के लक्षण में कुछ सुधार करते हैं। सही लक्षणयह हैं।

श्रानत्यथा सिद्धत्वे सित कार्य नियतपूर्वग्रस्त कारणम्—ग्राथीत् जो कार्य के पहले नियम से उपस्थित हो ग्रांर जो श्रान्यथा मिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं। यह श्रान्यथा सिद्ध क्या वला है ? वास्तिवक कारण से सबद होने के कारण जिस की पूर्वविता १ होती है—जिस की पूर्वविता वास्तिवक कारण की पूर्वविता पर निर्भर हो, उसे श्रान्यथा सिद्ध कहते हैं। विश्वनाथ के मत में श्रान्यथा मिद्ध पांच प्रकार के होते हैं। तर्कनं मंग्रह की 'दीपिका' में श्रान्यभट ने तीन प्रकार के श्रान्यथा निद्ध वतलाए हैं जो हम नीचे देते हैं।

१—वे पदार्थ जो कारण से समवाय संवध में संबद्ध ही जैसे 'टएडस्व' 'श्रीर टएड रूप'। 'दएडस्व' श्रीर 'दएडरूप' को दएड से, जो घट का कारण है, श्रलग नहीं कर सकते। 'समवाय' का श्रर्थ है नित्य-मंत्रंघ।

२-व वस्तुएं जो कारण के भी पहले वर्तमान है और इसलिए

¹ पूर्ववित्तिता का प्रथे हैं पहले स्थिति । जो किसी चीज़ के पहले मौज़ूद हो वह उस चीज़ का पूर्ववित्ती कहलाता है ।

कार्य से पहले भी वर्तामान होती हैं, जैसे ईश्वर, काल, कुम्हार का पिता।

३—कारण के समकालीन या सहकारी जो कारण से समनाय संवंध द्वारा संबद्ध नहीं हैं, जैसे रूपप्रागभाव। घट के रूप का प्रागमान कारण का समकालीन है।

कारण तीन प्रकार का दोता है, समनाविकारण, ग्रसमानािम्कारस कारणके मेद ग्रौर निमित्तकारण।

समवाविकारण—जिस से समवेत होकर या समवाय संवंध ते संवद होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते हैं। मिट्टी घड़े का नमवायिकारण है। इसी को उपादानकारण भी कहते हैं।

असमवायिकारण—कार्य या कारण के साथ एक जगह समनेत होकर जो कारण हो उसे असमवायिकारण कहते हैं। तंतु ( होरे ) पटका समवायिकारण हैं। तंतुओं का रग वस्त्र के रंग का असमवायि-फारण है। तंतु-संयोग तंतु नामक एक अर्थ ( वस्तु या जगह ) में पटका कार्य से समवेत ( समवाय कारण से संबद्ध ) होता है। इसी ककार तंतु-का वस्त्र के साथ, जो कि अपने का अर्थात् वस्त्र के रूप फा असमवायिकारण है, एक अर्थ तंतु में समवेत होता ह और बस्न के कप का असमवायिकारण या जाता है। वस्त्र अपने का समक्यिक कारण हैं, तंतुओं का रंग उसी का असमवायिकारण हैं।

इन दोनों से भिन्न जो कुछ कारण होता है उसे निमित्तकारस कहते हैं, जैसे कुम्हार घट का या कुविन्द ( जुलाहा ) पट का । दस्ड भी घट का निमित्तकारण है।

दन दीनों कारणों में जो असाधारण कारण है वही 'करच' है।

पाणिनि का सूत्र है—साधकतमं करणम् अर्थात् सव से अधिक अपेक्षित साधक को करण कहते हैं। आशा है अब पाठक 'प्रत्यक्षज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है' इस परिभाषा को समक्ष गए होंगे।

तत्त्व मीमांसा प्रारम्भ करने में पहले नैयाविकों के अवयव'-विपयक सिद्धांत पर ग्रौर दृष्टिपात कर ले। नैयायिक श्रयवव ग्रीर श्रवर वी अवयवी को श्रवयवी से मिन्न मानते हैं। घट पदार्थ: उस मिट्टी या उन परमागुत्रों से जिन का घट वना है, भिन्न है। वास्त्यायन ने अपने न्याय-भाष्य में अवयवो के अवयवों से भिन्न होने पर अनेक अक्तियां दी हैं। सबमे बड़ा तर्क यह है कि अवयवी का श्रवयवां से श्रलग प्रत्यक्ष होता है। घट का प्रत्यक्ष घट के 'किमो विशेष भाग तक सोमित नहीं होता। यदि श्रवयवी की श्रलग सत्ता होती तो उस का अलग प्रत्यक्ष भी नहीं होता यदि अवववी का अत्यक्त न मान तो द्रव्य, गुण, जाति त्रादि का प्रत्यक्ष न हो सके। यदि कह कि वास्तव में अवयवों के अतिरिक्त अवयवी की सत्ता नहीं होती, भ्रमवशात अवयवों में एकता दीलने लगती है, जिसे अवयवी का प्रत्यक्ष कहते हैं, तो ठीक नहीं। यदि कहीं भी 'एकता' की सत्ता न हो तो उस का भ्रम भी न हो। जिसे देखा नहीं है, उस का भ्रम भी नहीं हो सकता। इसलिये घड़ा परमाणुत्रों का समुदाय मात्र नहीं है, उस की श्रलग सत्ता है।

## तत्त्र मीमांमा

न्याय के श्राधारमृत सोलह पदार्थों में द्वितीय पदार्थ श्रर्थात् प्रमेय
के श्रंतर्गत न्याय-दर्शन की तता-मीमांसा
प्रमेय
श्राज ती है। प्रमेय वारह हैं—शात्य, शरीर,
इंद्रिय, श्रर्थ, बुद्धि, मानस, प्रश्चित, दोप, 'प्रत्यभाव, फल, दुःख श्रौर
श्रपवर्ग।

श्रातमा-प्रमेवों में श्रातमा प्रधान हैं, क्योंकि वही प्रमाता भी है। न्यायस्त्र के अनुसार इच्छा, द्वेप, प्रयत, सुल, दुःल, और जान श्रात्मा के लिझ है। ' उत्तर न्याय में श्रात्मां को केवल जीन की त्रिधिकरण माना गया है। <sup>२</sup> किंतु न्याय की मूल धारेणा के अनुसार त्रात्मा ज्ञान के साय-साय भावना और कर्म का भी अधिकंस्ण है। द्रेष, सुख, दुःख भावना के अंतर्गत और इंच्छा प्रयत्नं कर्म के श्रंतर्गत त्राते हैं। यह ग्रात्मा शरीर-इंद्रिय ग्रादि से भिन्न उन का त्रिधिण्डाता नथा समस्त कर्म का प्रेरक है। चैतन्य श्रात्मा तथा शरीरादि के भेद का चिह्न है। किंतु यह चैतन्य ग्रात्मा का नित्य गुरा नहीं है। शरीर के साथ श्रातमा का संबंध होने पर श्रात्मा में वैतन्त्र गुरू उत्तन्न हो जाता है। मृत्यु द्रौर मोक्ष की ग्रावस्था में यह चैतन्य दिलीन हो जाता है। उत्तर न्याय वैशेषिक में ग्रात्मा के दो भेद किये गये हैं—जीवात्मा त्रौर परमात्मा । न्याय सूत्र में त्रात्मा का त्राशयः लीवात्मा से ही है। ईश्वर का विवेचन पृथक किया गया है। ग्रातः हम भी ान्याय में ईश्वर के स्वरूप और महत्व का विवेचन अन्यत्र करेंगे। 1.5

शरीर — ग्रात्मा भोग ग्रौर ज्ञान का ग्रधिकरण है। वह ग्रभोका श्रीर ज्ञाता है। शरीर उस का भीगायतन है। वह चेप्टा इंद्रिय और अर्थे का आअय है। 3 ईप्तित पदार्थ को प्राप्त करने तथा त्यांच्य है वचने की सिक्रय कामना चेष्टा रूप से शरीर में ही वर्तमान रहती है तथा प्रवर्तित होती है । इन्द्रियाँ भी शरीर में आधित रहती है।

१ —्रब्हाद्वे पप्रयवसुखदुः खज्ञानान्यात्मनो श्लिद्धम् न्या०-सूत्र १०--१--१० 

<sup>-</sup> चेटेन्द्रियार्गाध्रयः शरीरम्-या० स० १-१-११

शरीर के स्वस्थ रहने पर वे स्वस्थ रःती हैं, उगहत होने पर उपहत हो जाती हैं। इंद्रियार्थ सिक्तकर्प से उत्पन्न सुख-दुःख का प्रतिसंवेदन भी शरीर में ही होता है, ख्रतः यह इन ( ख्रायों का ) भी ख्राक्षय है।

इंद्रिय—भोग के साधन इंद्रियाँ है। बाण, रसना, चलु,त्वक, श्रोत्र भेद से इंद्रियाँ पाँच हैं। अवाणेंद्रिय द्वारा गंध का रसनेंद्रिय द्वारा रस का, चलुरिंद्रिय द्वारा रूप का, त्वागिद्रिय द्वारा सार्श का तथा श्रोतेंद्रिय द्वारा शब्द का नहण होता है। वाह्य का से प्रशीत होने वाले स्थूल-श्रंम—नाक, जीभ, नेत्र, त्वचा, श्रोर श्रवण—वास्तव में इंद्रिय नहीं। व तो शारीरिक श्रंग हैं जिन में ग्रहण शक्ति रूप से इंद्रिय रहती है। इंद्रिय तो ज्ञान के सद्दम प्राधन का नाम है। उस का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। योगन प्रत्यक्ष द्वारा ही स्ट्रिय इंद्रिय का साक्षात् ज्ञान होता है। श्रन्यथा वह श्रनुमान से ही जानो जाती है। भाष्यकार के मतानुमार मन भी एक श्रंतरिंद्रिय है। उस के द्वारा श्रांतरिक विपयों का ज्ञान होता है, श्रतः उसे श्रंतःकरण कहते हैं।

श्रर्य —गव, रम, रूप स्पर्श, श्रीर शब्द जो पृथ्वी श्रादि के गुण हैं, इंद्रियों के श्रर्थ श्रथना विषय हैं। २

बुद्धि—उपलब्धि त्र्यथवा ज्ञान का ही नाम बुद्धि है। 3 मनस—युगवत् (एक साथ) ज्ञान की त्रमुत्पति मनस्का लिङ्ग है।

<sup>&#</sup>x27;—ब्राण्रसनचतुस्त्वक्श्रीत्राणीद्वियाणिभूतेभ्य: । न्या० सू०

<sup>3-3-35</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>---गन्धरसरूपस्पर्शंशन्दाः पृथिन्यादि गुणास्चदेर्थाः न्या० स्**० १-१-१**४

<sup>—</sup>बुद्धिरूप्लिब्धर्ज्ञानिमत्यनर्थान्तरम् न्या० सु० १-१-१४

१ मनस् अराषु है, अतः एक काल में एक इंद्रिय के साथ ही उस का सिन्नकर्ष हो सकता है। अतएव एक काल में एक ही ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। एक साथ अनेक ज्ञानों के अहरा की अतीति मनस् की तीत्र गति के कारण होती है।

प्रवृत्ति—मन, वाणी, ग्रौर शरीर का संचालन प्रवृत्ति है। र ग्रस्तु विचार वचन ग्रौर किया ये तीन प्रवृत्ति के रूप हैं।

दोप---प्रवृत्ति के हेतु को दोप कहते हैं। <sup>3</sup> दोप में रागद्वेप दोनों सम्मिलित हैं। समस्त प्रवृत्ति रागद्वेप मूलक ही हैं।

प्रत्यभाव—एक देह धारण कर उत्पन्न हुये का भरण के श्रनंतर श्रन्य देह धारण कर उत्पन्न होना.प्रत्यभाव कहलाता है। ४ यह जन्म मरण की परंपरा श्रनादि है। इस का श्रंत श्रपवर्ग (मोक्ष) में ही हो सकता है।

फल-प्रवृत्ति तथा दोप सं उत्त्य होने वाला फल हैं। ° दोप से प्रवृत्ति होती है ग्रीर प्रवृत्ति का फल सुख दुःख का संवेदन (ग्रनुभव) होता है; यही फल कहलाता है।

दुःख-पीड़ा, ताप त्रादि दुःख के लक्षण हैं। व सुल का भी दुःख में ही ग्रंतमीय है, क्योंकि परिणाम में सुल भी दुःख ही है।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>—युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिम<sup>६</sup>नसो लिङ्गम् न्या० सृर्व् १-१-१६५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>----प्रवृत्तिवःग्वुद्धिशरीराम्म १-१-१७

<sup>ं &</sup>lt;sup>३</sup>—प्रवत्त<sup>१</sup>नालज्**णा दोपा-१-१-१**८

<sup>&#</sup>x27;---पुनरूपत्तिः प्रत्यभाव १-१-१६

<sup>&</sup>quot;—प्रवृत्तिदाप जनितोर्थः फलम् १-१-२०

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>---बाधना लज्ञ्णं दुःखम्-१-१-२१

श्रावर्ग — उस दुःख से श्रःयंत विमुक्ति का नाम श्रावर्ग है। व जैसा कि भाष्यकार का कथन है। यह प्रमेप पदार्थों की संपूर्ण सूची नहीं है। प्रमेप पदार्थ वारह से श्रीधिक हैं, किंदु निःश्रेपस के लिये इन बारह का जान श्रापंत श्रावर्शक है। यो तन्त्र-तिद्धांत की दृष्टि में न्यायदर्शन यथार्थवादी है। वह श्राःमा श्रोर ईश्वर के श्रतिरिक्त एक पृथक् भौतिक सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण है। वह उसी प्रकार विश्व का विधाता है जिस प्रकार कुम्हार घट का। वैशेपिक में तत्व मीमांसा का श्रीधक विस्तार है, जो श्रीधकांश में न्याय को भी मान्य है।

न्याय एक ईश्वरवादी दर्शन है। इस के अनुमार ईश्वर जगत् का न्याय का कर्ता है। किंतु वह केवन निमित्त कारण है, वादु ईश्वर उगादान कारण नहां। जगत् का उपादन तो पंच-महामृत हैं। ईश्वर उन से उसी प्रकार जगत् का साण्ट करता है जिस प्रकार कुम्मकार मिट्टी से घट का निर्माण करता है। न्याय का यह ईश्वर सबज तथा सबे शिक्तमान है। सर्वत्त होने के कारण ही वह इस अनंत रहस्य जगत् की स्रिप्ट कर सकता है। सर्व शिक्तमान होने के कारण ही वह इस अनंत रहस्य जगत् की स्रिप्ट कर सकता है। यद्यपि उत्तर न्याय में तर्कल्यों का विकास अधिक हुआ है, फिर यह एक अनोखी वात है कि इस के साय-साय नियाय का ईश्वरवादी रूप और भी निरवरता गया है। उत्तर न्याय के सभी अंथ ईश्वरकी सुंदर क्वित्वपूर्ण वंदना से आरंभ होते हैं। उदयनाचाय की न्याय कुसुमाञ्जल' का मुख्य विपय ईश्वर प्रांतपादन ही है। उन्हों ने ईश्वर

१-- सव्तयन्त विभोक्षोऽपवर्गः १-१-२२

को उपासना को स्वर्ग और आवर्ग की प्राप्ति का साधन माना है, 1' न्याय दश्रेन में अनेक तकों द्वारा ईश्वर का अस्तित्व छिद्ध करने की चेश्वा को गई है। ईश्वर की सिद्धि के लिये नैयायिकों का सबसे प्रसिद्ध तर्क इस प्रकार है:—

पृथ्वी, अंकुर आदि कर्तृ - जन्य ( कर्त्ता से उत्पन्न ) हैं, क्योंकि वे कार्य हैं,

जो जो कार्य होता है वह कर्नु-जन्य होता है, जैसे घट।
इस अनुमान से यह निद्ध होता है कि पृथ्वी, तारागण, स्पादि का
कोई कर्ता है। चूँ कि मनुष्यों में इन का कर्नु च संभव नहीं है, इसलिये
इन के कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वर का होना आवश्यक है।

इस युक्ति के ब्रालोचकों ने वतलाया है कि जगत् को 'का ', मान लेना वास्त में जो सिद्ध करना है, जो साध्य हे, उसे सिद्ध मान लेना है। जगत् का कार्य होना स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं है, उसे प्रमाण की अपेक्षा है। यह कहना कि सावयव होने के कारण जगत् कार्य है, ठीक नहीं। प्रत्येक साव यव पदार्थ कार्य ही हो, यह ब्यावश्यक नहीं है। दूसरे, कर्जा यारीरवान ही देखा गया है। यदि ईश्वर जगत का कर्जा है तो उसे शरीरी होना चाहिए। परंतु शरीरवान् कर्जा सर्वव्यायक, सर्वशक्तिमान् ब्रोर सव प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता; न उस का शरीर ही नित्य हो सकता है। ब्रानिय शरीर के कर्जा को ब्रापेक्षा होगी। ईश्वर के शरीर का कर्जा कीन हो सकता है ?

<sup>े—</sup>स्वर्गापवर्गं यो ीनमामनन्त मनीपिणः यंदुप्पस्तिमसावत्र प्रमात्मा निरूप्यते , कुसुमाञ्जलि । यही, मंगलाचरण ।

श्री उदयनाचार्य ने अपनी 'कुमुमाजिल' में ईरवर की सत्ता सिक्र करने के लिये कुछ और प्रमाण दिये हैं। वे कहते हैं,

> कार्यायोजन धृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात्मंख्याविशेपाच्च माध्यो विश्वविद्वययः (५११)

इस श्लोक में त्राठ युक्तियां दी गई हैं जिन का हम क्रमशः वर्णन देते हैं।

१—जगत् कार्य है, उन का कर्ता त्रावश्यक है। यह युक्ति ऊपर टी जा चुकी है।

२ — त्रायोजन — सिष्ट के प्रारंभ में दो परमागुत्रों की मिलाकर द्वयगुक वनाना विना ईश्वर के नहीं हो सकता। परमागुत्रों का संयोग-कत्ती ईश्वर है।

३— पृति— ईश्वर जगत् को धारण करना है, ग्रन्यथा पृथियी श्रादि लोक गिर पड़ें।

४—गदात्—काड़ा बुनने श्रादि की कलाएं गुरु-शिष्य-परंपरा ने चली श्राती हैं। इन का श्राविष्कार प्रारंभ में ईश्वर द्वारा हुश्रा होगा। पतंजिल का कथन है कि ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है; उस की काल-कृत सीमा नहीं है।

५—प्रत्ययतः — वेदां का प्रामाएय ईश्वर से छाया है । वेद जी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करते हैं इस का श्रेय ईश्वर की है।

६-मतः-श्रुति भी कहती है कि ईश्वर है।

७—वाक्यात्—वेद वाक्यमय हैं, वाक्यात्मक हैं। इन वाक्यों का रचिपता होना चाहिए।

८--संख्या विशेषात्-दो परमाणुत्रों के मेल सं द्वयापुक वना

'जिस से ज्यापुकों और जगत् की सृष्टि संमव हुई। इस 'दो' संख्या की कल्पना करनेवाला ईश्वर था'।

उदयन ने इंश्वर को सत्ता में एक और भी प्रमाण दिया है। पहले उन्होंने श्रद्धए की स्थापना की है और फिर यह दिखलाया है कि श्रद्धए का नियमपूर्वक व्यागर ईर्बर के विना नहीं हो सकता। 'श्रद्धए' को नियमित का से व्यापृत (व्यागरवान) करने के लिए ईश्वर श्रथवा एक बुद्धिमान् और शक्तिमान् पदार्थ का होना श्रावश्यक है।

इन युक्तियों का आधुनिक काल में क्या महत्त्व रह गया है, यह वताना कठिन है। भिन्न-िन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तियां ग्रन्ह्यी मालूम होती हैं। ग्रदृष्ट से संचालन श्रथवा कर्मफल के यद्यी न्यायदशेन में न्याय तथा तर्क का प्राधान्य है, किर भी ग्रन्य दर्शनों की भाति न्याय-मोघ धौर उसके सावन दर्शन में भी निःश्रंयस की जीवन का परम लच्य -माना गया है। न्याय सूत्र के प्रया सूत्र में हो सोलह पदायों की गणना के बाद उन के तत्व ज्ञान को निःश्रेगम का साधन बताया है। इस निःश्रेयत-प्राप्ति को ही मोज़ कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष वह ग्रास्था है जिन में समस्त दुःखां से ग्रात्यंतिकी मुक्ति मिल जाती है। शरीर तथा इंद्रियों के संयोग से ग्रात्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है श्रौर इन्हों के संयोग से चैतन्य-पूर्वक सुख-दुं:ख उत्पंत्र होते हैं। मोल को श्रवस्था मं शरीर तथा इंद्रियों से त्रात्मा का संयोग नितात चिच्छन्न-हो-जाता है-ऋोर-साय-ही चेतना भी नण्ट हो जाती है क्योंकि वह भी उस संयोग से हो उरान्न होती है (,न्यायदर्शन के अनुसार - ठना त्रात्मा का नित्व तुण नहाः ६)। तमस्त सुल-दुःखों का ग्रत हो जाता है। शरीर और इंद्रिया से आत्मा का संयोग रहने पर मुल-दुःन योनवार्य हैं। की मा का या सर्वारा सुत उत्ता का तो व्यस्ताव है। यह शरीर दिव संतोग तना ने ना में मुक्त हो कर ही यह मा को सुत-दृश्य से मुक्ति भिनतों है। यह मो त में यह गए गए मुन-दृश्य तथा वेतना से रहित एक शुद्ध हवा भाग का में शोव रह वाती है।

्स निष्णेयण का मांत का पात्र तान्या। दारा होती है। या तल्कान प्रमाण पनेपारि पोत्या परा में का प्रधार्म था। है। तमस्य पनमों की जह प्रजार है। इन प्रजान के कारण ही रामहोपादि दोप उत्तव होते हैं। रामहोपादि से मनुष्ण सुभाऽतुम कमों में पहल होता है। अन कमों के सुभाऽतुन कननेय के लिने पुनःपुनः जन्म यहण करता है। यह त्यानमीं। जन्म परंपता प्रनत हुत्तमां है। जीवन में जो पहा सुत दिनाई है। है। हमा परिणाम में तुःदा ही है। अतिएव न्याप हुन में इस निरात कम में मोजमार्ग ना निदेश किया गया है। वत्ताना मोस का मात्य है, किन्न साजात हात्य नहीं, परंपरण कारण है। तत्यान में पत्तान स्वान स्वान मुख्या है। प्रविचार है। प्रवान नाथ हो जाते हैं। सामहोतिद दोष नष्ट होने पर रामहोतार हो जाता है। परिचार कम का नाथ होने पर अत्यन का नाथ होने के दुःस नाथ होना है। यह जन्म का नाथ होने है दुःस नाथ होना है। यह जन्म का नाथ होना है। यह जन्म का नाथ होना है। यह जन्म का कारण होना है।

इस के प्रांतिरिक योग तना भिक को भी न्यानदर्शन में भोक्ष के साधन क्षा ते हो। कार किया गया है। न्याय-पुत्र में यम-निषमादि का प्रवज्ञव कोने का न्यारेश हो। शब्दों में किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>—ाद्यं यत्रनिगमात्म संस्कारी योगात्याद यासानिप्युपायै ।

उदयनाचाय ने परमात्मा की उपासना को मोक्ष का परम साधन माना है। १

## वैशेपिक-दशन

वैशेषिक मूल रूप में एक स्वतंत्र दर्शन है। कणाद-रचित उस का स्वतंत्र एत्र मिलता है। फिर भी त्याय श्रीर वैशेषिक दर्शनों में वहुत समानता है। इसी समानता के कारण उत्तर काल में दोनों दर्शन मिल कर एक हो गये। न्याय ने वैशेषिक के पदार्थ-विभाग को श्रपना लिया श्रीर वैशेषिक ने न्याय के प्रमा-शास्त्र को। न्याय-दर्शन में जहाँ न्याय श्रीर तर्क की प्रधानता है वहाँ वैशेषिक में तत्वमीमांसा का ग्राधिक महत्व है। दोनों ही दर्शनों का श्रारंभ पटायों की गणना तथा पदायों के यथार्थ, शानपूर्वक वत्वशान द्वारा पुर्य निःश्र यस के प्रतिपादन से होता है। फितु जहाँ न्याय में सोलह पदार्थ माने गये हैं, वैशेषिक में न्याय की मति चार प्रमाण नहीं त्वोकार किये गये हैं। प्राचीन वैशेषिक के श्रतुसार प्रत्यक्ष श्रीर श्रनुमान दो ही प्रमाण हैं। उपमान श्रीर शब्द का इन्हीं के श्रंतर्गत श्रंतर्भीव हो नाता है। इन मुख्य भेदों के श्रांतिरिक शेष सिद्धांतों के विषय में प्रायः दोनों दर्शन एक मत हैं।

वैशिषिक एत में छः पदायों की ही गणना की गई सप्तपदार्थ है। किंतु टीकाकारों ने साठ पढाय माने हैं। ग्रमाव का एत्र में नियंचन न होने पर भी वे उसे ग्रमिषत मानते हैं

<sup>&#</sup>x27;—स्वर्गापवर्ग योसांग सामनन्ति सनीपियाः । यदुपास्तिमसावत्र परमास्मा निरूप्यते । इन्दुमार्जादः

वे सात पदार्थ ये हैं—द्रन्य, गुग, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय श्रीर श्रमाय। जिस किसी वस्तु का कोई नाम हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ न्याय-वैशेषिक की सन से वड़ी श्रेणी हैं। वैशेषिक के पदार्थ श्रस्त् की कैटेगरीज़ से भिन्न हैं। ग्रस्त् की कैटेगरीज़ से भिन्न हैं। ग्रस्त् की कैटेगरीज़ सामान्य विशेषग् थी। कगाद के पदार्थ तत्वदर्शन की चीज़ है, उनका विमाग श्ररस्त् की तरह 'लों जिकल' नहीं विल्क श्रीटोलों जिकल हैं।

सात पदायों में द्रव्य प्रयम और प्रधान है। कार्य के समवायी कारण श्रीर गुण तथा कर्म के श्राश्रयभूत पदार्थ को द्रव्य कहा हैं। १ द्रव्य नी हैं—पृथ्वी, जल, तेज वायु, श्राकाश, काल, दिक श्रातमा श्रीर मन। वात्स्यायन ने मन की गणना इंद्रियों में की थी, वैशेषिक में वह प्रथक द्रव्य माना गया है। श्रव हम उक्त नी द्रव्यों का कमशः वर्णन करते हैं।

पृथ्वी—िकसी पदार्थ के लक्षण में उस का एक ऐसा गुण वतलाना चाहिए, जो उस के ख्रातिरिक्त किसी पदार्थ में न पाया जाय । ख्ररस्त् के मतानुसार लक्षण में 'जीनसं (पदार्थ किस श्रेणी या सामान्य के ख्रंतर्गत है ) होर हिक्तरें शिया ( व्यावर्तक गुण ) वतलाना चाहिए । पृथ्वी द्रव्य है यह उप के 'जीनस' का कथन हुद्या । वह गंधवाली है यह उस का व्यावतर्क गुण हुद्या । वहुधा भारतीय वचारक उपर्युक्त लक्षण के पहले माग को छोड़कर देते हैं । गंधवान् (पदार्थ) को पृथ्वी कहते हैं, यही लक्षण पर्यान समक्ता जाता है । वह पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य खोर ख्रातित्य । परमाणु लग से पृथ्वी नित्य ह । कार्यक्त से पृथ्वी ख्रानित्य है । पृथ्वी एक ख्रौर विभाग के ख्रनुपार तीन प्रकार की भी है, शरीर इंद्रिय ख्रौर विपय के भेद से । हमारा शरीर पार्थिव है । गंध का ग्रहण करने-

क्रियागुणवत्समवाविकारणमिति द्रव्यवाचणम् वै० सृ० १-१-१५

वाली वारोहिंय भी पार्थिव है जो नातिका के अप्र भाग में रहती है। विषय मिट्टी पत्थर अादि हैं, जिन का प्रत्यक्ष होता है।

गंध तो पृथ्वी का व्यावर्तक गुरा है, वह ंगुरा जो उसे अन्य भूतों से अलग करता है। इस के अतिरिक्त पृथ्वी में रूप, रस, और स्पर्श भी पाए जाते हैं।

जल-शीतस्पर्शवान् जल है। पृथ्वी की तरह जल भी नित्य श्रीर श्रनित्य दो प्रकार का है। शरीर, इंद्रिय श्रीर विषय भेद से तीन प्रकार का भी हैं। शरीर वक्ष लोक में है, इंद्रिय रस का प्रहण करनेवाली रसना है जो जिहा के श्रय भाग में रहती है। विषय है नदी, समुद्र श्रादि। शीत रार्श के श्रितिरिक्त जल में रूप श्रीर रस भी हैं।

तेज या श्राम—उण्ल-रार्श लक्ष्ण है। परमास रूप से नित्य श्रीर कार्यक्ष से श्रीतंत्व होती है। श्रीर श्रादित्य लोक में है। इंद्रिय लप्प्माहक-चतु है जो काले तारे के श्राम भाग में रहती है। विषय चार प्रकार का है; एक पार्थिव जैसे श्रीम; दूसरा दिव्य (श्राकाश ते संबद्ध) जैसे विजली; तीसरा उदर्य, वह श्रीम जो पेट में भोजन पचाती है; चीथा खिनज, जैसे सुवर्ण।

नैयायिक सुवर्ण को तेजस पदार्य मानते हैं। वास्तव में सुवर्ण पार्थिव है अप्रि के संयोग से कुछ पार्थिव माग सुवर्ण वन जाते हैं। सुवर्ण को तेजस सिद्ध करने के लिये दी गई सुक्तियां महत्त्व-पूर्ण नहीं है। अप्रि में रूप गुण भी है।

वायु—कारहित राश्वान् को वायु कहते हैं। वह नित्य श्रीर श्रनित्य दो प्रकार का है। शरीर वायुलोक में है। इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करनेवाली क्वचा (साल) है जो नारे शरीर को दके है। विषय युन्हांदि को कँपानेवाली इवा ग्रौर शरीर के ग्रंदर मंचार करनेवाले प्राण हैं। शरीर में एक ही वायु संचार करता है लेकिन उपाधि-भेद में उस के ज्रिनेक नाम हो जाते हैं।

> दृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभि मएडले उदानः कएठदेशस्थो व्यानः नवं शरीरगः।

हृदय में 'प्राण्', गुदा में 'ग्रागन', नाभि में 'समान' ग्रौर कण्ट में 'उदान' संज्ञा हो जाती है। 'त्यान' सारे शरीर में व्याप्त है।

आकाश—आकाश में केवल शब्द गुगा है; वह एक और नित्य है। आकाश व्यापक पदार्थ है।

पुरवी, जल, तेज ग्रीर वायु नित्यदशा मे परमाणु रूप होते हैं।
परमाणुग्रों का प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर परमापरमाणुग्रों का ग्रनुमान किन प्रकार किया जाता है
हम देखते हैं कि वस्तुग्रों के टुकंड़ हो जाते हैं। प्रत्येक दीखनेजाली
चीज ग्रवयवों की वनी हुई है। ग्रवयवों ग्रीर छोटे ग्रवयव या टुकंड़ हो
तकते हैं। इस से सिद्ध होता है कि हम किसी चीज़ के जितने चाहें
उतने छोटे टुकंड़ कर सकते हैं। लेकिन ग्रनुभव यह है कि किमी वन्तु
के खंड-संड करने की सीमा है। इस का ग्रय यह है कि वस्तु को तोड़ नेतोड़ ते एक ऐसे स्टेज पर पहुँचा जा सकता है जब उस वस्तु के ग्रीर
टुकंड़ न हो सकें। खंड-खंड करना एक सीमा तक ही हो सकता है।
यदि हम इस सीमा को न माने तो क्या कोई हर्ज है? सीमा न मानने
से हर एक वस्तु ग्रनंत ग्रवयवों की वनी हुई माननी पड़ेगी। इस का
ग्राथ यह होगा कि तिल के दाने ग्रीर पहाड़ दोनों के ग्रनंत ग्रायव है
ग्रीर इसलिये दोनों बराकर हैं। इस नतीजे से वचने के लिये टुकंड़

करने की हद माननी चाहिए। हर्यमान या इंद्रिय-प्राह्म पदायों का वह छोटे से छोटा माग जिस के फिर अवयव या टुकड़े न हो सकें, परमासु कहलाता है। एक श्लोक है:—

> जालसूर्यमरीचिस्यं यत्सूक्षमं हर्यते रजः तस्य पष्टतमो भागः परमागुः स उच्यते ।

'गवाक्' में जाती हुई सूर्य की किरणों में जो सूदम रज के कण दिलाई देते हैं उन के छटवें जांश को परमाणु कहते हैं, सब परमाणुत्रों का एक ही परिमाण है। प्रत्येक भूव के परमाणु ज्ञलग-ज्ञलग प्रकार के हैं। पृथ्वी के परमाणुत्रों का गुण गंघ है; जल के परमाणुत्रों का शीत स्पर्श; तेज के परमाणुत्रों का उप्ण स्पर्श इत्यादि। दो परमाणुत्रों के संघात को 'द्रायणुक' कहते हैं। तीन द्रायणुकों का एक 'च्यणुक' होता है। त्र्यणुक में छः परमाणु होते हैं। परमाणु का अग्रु परिमाण है। द्रायणुक का भी यही परिमाण है। च्यणुक का मध्य महत् परिमाण है। च्यणुक का अग्रु परिमाण नहीं होता। परमाणुत्रों को संख्या वड़े परिमाणों (महत्वरिमाण) का कारण होती है। परमाणुत्रों में वाहर भीतर का भेद नहीं है। उन में स्वामाविक गित नहीं है। गित का कारण ज्ञहरूय वतलाया जाता है। द्रश्यमान पदार्थों के गुण उन के उपादान-कारण परमाणुत्रों के गुणों के ज्ञनुसार हैं। प्रलय-काल में पदार्थ परमाणुल्य हो जाते हैं।

पकाने से कन्चे घड़े का रंग वदल जाता है श्रीर घड़ा पका हो जाता पीलुपाक श्रीर हैं। प्रश्न यह है कि परिवर्तन परमासुश्रों में पिटपराक होता है या श्रवयवी घड़े में। वैश्रोपिक का मत

१ दे॰ कारिकावली पर मुक्तावली, प्रत्यवस्त्रण्ड, ३७, राधाष्ट्रत्यन, भाग २, पृ॰ १९६

'पाकवाद' कहलाता है। पकाने पर पहला घड़ा परमासुद्रों में विशीर्ष होकर नष्ट हो जाता है। गर्मी लगने से विशीर्ष परमासुद्रों का रंग लाल पड़ जाता है। यह परमासु फिर घट रूप में परिवर्त्तित हो जाते हैं। एक घड़ा नष्ट होकर दूसरा घड़ा उत्पन्न होता है।

न्याय का सिद्धांत इस से भिन्न है; उसे 'पिटरपाकवाद' कहते हैं। रंग का परिवर्तन अवयवों या परमागुओं और अवयवी या घड़े दोनों में साय साथ होता है। यह मत ठीक मालूम होता है। यदि सचमुच एक घड़ा नष्ट होकर दूसराधड़ा उत्पन्न होता है तो दूसरे घड़े को 'वही' घड़ा नहीं कह सकते। अनुभव में तो वही घड़ा दिखाई देता है; वही आकार रह्ता है सिर्फ रंग में भेद हो जाता है।

निरवयव होने पर भी परमागुत्रों को परिमायडच्य या गोले के त्राकार का कहा जाता है।

कुछ पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि भारतीय परमाणुवाद, यूनान का प्रभाव ? सिकंदर के हमले के समय, भारत का यूनान में संपर्क होने का फल है। यह मत समीचीन नहीं मालूम होता। यूनान में परमाणुवाद का जन्मदाता 'डिमोक्रिटस' या। उस के श्रीर कणाद के परमाणुवाद में बहुत भेद है। जैन-परमाणुवाद भी यूनानों से भिन्न है। पहली वात यह है कि डिमोक्रिटस चैतन्य-तत्त्व को नहीं मानता था; वह जड़वादी था। जैन श्रीर कणाद दोनों श्राहमा की श्रलग सत्ता मानते हैं। भारतीयों के परमाणु श्राहमाश्रों से भिन्न हैं जब कि डिमोक्रिटस का श्राहमा सद्दम परमाणुश्रों का ही विकार है। दूसरे भारतीय परमाणुश्रों में रूप, रस श्रादि 'सेकएडरी क्यॉलिटीज़' मानी जाती हैं, जिन का श्रमाव यूनानी श्रीर योष्पीय परमाणुवाद की विशेषता है। तीसरे, भारतीय परमाणुश्रों में गित स्वाभविक नहीं है, विक श्रहण्ट या

ईश्वर या ( जैनों के ) धर्मास्तिकाय से ग्राती है। डिमोक्रिटस के पर-माणुओं में स्वयं-सिद्ध गति है। कणाद के परमाणु नाना प्रकार के हैं; डिमोक्रिटस के सब परमाणु एक से गुणवाले हैं जिन में सिर्फ़ ग्राह्मस, ग्रीर परिमाण का भेद है।

श्राधुनिक विज्ञान ने परमागुत्रों के भी खरड कर डाले हैं। सव तत्त्वों के परमाग्रु श्रंततः विद्युत्-तरंगों के विकार हैं। वे या तो भावात्मक (मॉलीटिव) या श्रभावात्मक (निगेटिव) विद्यदगुत्रों के संघात-मात्र हैं।

कुछ मीमांसकों का मत है कि तम या ग्रंघकार को ग्रलग द्रव्य मानना चाहिए। नीला ग्रंघकार चलता हुग्रा मालूम होता है। दीफ़ को हटाने से ग्रंघकार हटता हुग्रा प्रतीत होता है। यदि व्यंघकार में किया (चलना) ग्रीर गुण (नीलल्प) हैं तो उसे नया द्रव्य क्यों न मानें ? न्याय का उत्तर है कि प्रकाश का ग्रमाव ही ग्रंघकार है। ग्रमाय को पदार्थ मान ही लिया है। न्याय का मत वैज्ञानिक भी है। ग्रंघकार का चलना भ्रम से प्रतीत होता है। नीलल्प मी भ्रम है। ग्रव ग्रन्य द्रव्यों का वर्णन करते हैं।

काल — ग्रतीत, वर्तमान, भविष्य ग्रादि के व्यवहार का कारण काल है। 'ऐसा हुग्रा', 'ऐसा होगा' ग्रादि व्यवहार विना काल के नहीं हो सकते। काल एक ग्रीर व्यापक तथा नित्य है।

दिस-पूर्व, पश्चिम आदि के व्यवहार का कारण दिशा है। यह भी एक, नित्य और विमु है। याची, प्रतीची आदि भेद श्रीपाधिक अर्थात् स्योदय आदि की अपेक्षा से हैं। इसी प्रकार काल के तीन भेद भी श्रीपाधिक है। ग्रात्मा—जिम में जान रहता है वह ग्रात्मा है। जानना विना जानने वाले के नहीं हो मकता। ग्रात्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा ग्रीर दूसरा परमात्मा। जीवात्मा हर शरीर में ग्रालग-ग्रालग है। प्रत्येक जीव व्यापक ग्रीर नित्य है। सर्वत्र ईश्वर एक ही है।

ग्रात्मा शरीर से भिन्न है; वह इंद्रियों का ग्रिषण्ठाता है। इंद्रियों प्रत्यक्ष ज्ञान की करण हैं ग्रीर करण विना कर्ता के नहीं रह नकता। इसिलये इद्रियों से भिन्न ग्रात्मा को मानना चाहिए। ग्रात्मा इंद्रियों ग्रीर शरीर का चेतन्य-मंपादक है। शरीर भी ग्रात्मा नहीं है। मरे हुये व्यक्ति का भी शरीर वर्त्त मान होता है। किर उसे मरा हुन्ना क्यों कहते हैं। क्योंकि उस में ग्रात्मा नहीं रहती। यदि शरीर ही ग्रात्मा होता तो मृत शरीर भो जान सकता; उम में भो चैतन्य होता। श्रारीर के ग्रावयव घटते बढ़ने रहते हैं; शरीर वदलता रहता है। यदि परिवर्त्त नराति शात्मा होता तो बचपन की बाते बड़ी उम्र में याद न रहतीं।

यदि कहो कि पहले शरीर से उत्पन्न संस्कार दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न कर देते हैं तो ठीक नहीं। श्रानंत संस्कारों की कल्पना में 'गौरव' है। जहाँ एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहा श्रानेक वस्तुएं मानने में गौरव दोप होता है।

जन्मते ही वालक की स्तन-पान में प्रवृत्ति होती है, यह पिछ्की जन्म के सस्कारों के कारण है 'इससे मेरा भला होगा' (इन्ट-साधनता-धान) यह जान ही, न्याय के मानस-शास्त्र में, प्रवृत्ति का कारण है। मा के स्तन-पान में भलाई होगी, यह जान संपादन करने का अवसर

<sup>°</sup> करणं हि सकत् कम्-कारिकावती प्रत्यत्त-खंड, ४७ २ वही, ४८

वालक को इस जन्म में नहीं मिला है, इसिलए पिछला जन्म मानना चाहिए। यदि पूर्व जन्म है तो उस का स्मरण क्यों नहीं होता ? उत्तर यह है कि स्मरण के लिये उद्वोधक ( स्मृति को जगाने के हेतु ) को आवश्यकता होती है। इस जन्म में भी हम हर समय हर चीज़ को याद नहीं करते। उद्वोधक होने पर ही पहले अनुभव की हुई चीज़ें याद आती हैं। इसिलए स्मृति का अभाव पुनर्जन्म के विरुद्ध नहीं है।

इंद्रियों को ही ज्ञात्मा मानने में क्या हर्ज है ? वे ज्ञान की करण ज्ञीर कर्ता दोनों क्यों नहीं हो सकतीं ? उत्तर यह है कि एक इंद्रिय का नाश हो जाने पर उस इंद्रिय ते प्रत्यक्ष किये पदार्थों की स्मृति वनी रहती है, जो कि ज्ञान्त्रेप करनेवाले के मत में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कुछ अवस्था के बाद अंघा हो जाय तो उस की देखे हुथे पदार्थों की त्मृति नण्ट नहीं हो जाती। यह स्मृति-ज्ञान ज्ञात्मा में रहता है।

भी अपने देखे हुये पदार्थ को सूंघता हूँ यहां देखना श्रीर एँ, घना किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान है। देखे हुये का स्मरण झाणेंदिय (नासिका) नहीं कर सकती। इसलिये दोनो ज्ञानों का आश्रय आस्मा को मानना चाहिए जो ऑन्ड और नाक दोनो से भिन्न है।

चन्नु त्रादि इंद्रिय चेतन न सही, मन की चैतन्य-युक्त मानने में क्या हर्ज है ? न्याय का मत है कि मन त्रागु है, उस का प्रत्यच्च नहीं हो सकता । यदि मुख, दुःख त्रागु मन के धर्म होते तो उन का प्रत्यक्ष न होता । प्रत्यक्ष महत्परिमाण के विना नहीं हो सकता। मन त्रागु है, यह त्रागे वताया जायगा । इस प्रकार रारीर, इंद्रियों त्रौर मन से भिन्न त्रात्मा को सत्ता निद्ध होती है ।

जैसे रथ को गति से सारिय का अनुमान होता है इसी प्रकार ज्ञान, प्रयत्न आदि चेष्टाओं से, दूसरों के शरीर में आत्मा है, ऐसा अनुमान होता है। ग्रहंकार (में हूँ) का ग्राश्रय भी ग्रात्मा है, शरीरादि नहीं। ग्रात्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरी इंद्रियां उसे नहीं देख सकतीं। जातमा विभु है। बुद्धि ग्रर्थात् ज्ञान, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, ग्रधमं संस्कार ग्रादि उस के गुण हैं। बुद्धि दो प्रकार की है, ग्राप्त् ग्रांदे हैं। ग्राप्त् की है, ग्राप्त् प्रत्यक्ष, ग्राप्तान, उपमान ग्रीर शब्द। संस्कार-जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं।

जीवात्मा को सिद्ध करने के बाद परमात्मा की सत्ता सिद्ध करनी चाहिये। न्याय-दर्शन के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का विवेचन तथा उस की सिद्धि के प्रमाण हम पीछे दे चुके हैं। वैशेषिक में भी न्याय के अनुसार ईश्वर को जगत का निमित्त कारण तथा अट्टब्ट-व्यवस्था पूर्वक विश्व का नियंता माना गया है। उस प्रसंग में एक वात स्मरणीय है कि वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं से सृष्टि होती है। किंतु परमाणु जड़ और अचल हैं। ईश्वर प्रथम दो परमाणुओं को मिलाता है, वाद में जाति परंपरा से सृष्टि विकास होता जाता है।

मन—मन्नां द्रव्यों में श्रांतिम द्रव्य है। सुल, दुःख शादि की उपलब्धि का साधन मन है। नन एक इंद्रिय है। प्रत्येक श्रातमा एक श्रलग मन से संबद्ध है। मन परमाशुरूप श्रीर श्रनंत है।

ं द्रव्यों का वर्णन हो चुका श्रय श्रन्य पदायों का वर्णन करते हैं। वैशेषिक सूत्र में १४ गुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उन में

सात श्रीर जोड़ दिए हैं । सूत्र में 'च' के गुण पदार्थ प्रयोग से इन सात गुणों की श्रीर संकेत के,

<sup>&</sup>quot; बही, ४०

ऐसा टीकाकारों का मत है (देखिये वैदोपिक स्त्रोपस्कार)। विश्वनाय कहते हैं,

श्रय द्रव्याश्रिता जेया निगु सा निष्क्रिया गुसाः

श्रयीत् गुण द्रव्यों के झाश्रित रहते हैं; उन में श्रीर गुण नहीं होते, न किया होती है। चौवीस गुण यह हैं—त्रप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृयक्त, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, रनेह शब्द, बुद्दि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म श्रीर संस्कार।

नेत्रेंद्रिय से प्राह्म गुण को 'रूप' कहते हैं जो सात प्रकार का है अर्थात् सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, लाल, किपश और चित्र । पृथ्वी, जल और वायु रूपवान् पदार्थ हैं । जल में ग्रभास्वर शुक्ल, ग्रिम में मास्वर (चमकनेवाला ) शुक्र गुण है । पृथ्वी में सातों रंग हैं । रस छः प्रकार का है—मधुर, लद्दा, नमकीन, कदु या कड़वा, कन्नाय और तिक्क । गंध दो प्रकार को है, सुगंध और दुर्ग ध । स्पर्श, शीतल, उपण और श्रमुप्णाशीत (न गर्म न ठंडा) तीन प्रकार का है । रस पृथ्वी और जली में रहता है, गंघ पृथ्वी में, स्पर्श पृथ्वी, जल और तेल में । नित्य पदायों के रूपादि श्रपाकल और नित्य होते हैं । पाकल का अर्थ है ग्रिमि—संयोग-जन्य।

एक दो. श्रादि के व्यवहार का हेतु संख्या है। नवीं द्रव्यों में रहती है। मान-व्यवहार (कम श्रीर ज्यादा) के व्यवहार का कारण परिमाण है। वह चार प्रकार का होता है—श्रूणु, महत्, दीघ श्रीर हत्व । परमाणुश्रों श्रीर द्वयणुकों का श्रुणु परिमाण है। मन मी श्रूणु है। घट का महत् परिमाण है; श्राकाश का परम महत् या दीघे। द्वयणुक का हत्व परिमाण भी कहा जाता है।

पृयक व्यवहार का कारण पृयक्तव गुरा है। सब द्रव्यों में रहता है।

गोत्व, अश्वत्व आदि कल्पना मात्र हैं। योदों की जाति विरोधिनी कुछ युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

- (१) यदि जाति व्यक्ति से पृथक् या भिन्न ई तो उसे व्यक्ति में अलग भो दिलाई देना चाहिये; यदि व्यक्ति से अभिन्न हे तो फिर व्यक्ति मात्र को ही मानना चाहिये। जाति व्यक्ति से भिन्न और अभिन्न दोनों नहीं हो सकती, विरोध के कारण ।
- (२) यदि जाति व्यक्ति से भिन्न है तो वह व्यक्तियों में ही श्रविस्यत रहती है या सर्वगत होती है ? सर्वगत श्रयवा व्यापक नहीं हो सकती क्योंकि दो व्यक्तियों के श्रंतराल (वीच) में जाति नहीं दिखाई देती। यदि कहो कि व्यक्ति में स्थित होतो है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्ति के उत्पन्न होने से पहले उस स्थान में श्रविद्यमान जाति उस व्यक्ति में कहाँ से श्रा जातो है ! यदि कहो कि उस नये व्यक्ति में जाति उत्पन्न हो जाती है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि नित्य होने के कारण जाति उत्पन्ति होन है। यदि कहो कि दूसरे व्यक्ति से चलकर इस नवोत्पन्न व्यक्ति में श्राजाती है तो भी श्रयुक्त है, क्योंकि जाति कोई मूर्च पदार्थ नहीं जो जिंद कर श्राये। श्रीर यदि मान लें कि जाति चल कर श्राती है तो पहले व्यक्ति में उस का श्रमाय हो जायगा। यह भी नहीं कह सकते कि जाति का एक श्रंश एक व्यक्ति में से चल कर दूसरे में श्राजाता है क्योंकि जाते श्रंशहीन या निरवन्त्व है। इसी प्रकार व्यक्ति का नाश होने पर यदि जाति वहीं रह जाती है तो उपलब्ध क्यों नहीं होती! यदि कहो नष्ट हो जाती है तो ठीक नहीं क्योंकि जाति नित्य है।

भ—पृथकःवे व्यक्तितो जातिः दृश्यते पृथगेव सा ।
ग्रमेदे व्यक्तिमान्नं स्याद् द्वेधा चेत विरोधतः ॥

दूसरी जगह भी नहीं जा सकती श्रमूर्त होने से ।. फलतः हर प्रकार कठिनाई है।

(३) यदि मान लिया जाय कि जाति व्यक्ति में वर्तमान होती है। तो प्रश्न उठता है क्या संपूर्ण जाति एक व्यक्ति में रहती है या उस का कोई एक ग्रंश १ स्पष्ट ही एक जाति एक साथ ग्रानेक व्यक्तियों में संपूर्ण रूप से वर्तमान नहीं हो सकती। जाति के निरवयव होने से

दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं।

इसी प्रकार अनेक तर्क वौद्धों ने जाति के विरुद्ध दिये हैं। नैयायिकों तथा मीमांसकों ने इन आपित्तयों का समाधान करने की चेण्टा
की है। ज्योमशिवाचार्य को ज्योमवती टीका में तथा पार्य सार्थिमिश्र
की शास्त्रदीपिका में वौद्ध मत का विस्तृत खर्ण्डन किया गया है। जाति
की वास्त्रविकता के एक में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि उस का हमें
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वह ज्ञान कभी वाधित नहीं होता। अनेक
गीओं को देखकर उन में अनुगत गोत्व सामान्य का हम प्रत्यक्ष अनुमव
करते हैं। फिर कोई दूसरा प्रमाण उस का कैसे खर्ण्डन कर सकता है।
प्रत्यक्ष से ही यह ज्ञात होता है कि सामान्य व्यक्ति से अभिन्न है और
यह भी कि वह अनेकों में रहता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो
एक है वह अनेकों से समवेत न हो; एक होता हुआ भी आकाश एक
ही वर्त्र से समवेत नहीं है। पार्य सार्थिमिश्र का कथन है कि प्रमाणवर्ष से सामान्य को व्यक्ति से भिन्न और अभिन्न दोनों हो कहा जा
सकता है; प्रतीति से अधिक वलवान कोई तर्क नहीं है।

<sup>े—</sup>नागाति न च तन्नासीइस्ति पश्चान चांरावत् । जहाति पूर्वनाधारमहो ध्यसनसन्तति ॥

र देखिये प्रशस्तपाद भाष्य-समान्य पदार्थं पर न्योमवती श्रीर शास्त्र-दीपिका-१-१-२

विशेष दियों (परमासुद्रां, आकाश, काल ग्रादि) में ग्हते, हैं ग्रीर ग्रनंत हैं। 'विशेष' की उपस्थित 'के कारण ही एक परमासु दूसरे परमासुद्रां से ग्रीर एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से ग्रलग रहता है। चटादि ग्रिनित्य पदार्थों में विशेष नहीं माने जाते। ग्रालोचकों का चिचार है कि 'विशेष' वेशेषिक की—वैशेषिक नाम 'विशेष' से ही पड़ा है—सबसे व्यर्थ धारणा है। यदि परमासुद्रां को एक दूसरे से भिन्न करने के लिये ग्रसंख्य विशेषों की ग्रावश्यकता है तो विशेषों को भिन्न करने के लिये ग्रीर किसी की ग्रावश्यकता है तो विशेषों को भिन्न करने ग्रीप भिन्न रह नकते हैं तो परमासुद्रां में भी स्वतः भेद रह सकता है। विशेष पदार्थ मानने में ग्रावश्यक दीप ग्राता है।

नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अयुत्तिस्द्र पदार्थों में समवाय संबंध रहता है। जिन दो पदायों में एक दूसरे रामवाय के आश्रय से ही रह सकता है उन्हें 'अयुत-सिद्ध' कहते हैं। अवयव-अवयदी, गुर्ग-गुर्गी, किया-कियावान्, जाति-व्यक्ति, विशेष-नित्यद्रव्य, यह 'अयुत-सिद्ध' पदार्थ हैं। इन में सम्वाय संबंध रहता है।

वैशेषिक का ख्रंतिव पदार्थ 'द्यमाय' है। यह चार प्रकार का है, प्रागमाय, प्रध्वंसामाय, ख्रन्योन्यामाव, ख्रौर ख्रास्यंतामाय।

प्रागभाव त्रनादि त्रीर सान्त होता है। उत्पत्ति से पहले घट का त्रनादि प्रागभाव होता है जो घट की उत्पत्ति से नए हो जाता है।

<sup>ं</sup> दंश्विप शास्त्रवीपिका ( निर्मय सागर प्रेस ) ए० १०१

प्रव्वंसाभाव सादि ( ग्रादि वाला ) ग्रौर ग्रनंत होता है। उत्पत्ति के वाद नारा होने वाले घट का ग्रभाव इसी प्रकार का होगा।

तीनों कालों के ग्रमाव को ग्रत्यंतामाव कहते हैं। खपुष्प (ग्राकाश-कुतुम) ग्रीर शशश्क्ष का ग्रत्यंनामाव है।

एक वस्तु कादूसरी वस्तु में जो अभाव होता है उसे 'श्रन्योन्याभाव या पारस्परिक अभाव कहते हैं। घट का पट में अभाव है श्रीर पट का घट में।

श्रभाव पदार्थ को मानना श्रावश्यक है। यदि वस्तु श्रों का श्रभाव न हो तो सब पदार्थ निःव हो जायं; किसी का नाश न हो सके। यदि प्रागमाव को न माना जाय तो सब वस्तु श्रां को श्रमादि मानना पड़ेगा। प्रद्व्यविंसामाव को न मानें तो वस्तुश्रों का कमी नाश न होगा। यदि श्रम्योन्यामाव की सता से इनकार किया जाय, तो वस्तुश्रों में भेद नहीं रहेगा; यदि श्रम्यन्तामाव को कस्पना न की जाय तो सर्वत्र सब चीजों की सत्ता संमव हो जायगी। "

सात पदाभों का वर्णन समाप्त हुआ। संसार की कोई चीज इन सात पदाभों के वाहर नहीं रह जाती; इसिलिये सात ही पदार्थ हैं, ऐसा सिद्ध होता है।

न्याय-वैशोधक के दार्शनिक मिद्धांत मनुष्यों की सामान्य मुद्धि के न्याय वैशेषिक का महन्द; अनुकूल हैं। जट और चेतन का स्पष्ट भेद उसकी शाखोचना तास्त्रिक मान लिया गया है। पदार्थों में ज़बर्दस्ती एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। पृथ्वी, जल आदि भूतों को नर्वया मित्र मान लिया गया है। पचास वर्ष पहले बोरप के वैज्ञानिक नत्वों में आंतरिक भेद मानते थे परंतु अब तब तत्वों को विद्युरगुओं में विश्लोग गीय माना जाता है। विद्युद पुत्रा विद्युतरंगे हो आधुनिक

द रावाकृष्णन, भाग २ पू० ५२१

षिज्ञान के अनुसार विश्व का अतिम तत्व हैं। आत्मा को शरीर, इंद्वियों आदि से भिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रवल सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रवल सिद्ध करने के लिये न्याय ने फिया है। ईश्वर की सिद्धि के लिये तो न्याय की युक्तियाँ प्रसिद्ध ही हैं। भारत के किसी दूसरे दार्शनिक संप्रदाय ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की। उदयनाचार्य की 'कुसुमांजिल'भा तीय दर्शन साहित्य में एक विशोष स्थान रखती है।

चैशोषिक स्तों में ईश्वर का चर्णन नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि वैशोषिक पहले अनीश्वरवादी था। वास्तव में न्याय और वैशोधिक दोनों में जड़वादी प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवात्मा और परभात्मा को पृथ्वी ग्रादि जड़भूतों के साथ जकड़कर वर्णन कर दिया है। जैनों का जीव-श्रजीव जैसा विभाग न्याय-वैशोपिक में नहीं है। द्रव्य की श्रपेक्षा शब्द को गुर्ण मानना ज़्यादा श्राधुनिक है। सामान्य की श्रवण सत्ता मानना स्थूल सिद्धात है। वैशोपिककार ने सामान्य और विशोप को बुद्धया पेक्ष या बुद्धमूलक, वौद्धिक पदार्थ, वतलाया है जो ठीक मालूम होता 'है।, द्रव्य गुण ग्रादि की श्रालोचना के वारे में श्राणे वर्णन होगा।

न्याय देशोपिक सब श्रात्माश्रों को विश्व मानते हैं। यदि सब श्रात्मा विश्व हैं तो सब का सब शरीरों श्रोर मनो से संसर्ग होता होगा, जिसका परिसाम हर एक को सब मनुष्यों के हृदय या मस्तिष्क का श्रान होना चाहिए। पर-चित्त-श्रान साधारण वात होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों ? क्यांकि श्रात्मा का एक विशाप मन स संबद्ध होना 'श्रहण्ट' के श्रधान है। नस्तुतः श्रहण्ट न्याय-वैशोधिक की किटनाह्यों का ही दृसरा नाम ह। स्रिष्ट के श्रारंभ में परमाणुश्रा की गित भी श्रहष्ट से दोती है। बहुत सी व्यापक श्रात्माश्रों के बदल एक स्वैतन्य शक्ति को

'मानना ज्यादा संगत है। जीवों का भेद मन ग्रादि की उपाधि से सिद्ध हो सकता है। यह वेदांत का सिद्धांत है।

परंतु न्याय-वैशिषिक की खात्मा चेतन नहीं है। चैतन्य खात्मा का गुए हैं जो खाता रहता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जीव में चेतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। मोक्ष दशा में जीव। में इंद्रियों के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इस लिए चैतन्य भी नहीं होता। मुक्त जीव लड़ होते हैं। यदि चैतन्य गुए उत्पादन-शील हैं तो ख्रात्मा भी वैसी ही सकती है। इस प्रकार ख्रात्मा ख्रानित्य हो जायगी।

मो अद्या में जीव में सुल भी नहीं होता। दुःल के अत्यंत अमाय का नाम ही मोक्ष है। निरानंद जड़ायस्या जिसे नैयायिक मोक्ष कहते हैं. स्पृह्णीय नहीं मालूम होती।

न्याय-वैशोपिक का मत श्रोत या वेद-मूलक नहीं है। उपनिपदों ने इस श्रीर मुक्त पुरुप के आनंदमय होने का स्पष्ट वर्णन है। 'इह के श्रानंद को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता। उसी को पाकर श्रानंदी होता है' हत्यादि। नैयायिक श्रुति पर नहीं, तर्क पर निर्भर रहते है। १ भारतीय तर्कशास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार और विद्धांत दिये हैं। वर्कशास्त्र को उन्नित का श्राधा श्रय नैयायिकों को श्रीर श्राधा लेन, वीद श्रादि विचारका को मिलना चाहिए।

१ नैयाविक प्यारमा के प्रमुसार चुति के 'श्रानन्द-युक्त' का शर्थ 'यु:प्ररहित' ही है। रेषप्र शप्रे में खुति का निरस्कार न्याय ने कभी भही किया।

### तीसरा अध्याय

# सांख्य-योग

प्रोफ्तेषर मैक्समूलर वेदांत के वाद सांख्य को भारतवर्ष का सह ने महत्त्वरूण दर्शन मानते हैं। इम देख चुके हैं कि कट, र्वेतार्वेतर और मैत्रायणी उपनिपद् में सांख्य के विचार पाए जाते हैं। नगवद्गीता में भी प्रकृति और तीन गुणां का विस्तृत वर्णन है। नहाभारत के अनुगीता में पुरुष और प्रकृति का भेद समभावा गया है। पुरुष जाता है तथा अन्य चौवीस तस्य जंय। प्रकृति और पुरुष का भेद जात हो जाने पर गुनित हो जाती है। परंतु अनुगीता पुरुषों की अनेकता को उपाधिनृत्यक मानती हैं। वास्तव में पुरुष एक है जिमें ईश्वर कहते हैं। अन तक सब ग्रंथों का सांख्यसेश्वर सांख्य था।

सांख्य का साहित्य है। श्वेताश्वेतर में 'किषल' शब्द आता है। सांख्य का साहित्य है। श्वेताश्वेतर में 'किषल' शब्द आता है। भगवद्गीता में भगवान् ने किषल को अपनी विभूतियों में गिनाया है —िसदों में किषल मुनि में हूं (सिद्धानां किषलों मुनिः)। किषल को विष्णु का अवतार भी वताया जाता है (देखिये भागपत पुराण)। श्री राधकृष्णन् किषल को बुद्ध से एक शताब्दी परले का ख्याल करते हैं (दे० भाग २ पृ० २५४)। कहा जाता है कि भांख्य अवत्यन स्त्र' और तत्त्वसमास' किषल की कृतियां हैं, पर इस विभय में कोई निश्चित प्रमाण नही दिया गया है।

सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ ईश्वरकुष्ण विरचित

'सांख्यकारिका है। इस श्रंय में सिर्फ ७२ छोटी छोटी कारिकाओं में सांख्य दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह कारिकाएं आर्या छंद में हैं। कारिकाएं तीसरी शताब्दी ईसवी की वतलाई जा है। किन्हीं गौड़पाद ने इन कारिकाओं पर टीकां लिखी है। यह गौड़पाद शावद मांह्क्योपनिपद पर कारिकाएं लिखनेवाले गौड़पाद से भिन्न हैं। दोनों गौड़पादों सिद्धांतों में बहुत आंतर है। कारिकाकार गौड़पाद श्री शंकराचार्य के गुरु के गुरु और मायावाद के आदि अवर्तक कहे जाते हैं। उनके विषय में इम आगे टिखों। सांख्य-कारिकाओं पर वाचहमित्र मिश्र ने नी टीका की है जो 'सांख्य तत्व कीमुदों' के नाम से प्रसिद्ध है अपनी व्याख्या के आरम में श्री वाचदर्गत ने महामुनि किपल, उनके शिष्य आसुरि. पद्मिशाचाय्य तथा ईश्वरकृष्ण को नमस्कार किया है। कारिकाओं पर नारायण ने 'सांख्य-चंद्रिका' को रचना की है।

प्रोक्तेतर मैक्समूलर ने अपने 'सिक्स , सिस्टम्स आक इंडियन किलॉलकी,' नामक अंथ मेंयह सिद्धकरने की चेश की है कि 'तत्वतमाल' पुस्तिका लांख्य कारिकाओं से प्राचीन है। अन्य दशंतों के प्राचीन स्वीं की भाँति लांख्य के स्त्र नहीं पाये जाते। उक्त प्रांक्तरे 'तत्वसमास' की स्त्रस्यानी समझते हैं। १ परंतु उनकी इस सम्मित का जादर नहीं किया गया है। प्रोक्तेतर कीय ने उक्त मत का तीत्र खंडन किया है 'तत्वसमाल' की नापा कारिकाओं से नवीन मालूम होती हैं। 'सवदर्शन नंकर,' में मायवाचार्य 'तत्त्वसमाल' का ज़िक नहीं करते। 'सवदर्शन 'त्रह' में 'जांख्य-अययन-स्त्र, की ओर भी संकेत नहीं है। 'भायव' का समस चौदर्शी शताब्दी है (१३८० ई०), इसलिये कुछ विद्वान सांख्यस्त्र की महत वाद की रचना मानते हैं।

६ देखिए ए० २६४

सांख्य सूत्रों पर श्री विज्ञानभिन्न (सोलहवीं शताब्दी) ने 'सांख्य-प्रवचन भाष्य' लिखा है। विज्ञानभिन्न सूत्रों को कपिल की कृति मानते हैं। सूत्रों में बहुत सी वातें नइ पाई जाती हैं। उनमें न्याय, वैशोधिय, विज्ञान गद, सूत्यवाद ग्रादि सब का खंडन है। मुत्रों में श्रुति का महत्त्र कुछ वढ़ जाता है; स्त्रकार वार-वार यह पिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि उसका मत श्रुति के अनुकूल है। अहैं तपरक श्रुतियां सन जीनों की एकता वतलाती है। सूत्रकार का कथन है कि यह एकता प्रात्म-जाति की एकता है, इस लिये साख्य का श्रुति से विरोध नहीं है (नाईत-श्रुति विरोधो जातिपरत्वात् )। सूत्रो पर वेदात का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्राणों की महिमा वढ जाती है। विज्ञान मिलु ने शाकर मायावाद का तीव खंडन किया है छोर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि सब दर्शन एक ही सत्य का उपदेश करते हैं। विज्ञानभिन्नु के मत में साख्य निरीश्वरवादी नहीं हैं। साख्यस्य कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ( ईर्वरासिद्धेः ), प्रत्यक्ष श्रीर श्रनुमान ईर्वर को सिद्ध नहीं कर नकते । श्रुति भी प्रधान ( प्रकृति ) का महिमा-गान करती है या मुक पुरुष का । विज्ञानभिन्नु कहते हैं कि यह ग्राचार्य का 'प्रोड़वाद' है । त्रन्यथा ग्राचार्य 'ईश्वरातिद्धः के स्थान पर 'ईश्वराभावात्' ऐसा सूझ वनाते ।

विज्ञान भिन्तु ने 'सांख्यसार' 'योगवात्तिक'; 'योग सार-संग्रः' 'ग्रीर ब्रह्मसूत्र पर 'विज्ञानामृत' नामक टीका भी लिसी है।

साख्य श्रांर योग में उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना कि न्याय योगदर्शन श्रोर श्रीर वैशिषक में । तत्व-दर्शन में सांख्य, श्रोर उसका साहित्य योग का मतिक्य है। योगदर्शन में पुरुषों से भिन्न रेश्वर को भी माना गया है, यही भेद हैं। परन्तु योग का ईश्वर श्रन्य दर्शनों के ईश्वर से मिन्न है। श्रन्य दर्शनों में जगत् के लग्दा तथा विश्व-नियन्ता के रूप में ईश्वर की कर्ष्यना की गई है। वैष्ण्व दर्शनों में भक्ति द्वारा ईश्वर-प्राप्ति को जीवन का परमार्थ माना गया है। किन्तु योग का ईश्वर जगत् का स्वष्टा श्रथवा विश्व का नियन्ता नहीं है। सृष्टि प्रकृति का विकार है श्रीर प्रकृति नित्य तथा स्वतन्त्र है, श्रतः सृष्टि-रचना में सान्निय्य-मात्र से श्रिषक पुरुष श्रथवा ईश्वर का हाथ नहीं है। योग-सूत्र में सर्वज्ञता को ही ईश्वर का लक्षण माना गया है, यद्याप टीकाकारों ने उसमें 'सर्व शिक्त महत्त्व के समायेश की भी चेष्टा की है। (१) ईश्वर-भक्ति श्रथवा ईश्वर प्राप्ति हमारे जीवन का चरम साध्य भी नहीं है। योग के श्रनुसार ईश्वर-प्राप्ति हमारे जीवन का चरम साध्य भी नहीं है। योग के श्रनुसार ईश्वर-प्राप्ति वान भी मन को एकाश्र करने का एक मार्ग है; किन्तु वही एकमात्र मार्ग नहीं है।

विना ईरवर से चंबंध रक्खे भी साधक मुक्त हो तकता है। कुछ विद्वान् जैनियों के मुक्त जीव श्रीर योग के ईर्वर में साहर्य देखते हैं। जेनी भी मुक्त जीव को ईर्वर या परमात्मा कहते हैं। जनका मुक्त जीव भी योग के ईर्वर की तरह सर्व होता है। लेकिन योग का ईर्वर केवल मुक्त पुरुप नहीं मालूम होता। मुक्त पुरुप तो केवल्य (केवलता, इक्लापन) में स्थित रहता हैं; उसे पूर्व पुरुपों का गुरु श्रीर सर्वजता के वीज का श्राधार नहीं कह सकते। केवल्यावस्था में प्रकृति का जान नहीं रह सकता।

योग को सांख्य का न्यावहारिक पूरक कहना चाहिए । चित्तहित्यों का निरोध कैंत्रे हो जिउने कैनस्य-प्राप्ति हो, यही वताना योग का

<sup>1—</sup>चंपं निरतिरायं सर्व न-बीजम्

उद्देश्य है! पुरुष वास्तव में प्रकृति सेन्न भि है; इस भिन्नता का व्याव-हारिक अनुभव योग से हो सकता हैं। योगद्वारा चित्त शुद्धि हुने विना कैवल-ज्ञान की उत्पत्ति असंभव है।

योग की धारणा बहुत प्राचीन है। ग्रायव नेद में योगद्वारा ग्रालंकिक शिक्यां प्राप्त करने का विश्वास पाया जाता है। कठ, तित्तिय ग्रार में जायणी उपनिपदों में योग का परिभाषिक ग्रार्थ में प्रयोग हुन्ना है। भें जी उपनिपद में पड़क्त योग का वर्णन है। लिलतियरतर में लिखा है कि समय में तरह तरह की यौगिक कियायें प्रचलित थीं! पिटकों में योग द्वारा चित्त स्थिर करने का वर्णन पाया जाता है। गीता ग्रीर महाभारत में सांख्य ग्रोर योग का नाम साथ ताथ लिया जाता है। जैनधर्म ग्रीर बौद्धमें दोनों योग की व्यावहारिक योग्यता में विश्वास रखते हैं

पतंजित के योगदर्शन में विखरे हुये योग-संबंधी विचारों का नैज्ञा-निक ढंग सेंग्ंबाह कर दिया गया है। योग-स्त्रों को शेली वड़ी सरस हैं; राज्दों का चुनाव सुन्दर है। व्यास-भाष्य (४०० ई०) योग स्त्रों पर भागनीय टीका है। राजा भोज की 'भोजवृत्ति' व्यास-भाष्य के ही श्रीश्रार पर तिखी गई है श्रीर श्रीधिक सरल है। याचस्पति मिश्र ने 'व्यासभाष्य' पर 'तत्त्ववैशारदी' लिखी। विज्ञानभिद्ध ने 'योगनात्तिक निखा है। यह 'योगभाष्य' पर टीका है।

नीचे हम सांख्य-कारिका के कुछ उद्धरण अनुवाद-सहित देते हैं।
पाटक देखें में कि थोड़े शन्दों में कारिका-कार ने
सांख्य के सिद्धांतों को कैसे स्पष्ट रूप में प्रकट
किया है। मागर में सागर भरने की कला भारतीय दार्श्वानकों के ही
भाग में आई थी।

वीन प्रकर के दुःखों की निर्मात्त तस्वज्ञान के विना नहीं हो सकती । इसलिये, व्यक्त-अव्यक्त, और पुरुष का ज्ञान संपादन करना चाहिए ।

मूलप्रकृतिरिवकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयःसत पोडशकस्त विकारो न प्रकृतिर्निवकृतिः पुरुषः ॥३॥

ग्रर्थ:—मृल प्रकृति (प्रधान या ग्रव्यक्त ) किसी की विकृति या विकार नहीं है; महन्, ग्रहंकार ग्रीर पांच तन्मानाएं यह प्रकृति ग्रीर विकृति दोनों हैं; सोलह—पंचभूत, दश इंद्रियां ग्रीर मन—विकार है, यह किसी की प्रकृति नहीं होते। पुरुष न प्रकृति है न विकृति।

हेतुमद्नित्यमव्यापि सिक्तयमनेकमान्नितं लिङ्मम् सावययं पततन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यकम् ॥१०॥

ग्रर्थ—व्यक्त का लक्षण वतलाते हैं। व्यक्त हेतुवाला, श्रतएव श्रमित्य हैं; व्यापक नहीं है, कियावान हैं; व्यक्त श्रमेक हैं, श्रत्येक पुरुप की वृद्धि ग्रादि ग्रलग होते हैं; ग्रपने कारण के श्राधित है। प्रधीन का लिंग ग्रायीत् श्रमुमान कराने वाला है; सावयव ग्रायीत् हिस्सों वाला है; परतंत्र ग्रायीत् श्रव्यक्त पर निर्भर रहने वाला है। श्रकृति इन स्व वातों में व्यक्त से विरुद्धधर्म वाली है।

> त्रिगुण्मिविवेक विषयः सामान्यमचेतनं प्रस्वयर्मि व्यक्तं तयाप्रधानं तद् विषरीतस्तया च पुमान् ॥११॥

श्रर्थ: — व्यक्त श्रीर ग्रन्थक या प्रधान के सामान्य गुण यह हैं — उत्, रज, तम गुणवाला होना, विवेक-हीनता, विपय या श्रेय होना, सामान्य श्र्यात् वहुत पुरुषों के लिये एकता होना, ग्राचेतनता, प्रव्य धर्मी या उत्पादनशील होना। दत्तवीं श्रीर ग्यारहवीं आरिका में व्यक्त श्रीर ग्रन्थक के जो गुण वतलाये गये हैं, पुरुष में उनसे विपरीत गुण पाद जाते हैं।

नोट—दसवीं कारिका में व्यक्त का एक गुण 'ग्रानेकत्व' भी बतलाया गया है ? एक पुरुष में इसके विगरीत 'एकत्व, गुण मानना चाहिये र तव तो सांख्य ग्रांर वेदान्त का एक वड़ा भेद जाता रहेगा।

श्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः । श्रन्योऽन्यारिभवाश्रय जननिष्युनवृत्तपश्चगुणाः ॥१२॥ सत्त्वं लघु प्रकाराकमिण्टमुपण्टम्भकं चलं च रजः गुरु वरणुक्रमेविह् तमः प्रदीपनच्चार्थतो वृत्ति ॥१३॥

श्रयं:—सतोगुण, रजोगुण, श्रौर तमोगुण क्रमशः प्रीति, श्रप्रीति श्रौर विपादात्मक हैं। सतोगुण प्रकाशक हैं; रजोगुण प्रवर्तक (क्रिया में लगाने वाला) हैं; तमोगुण कर्म से रोकनेवाला, श्रालस्योत्पादक है। तीनों गुण एक दूसरे को दवा लेते हैं, एक दूसरे में रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के साथ रहनेवाले हैं।

सस्वगुण को इलका श्रीर प्रकाशक मानते हैं, रज को उपण्टंभ करने वाला श्रीर चलनात्मक, तम को भारी श्रीर काम से रोकनेवाला। जैसे वत्ती, तेल श्रीर दीपक भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते हैं, वेसे ही तीनों गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान में रहकर कार्य-सम्पादन करते हैं।

प्रकृतेर्यक्षाम् ततोऽहंकारस्तरमद्गणश्च पो । शकः सस्यादिष पो असकात् पंचभ्यः पंचभूतानि ॥२२॥

अर्थ :—प्रकृति से महत्तव ( बुद्धि ), बुद्धि से ग्रहंकार, उससे गोलह का समूह, उनमें से पाँच से पंचभूत प्रादुर्भृत होते हैं।

श्रीभमानोऽहंकारस्तस्मात् हि विधः प्रवर्तते सर्गः । एकादशक्षंच गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥२४॥ अर्थः—ग्रामिमान को ग्रहंकार कहते हैं, उससे दो प्रकार की सृष्टि प्रवर्तित होती है, ग्यारह इन्द्रियों (पाँच कर्मेन्द्रिय श्रीर मन) तथा पांच तन्मात्राएं। मन को ज्ञानेन्द्रिय श्रीर कर्मेन्द्रिय दोनों सममना चाहिए ( उभयात्मकं मन: )।

कथ्वेसत्त्रविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजोविशालो द्रसादिस्तम्वपर्यन्तः ॥५४॥

श्रंर्यः - ऊंध्वे रंलोकों में सतोगुण की प्रधानता है, पशु, स्थावर श्रादि स्टिष्ट में तमोगुण का प्रधान्य है, मनुष्यादि स्टिन्ट श्रीर पृथ्वी लोक में रजोगुण की बहुलता है।

> वत्सविद्वद्धिः विमित्तं न्तीरस्य विधा प्रदृत्तिरज्ञस्य । पुरुपविमोन्तिनिमत्तं तथा अदृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥

श्रर्थ: -- जैसे वछड़े की पुष्टि के लिए ज्ञानशत्य भी गो का दूध विहने लगता है, इसी प्रकार श्रचेतन होने पर भी, पुरुष की मुक्ति के लए, प्रधान की प्रवृत्ति होती है।

> रंगस्य दर्शवित्वा निवर्त्तते नर्तकी यथा रङ्गात्। पुरुपत्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवर्तते प्रकृतिः॥५६॥

श्रर्थ :— जैसे दर्शकों पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके नर्तकी (नाचने वाली) नृत्य करने से क्क जाती है; वैसे ही पुरुप पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके प्रकृति निवृत्त हो जाती है।

तस्मान बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि चंसरित कश्चित्। चंसरित् वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति : ॥६२॥

श्रयं:--नास्तव में न पुरुपवद्व होता है न नुक; शिभिन्न रूपी में प्रकृति ही वेंबती, खूटती श्रीर मंत्रण (एक जन्म से दूसरे में जाना ) करती है।

इसके वाद हम योग-दर्शन के कुछ सूत्रों का अनुवाद देते हैं? कुछ सुन्दर सूत्र भी दे देते हैं, जिन्हें पाटक याद एख- सकते हैं। योगदर्शन के चार पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभृतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में योग अथवा समाधि के न्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योगप्राप्ति के साधनों और अप्टांग योग का वर्णन है। विभृति पाद में योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि यें। का वर्णन है और कैवल्यपाद में मोझ का।

श्रथ योगानुशासनम् १।१

त्रव योगानुशासने (योग संवंधी शिक्षा या योगशास्त्र ) का त्रारंभ करते हैं।

योगश्चित्तवृत्ति निरोधः।

चित्त की नृत्तियों के निरोध को 'योग' कहते हैं।

तदा द्रप्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।१।३

चित्तवृतिगो का निरोध हो जाने पर द्रण्टा (पुरुष) की अपने स्वरुप में अवस्थिति या स्थिति हो जाती है ;

वृत्तिसारूपमितरत्र ।११४

योगावस्था के श्रांतिरिक दरााशों में चित्त किसी व किसी वृत्ति के सरूप या समानरूप होता है। • • —

वृत्तियां पांच हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और रमृति १११६। प्रमाण तीन हैं, प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रोर श्रागम । मिण्या-ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जिसके श्रेय पदार्थ की सत्ता ही न हो उस ज्ञान को विकल्प कहते हैं। श्रामाव प्रत्यय ही जिसका श्रालंबन हो उत्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं। श्रामुत, विपय का ध्यान स्मृति कहलाता है। १।७११

अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।१।१२

ग्रन्यास ग्रोर वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न 'ग्रम्यास' है। वहुत काल तक ग्रम्यास करने से ही फल मिलता है।

सव प्रकार के ऐहिक ग्रीर पारलोकिक ( स्वर्ग के ) भोगों में इच्छ न होना वैराग्य है 18189

सम्प्रज्ञात समाधि में वितर्क, स्क्षमिवचार, त्रानंद या छाहंमाय बना रहता है। इसे सालंबन समाधि मा कहते हैं। छासम्प्रज्ञात समाधि में सब चुत्तियों का विराम हो जाता है; केवल संस्कार ही शेप जाते हैं। यह निरालंबन समाधि को दशा है

जिनका उराय तीव वेग वाला है—जो बहुत उत्साह से प्रसय कहते हैं—उन्हें योगावस्या जल्दी प्राप्त होती है 1818?

### ईश्वर प्रशिधानाद्वा । १। २३

अयता ईश्वर के प्रणियान से समाधितान रोता है। ईश्वर किसे करते हैं ?

क्लोरों कमें विप्राक्षाश्चीरपरामृण्यः पुरुपविशेष ईश्वरः १११२४ पांच क्लेशों, कमें, कर्मकल, ग्रार ग्राशय (कर्म-वासनाएं ) इनसे ग्रासंस्कृत्व (न खुन्ना हुन्ना) पुरुष विशेष ईश्वर है। व्यास-माप्य कला है:—

रीवल्यं प्राप्ता स्तर्हि सन्ति वहवः केवलिनः ते हि त्रीणि वंधनानि छिल्वा रीवल्यं प्राप्ताः इरवरत्य चतत्त गंधो भृतो न भावी ।

अर्थीत्—पुरुष विशेष का अर्थ निर्फ मुक्त पुरुष नहीं है। मुक्त पुरुष वे हैं जो पहले वंधन में ये और अब वंधन काटकर कैयल्य को प्राप्त हुयें हैं। ईश्वर का तो वंबन से संवंबन कनी हुआ न होगा। वह सदा से सुक और सदा से ईश्वर है। इस यकार ईश्वर जैनमत के तीर्थं करों से भिन्न है।

ईश्वर में निरितशाय सर्वज्ञता का वीज है ईश्वर में सर्वज्ञता परि-समात हो जाती है। १।२५

कालकृत सीमा से रहित होने के कारण ईश्वर प्राचीनों का भी गुरुहि 181२६

ईश्वर का वाचक प्रख्य या छोरम् है; उसका जय करने का छीभ-प्राय उसके ख्रर्थ की भावना (विचार) करना है 1812. २=

ईश्वर-प्रीणधान . या ख्रोकार के जर से प्रत्येक चैतन्य का छि।।म स्रीर ख्रांतरायों (विन्नां ) का ख्रमान हाता है ।१।२६

यथाभिमत-ध्यानाद्वा ।१।३६

त्रथवा जिस वस्तु मं जी लगे उसका ध्यान करने से ( योगावस्या मिलती हं )।

तप, स्वाध्याय ग्रीर ईश्वर प्रशिधान यह कियायोग है।२।१। ग्रविद्या, ग्रिस्मता, राग, द्वप ग्रीर ग्रमिनिवेश यह पांच क्लेश हैं। इनमें ग्रविद्या शेप चार का मूल हैं। ग्रिनित्य को नित्य, श्रमुचि को पिवन, दुःख को सुख ग्रीर ग्रमात्मा समभना ग्रविद्या है। द्वटा ग्रीर दर्शनशक्ति (बुद्धि) को एक समभना ग्रिस्मिता हैं।

यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि यह श्राठ (योग के ) श्रंग हैं। श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रहाचर्य श्रीर श्रपरिग्रह (पराई चीज़ न लेना ) गह पाच यम हैं। जाति, देश; काल श्रादि के विचार विना यह 'सार्वनोम महावत' हैं। शोच, संतोप, , स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, यह नियम हैं। जो श्राह्सा का पूर्ण्कप पाजन करता है उनका किजो ते विर नहीं रहता। सत्यवादी की त्याये सफल होती हैं। श्रास्तेय (चोरी-त्याग) की प्रतिष्ठा से जब रख तस रहते हैं। ब्रह्मचर्य से वीय का लाम होता है। संतोप से श्रानुनाम एख मिलता है।

स्थिर मुख जित दशा में ही उसे आतन कहते हैं। प्राणायाम करने ते विचेप दूर होते हैं और प्रकाश का आवरण क्षीण होने लगता है; मन की धारणा में योग्यता बढ़ती है।

देश विशेष में चित्त को लगाना धारणा कहलाती है। 'द्र्स में मन का संयम करने से जगत् का ज्ञान होता है; चंद्रमा में करने से :ताराख्रों कीं गति का; कर उक्त में करने पर भूख प्यास जाती रहती है। अणिमा लिंघमा, यज्ञ के समान शरीर हो जाना आदि वृत्तरी सिद्धियां हैं।

सिदियों में भी वैराग्य हो जाने पर दोप-वीजों का स्वय हों जाने से कैवल्य-प्राप्ति है।

त्तन्व (बुद्धि ) श्रौर पुरुप के शुद्धि-साम्य हो जाने पर मोक्ष होता है ! (३।५५१)

> पुरुपार्थ-शत्यानां गुलानां प्रतिप्रसयः केंबल्यं । . स्वरूप प्रतिष्ठा वा वितिशक्तिरिति १ ।४।३४

पुरुपायरात्य गुण जब अपने कारण में लय हो जाते हैं तब कैवल्य होता है; अपना चैतन्याशिक (पुरुप) का अपने स्वरूप में प्रतिष्टित होना मोझ है।

<sup>़</sup> यह योगदर्शन का श्रांतिम स्प्र है। जब प्रस्य को ज्ञान हो जाता है तब प्रकृति के गुण कृतार्थ हो जाते हैं (वयाकि प्रकृति का उदेश्य पुरुष को मुक्त करना है) श्रीर उनका परिमाण होना बन्द हो जाता है।

## सांख्य-दर्शन

सत्का बाद सांख्य-योग के ग्रन्य तात्विक सिद्धांतों को समभन्ते से पहले हमें सांख्य का कार्य-कारण संबंधी मत रामभ लेना चाहिए। सांख्यजगत् के मूल तत्व प्रकृति का ग्रनुमान सत्कार्यवाद पर निर्भर है। न्याय-वैशेषिक के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि नैयायिक ग्रोर वैशेषिक के ग्रनुवायी दोनों उत्पत्ति से पहले कार्य को ग्रसत् मानते हैं। सांख्यकारिका इस ग्रसत्कार्यवाद का संडन करके सत्कार्यवाद का स्थापन करती है। कारिका इस प्रकार है:—

> ्रश्रसरकरणादुपादानमहणात्सवसंनवाऽभावात् पातस्य शक्यकणात्कारणभावाच संक्षियम् ॥

इस कारिका में कारण के व्यागर से पहले कार्य को सत् सिद्ध करने के लिये पांच हेत् दिये हैं। उन्हें हम क्रमशः देते हैं।

१—ग्रासद्करणात—जो ग्रसत् है उसे सत्ता में लाना किसी के लिये संभव नहीं है। यदि ग्रसत् को ग्राहितत्व में लाया जा सकता तो वन्ध्यापुत्र ग्रीर ग्राकाशबुसुम की उत्पत्ति भी संभव हो जाती। जो कहीं किसी रूप में नहीं है उसका ग्राहितत्व पा जाना, ग्रसत् से सत्य हो जाना, संभव नहीं है। गीता कहती है:—

नाऽसतो विद्यते भाव; नाऽभावो विद्यते सतः। ग्रंथीत् शसत् का कभी भाव नहीं होता त्रोर सत् का कभी ग्रंभाव नहीं होता।

२—उपादानम्हणात्—उपादान के ग्रहण से भी। वाचरपति भिभ्र भ्रहण का शर्थ 'स'वंध' करते हैं। कर्य (घट) का श्रपने उपादान कारण (भिट्टी) से संबंध होता है। केई भी संबंध दो सत्पदार्थों में रह सकता है; रात् श्रत्य श्रीर में संबंध नहीं हो सकता। यदि यह कही कि कार्य त्रौर कारण में कोई संबंध नहीं है, तो ठीक नहीं। क्योंकि उस देशा में कोई भी वस्तु किसी का कारण हो जायगी।

र-सर्वसं भवाऽभावात्-कार्यकारण में संवंधन मानने पर सर्वत्र . सच कार्य संभव हो जाएगे जो कि अनुभव के विरुद्ध है ।

४—राकस्यशककरणात्—यदि कही कि कार्य और कारण में संवंध कोई नहीं होता; कारण में एक शक्ति रहती है जिससे वह कार्य को उत्पन्न करता है; कारण में शक्ति की उपस्थित का अनुमान कार्योत्पित्त से होद्गा है—तो यह मत ठीक नहीं। शक्त पदार्थ शक्य को ही उत्पन्न कर सकता है। शिक्ति एक ज़ास कार्य को उत्पन्न करने की होती है अन्यया प्रत्येक कारण-पदार्थ प्रत्येक कार्य को उत्पन्न कर डाले।

५—कार्रणमावात्—कार्य कारणात्मक होता है, कारण ते भिन्न नहीं होता ।

यदि तेल उत्पित्त से पहले असत् हो तो तिली से ही क्यों निकल उके, रेते में से क्यों न निकले श्वार्य-कारण में कुछ न कुछ संबंध माननां, ही पड़ेगा। यदि कार्य को कारण से विलकुल भिन्न माना, जाय तो उनमें कार्य-कारण-संबंध क्यों हुआ, यह बताना असंभव हो जाता है। इसलियें किसी न किसी रूप में कार्य की उत्पत्ति से पहले सत्ता माननी चाहिये।

श्री शंकराचार्य ने अपने वेदांत-भाष्य में न्याय के असत्कार्यवाद का संडन किया है। उनकी युक्तियां सांख्य-कारिका से मिलती-जुलती हैं। यदि घट को उत्पत्ति से पहले असत् मानें तो घट की उत्पत्ति किया 'अर्क तृक' या विना कर्ता की हो जायगी। कार्य और कारण में अपने और महिष (मैंसे) के समान भेद नहीं प्रतीत होगा, इसलिये उन्हें एक मानना चाहिये।

(देखिये वं ० स्० शशाध्य)

अपने बहुदारएयक-भाष्य में श्री शंकराचार्य ने नककः देवाद का सङ्गा सुन्दर निरूपण किया है।

सर्व हि कारणंकार्यमुत्पादयत् पूर्वत्यन्तस्य कार्यस्य निरंशानं छुवत् कार्यान्तरमुत्पादयति । एकस्मिकन कारणे युगपदनेककार्यवर्गधात । न च पूर्वकार्योपमदे कारणस्य स्वात्मापमदेशि सर्वातः । विरुद्धादश्दिकार्योपमदे मुद्धादिकारणं नोपमुद्यते घटादि कार्यान्यरेऽप्यनुवन ते ।...कार्यस्य चाभि-व्योक्ति लिंगवात् ।...ग्रामिव्यक्तिः साक्षाद् विज्ञानालन्यन्य प्राप्तिः । न स्विद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्य अपलन्यते । प्रार्व स्वान्यक्तेम् -दाद्यवययानां पिएडादिकार्यान्तर रूपेण संस्थानम । तन्माध्यापुरान् विद्य-मानस्येव घटादि कार्यस्थ्यातस्यावनुपलिष्यः ।

( दशोपनियत्, पृ० ६ १३)

भावार्थः — जब कारण एक कार्य को उत्पन्न करना है नव वह इसरें कार्य का तिरोधान कर देता है। एक कारण में अनेक जान अव्यक्त सप से रहते हैं। उनमेंसे एक की ही अभिव्यक्ति एक समय में हो पानी है, श्रेंप का रूप तिरोहीत रहता है। एक कार्य के नण्ड हो नाने पर कारण का नाश नहीं होता। पिएड-कार्य के नए हो जाने पर किइल्फ्रार्थन् कारण घट के रूप में प्रतीत होती है। अभिव्यक्ति होना ही काय कर उत्पन्ति है। अभिव्यक्ति का अर्थ है ज्ञान का विषय हो जाना अविजनम्म बड़ा सूर्य के उदित होने पर भी नहीं दीख सकता। इसी प्रकार अन्त् कार्य की कभी प्रतीत नहीं हो सकती। जब तक मिट्टी की अविव्यक्ति नहीं होतां तब तक मिट्टी के अव्यय घटादि के आकार में रहते हैं। इसिल्ये उत्पत्ति से पह ने घट मौजूद होता है, सिर्फ उसके स्वस्त्य पर जावरण चढ़ा रहता है, ऐसा मानना चाहिये।

कार्य का आवरण या आच्छादन करनेवाला कोर्न हैं ? उत्तर-

इसरा कार्य। एक कारण के अनेक कार्य हो सकते हैं, जिनमें के एक को छोड़कर एक नमय में और तब अव्यक्त रूप में रहते हैं। अभिव्यक कार्य दूसरे कार्यों के आव्छादन का कारण होता है। एक ही धानुष्णंड में अनेक मृतियां खोदकर बनाई जा सकती हैं। परंतु एक समय में एक हो मृति दिखाई जा सकेगी। इसी प्रकार हर एक कारण एक काल में। एक ही कार्य का रूप बारण कर सकता है।

नंख्य-दर्शन द्वांतवाद है। इसके श्रानुसार प्रकृति श्रीर पुरुष नंसार के दो चरम तत्व है। प्रकृति जड़ है श्रीर पुरुष चेतन। प्रकृति जगत् का मूल कारल है श्रीर पुरुष केवल निरपेक्ष द्रष्टा। संख्या-वारिका में प्रकृति तिद्धि के पाँच व्यक्तियाँ हैं। कारिका इस प्रकार है—

भीदानां परिमाणत् समन्वयात् कार्यतः प्रवृतेश्च । कारख-कार्यः विभागात् अविभाग द्वेश्य सप्यस्य ॥

वे पाँच कार्ण पृथक् पृथक् इस प्रकार है-

१—भेदाना परिमाणात्—जगत् के समस्त पदार्थ भिन्न-भिन्न छोत् परिमित हैं। भेद से बहुत्व छौर बहुत्व से परिमितता उत्पन्न होती हैं। परिमित पदार्थ सब के सब 'कार्य' होते हैं, वे स्वयं अपने छम्बा नमस्त पदार्थ जगत् के 'कारण' नहीं हो सकते। अतः उनका एक चरम और अपरिमित कारण होना चाहिये यह कारण प्रकृति है।

यहां प्रश्न यह उठता है कि तन्मात्राओं; या अहंकार, या महत्तत्व (इडितत्व) को ही जगत् का कारण क्यों न मान लिया जाय, अव्यक्त प्रकृति की कत्वना की क्या आवश्यकता है ? उत्तर यह है कि महत्तत्व ने लेकर पृथ्वी आदि सार पदार्थ परिमित अर्थात् प्रिन्छिन है। परिमित पदार्थ सबके सब कार्य होते हैं, यह अनुभव मे देखा गया है। इसलिये महत्तत्व वा बुद्धि का भी कारण मानना चाहिये; जो प्रकृति हो सकती है।

२—समन्वयात्—संसार के सब पदार्थ विगुणमय हैं; उनमें यह एकता या समानता सर्वत्र पाई जाती हैं। सत्य, रजिए श्रीन तमस् इन तीन गुणों से समान रूप से समन्वित होने के कारण मद पदार्थ प्रीति, श्रप्रीति श्रीर विपाद उत्पन्न करने के समर्थ हैं। श्रतः उनकी इस समानता का मूल किसी एक मूल कारण में होना चाहिये, वह कारण प्रकृति हैं।

३—कार्यतः प्रवृत्त रेच—जगत् में एक कार्य-कारण-सिद्धान्त व्याप्त दिखाई पड़ता है। प्रत्येक कार्य का उद्गम एक कारण से होता है जिसमें उसे उत्पन्न करने की शक्ति निहित है। ग्रतः समस्त विर्व का भी एक चरम कारण होना चाहिये जिसमें ग्राणिल पदार्थ जात की सम्भावना निहित है। वह कारण प्रकृति है।

४—कारण-कार्य विभागात्—जगत् में कारण और कार्य का विभागं स्पष्ट दिखाई देता है। कार्य और कारण में भेद हैं। ग्रतः कार्य स्वयं ग्रपना कारण नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य एक कारण की ग्रोर संकेत करता है ग्रीर वह कारण फिर एक ग्रन्य कारण की ग्रोर। इस प्रकार इस कार्य-कारण-परम्परा में ग्रनवस्था का प्रसंग उपिस्थित होता है, जिसका एकमात्र समाधान एक चरम कारण की कस्पना है। वह कारण प्रकृति है।

' ५—श्रविभागात् वैश्वलप्यस्य — जगत् में एक प्रकार का एकव है जो एक मूल कारण की श्रीर संकेत करता है। यह एकत्व प्रलय काल में श्रिभिव्यक्त होता है — जब मूलपदार्थ तन्मवाश्रों में तन्मात्राहि ग्रहंकार में, श्रहंकार महत्तत्व में विलय होने लगता है। श्रन्ततः अखिल जगत् एक मूल कारण में विलय हो जाता है। यह कारण अकृति है।

एक होनेपर भी प्रकृति त्रिगुण्मयी है। प्रकृति की एकता उस रस्ती की एकता के समान है जो तीन डोरियों को मिलाने से बनती है। पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि सांख्य के सत्, रज, तम, न्याय-वैशेषिक के अर्थ में गुण नहीं हैं। वेशेषिक की परिभाषा में तो उन्हें द्रव्य कहना अधिक उपयुक्त होगा। सांख्य के अनुयायी गुण और गुणी में भेद नहीं मानते। गुण और गुण्वान् में तादात्म्य संबंध होता है। उत्तर-कालीन सांख्य में इन तीनों में से प्रत्येक गुण् को अनंत कहा गया है; अकृति की असीमता गुणों की अनंतता के कारण हैं। यह सिद्धांत वैशेषिक के परमाणुवाद के समीप आ जाता है।

प्रोफ़ सर हिरियन्ना ने सांख्य की प्रकृति की एक विशेषता की श्रोर संकेत किया है। श्रायः संसार के विचारकों ने विश्व के मूल कारण की देश श्रीर काल में रहनेवाला माना है। सांख्य की प्रकृति देश श्रीर काल की तीमा से वाहर है; या यों कहिए कि देश श्रीर काल प्रकृति के ही दूरवर्ती. परिणाम हैं। प्रकृति देशकाल को जन्म देती है; वह स्वयं इनमें नहीं है।

सृष्टि से पहले प्रकृति के तीनों गुण साम्यायस्या में होते हैं। इस साम्य के मंग का ही नाम सृष्टि है। वैपन्य या विपमता जगत् के मृल में वर्तमान है। प्रकृति साम्यावस्था का मंग कैसे होता है, यह सांख्य की समस्या है। वास्तव में सांख्य ने सृष्टि छौर प्रलय के सिद्धांत को मानकर छपने को कठिनाई में डाल लिया। सांख्य का कयन है कि पुरुष के सान्निष्य या समीपतामात्र से प्रकृति की साम्यावस्था मंग हो जाती है।

१ ए० २७०

पन्तु साख्य का पुरुष तो निष्किय है ? वह प्रकृति को गीत देने का तेतृ केंसे हो सकता है ? उत्तर में कहा जाता है कि जैसे चुंवक पत्थर स्वयं गिलिमान हुये विना ही लोहे में गित उत्पन्न कर देता है, वैसे ही पुरुष की सिनिधि-मात्र से प्रकृति चंचल ही उठती है। पुरुष को सुकृत करने के लिये ही प्रकृति की सारी पिरण्यन-किया या विकान होता है। गाय के थनो से दृध प्रपने लिये नहीं बिक्क बछुड़े के लिये प्रकृति होता है।

प्रकृति का परिणाम होने से जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं, व मव अव्यक्तिरूप में प्रकृति में वर्षामान थे। सांख्य नैयायिकों के ग्रारमवाद का समर्थक नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु सर्वथा नई उत्पन्न नहीं होती। कारण में जो छिपा है, वही उत्पत्ति में प्रकट हो जाता है। इस हण्डि में सत्य का परिणामवाद ग्राधुनिक विकासवाद में भिनन हैं: ग्राधुनिक विकासवादी नवीन की उत्पत्ति ग्रोर र्यावराम उन्नित मानते हैं। मान्य उन्नित ग्रीर ग्रावनीत, सृष्टि ग्रोर प्रलय, दोनों का समयक है। जिस कम में प्रकृति सृष्टि करती है उस से उलटे कम में विश्व को ग्रावने में लय भी कर लेती है।

्प्रलयावस्था में भी प्रकृति निःस्पंद या कियाहान नहीं हो जाती। परतु उस समय उस.में सजातीय परिणाम होता है। सृष्टि-रचना विज्ञातीय परिणाम का फल है।

. सारन्य विकास बाद या परिग्णामवाद की एक विशेषता यह है कि यह विकास निरुद्देश्य नहीं होता, विश्वि पुरुष के मोध-साधन के लिये

'१ पानी से जो बर्फ बनता है, यहसजातीय परिग्णाम है। पानी श्रीर बर्फ के मुख्य गुणों में भेद नहीं है। 'किसी वस्तु का श्रपन से भिनन जाति श्रीर' गुणावाले पदार्थ 'उंत्यनंत करना विज्ञातीय परिग्णाम कहनाता है। धाम, भिट्टी श्रादि का विज्ञातीय परिग्णाम है।

होता है। प्रकृति पुरुप के हित-साधन में क्यों प्रवृत्त होती है, उसके भोम श्रीर मोल का क्यो प्रवंध करती है, इस का ठीक उत्तर सांस्य में नहीं मिलता। पुरुप की उद्देश्य-पृति प्रकृति का स्वभाव है। यह उद्देश्य पृत्ति किन प्रकार होती है, यह महत्तत्व के वर्णन में कहा जावगा।

उद्देश्यवाली होने के कारण प्रकृति को अन्यन्दर्शनों के जहतत्त्व या पुर्गल के समान नहीं कहा जा सकता । अन्य वातों में भी प्रकृति जड़-तत्त्व के जनान नहीं है। प्रकृति के गुणों में भी लहत्व, प्रकाशकल, आदि गुण पाये जाते हैं, इसलिये वे वैशेषिक के गुणों में भिन्न हैं । प्रकृति चेतन भी नहीं हैं, पुरुष में उस से विरुद्ध गुण पाये जाते हैं।

पर्कात का पहला विकार महत्तत्व हैं; इसे बुद्धि भी कहते हैं। स्मृति-मंस्कारों का अधिष्ठान बुद्धि है, न कि मन या अहंकार। अध्यवसाय (ऐसा करना चाहिए, इस का निश्चय) बुद्धि का धर्म है, जस का व्याव-न क गुण् हैं। धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, चैरान्य, ऐश्वर्य, यह सब बुद्धि की विशेषताएं हैं। ऐश्वय आठ हैं, अधिमा, लिंघमा, गरिमा, महिमा प्रांति, प्राकान्य, बंशित्य, और देशित्व।

महत्तलं ने श्रहं कार उत्तव होतां है, यह तीसरा तस्त है। संख्य-दर्शन का नाम त्रत्वों की गणना करने के कारण पड़ा है, ऐसा कुछ लोग करते हैं। व्यक्तिल श्रपत्रा एक की टूंसरे मनुष्य से भिन्नता का कारण श्रहं कह-तस्त्व हैं। दुदि श्रोर श्रहं कार सार्वभीम तस्त्व हैं; उन का मनो-वैद्यानिक श्रप्यं भी है। प्रत्येक मनुष्य की दुदि श्रीर श्रहं ता श्रलग-श्रलग है, परंतु एक दुद्धि तस्त्व श्रीर एक श्रहंकार-तस्त्व भी हैं।

हार्त्वार को 'मृतादि' भी कहते हैं; उस मे ग्यारह इंडियां छीर पंच-तन्मावाएं उत्पन्न होती हैं। सांख्यदर्शन में मन छीर बुद्धि तथा। छाह्कार के महत्व में बहुत भेद हैं। मन केवल विकृति। या विकार है जबिक बुद्धि श्रीर श्रहंकार प्रकृति श्रीर विकृति दोनों हैं। वेदांत में मन, वृद्धि, चित्त श्रीर श्रहंकार को एक ही स्थान दिया गया है। यह सब मिलाकर 'श्रंतःकरण चतुष्टय' कहलाते हैं। योगदर्शन में महत् का स्थान चित्त ने ले लिया है। तन्मात्राएं तामस श्रहंकार से उत्पन्न होती हैं श्रीर इंदियां सात्त्विक (सतोगुण प्रधान) श्रहंकार से। तन्मात्राश्रों से पंचभृतों का प्रादुर्भाव होता है; शब्द तन्मात्र से श्राकाश का, शब्दतन्मात्र श्रीर स्पर्य-तन्मात्र से वायु का, इन दोनों तथा रूपतन्मात्र से श्रिष्ठ का, रसतन्मात्र सहित इन.से जल का श्रीर पांचों से पृथ्वी का। तन्मात्राश्रों को भृतों का 'स्दमरूप समभना चाहिए। कारणभृत तन्मात्राश्रों के साथ ही भृतों के गुण भी वढ़ते हैं। श्राकाश में केवल शब्द गुण हैं; वायु में स्पर्श

प्रकृति के परिणाम या विकास को निग्नतिखित तालिका में दिखाया जा सकता है:—



भी है; श्रिम में शब्द, स्पर्श श्रीर रूप है; जल में रस यह जाता है श्रीर पृथ्वी में पांचवीं गंघ भी पाई जाती है।

देश श्रीर काल की उत्पत्ति श्राकाश से होती है (विद्यानभित्तु )। सांख्य देश श्रीर काल को, प्रकृति के श्रन्य विकारों की तरह, परिच्छिन्न मानता है। यह मत श्राइन्स्टाइन के श्रपेक्षाचाद के श्रनुकूल है।वैशेषिक के परमाणु भी प्रकृति के विकास में बहुत बाद को श्राते हैं; पंचभृत परमाणुमय हैं।

इत-प्रकार तत्वों की संख्य चौवीस हो जाती है। इनमें 'पुरुष' को जोड़ देने पर सांख्य के पचीस तत्त्व पूरे हो जाते हैं जिन के सत्त्यशान से मुक्ति हो सकती है।

प्रकृति की तरह पुरुप की सिद्धि भी अनुमान से होती है। सांख्य-पुरुष कारिका ने पुरुप के अस्तित्व के लिये चार युक्तियां दी हैं।

> र्णयातपरायत्यात् त्रिगुणादिविपर्ययाद्यिधशानात् पुरुषोऽस्ति भोकृभावात् कैयल्यायं प्रवृत्ते रच ।१७।

परली युचि—मंघात परार्थत्वात्—जितनी चीज़ें संघातस्य होतां है, वे दूसरों के लिये होती हैं। लाट शयन करनेवाले के लिये होती हैं, हसिलये खाट को देखकर सोनेवाले का अनुमान किया जा सकता है। महत्तत्व, अहंकार आदि पदार्थ संघात-तम हैं, इसिलये वे किसी दूसरें के लिये हैं। इस प्रकार पुरुष की सिद्धि होती हैं। तो क्या पुरुष गंघातरूप नहीं हैं। नहीं, क्योंकि पुरुष तीनों गुणों से मुक्ट है। पुरुष नेगुण पदार्थों से मिझ है।

सांख्य के श्रतिरिक्त दर्शनों में संसार की 'रचना' देखकर देश्वर की ता का श्रतुमान किया है। विश्व की शिचित्र रचना उस के रचिता की खोर सकेत करती है। यह युक्ति चोर्स्पाय दर्शनों में भी मिलतों है। प्रसिद्ध संदेहवादी क्षृम इसे ईश्वर के ख्रस्तित्व का सबसे वड़ा प्रमाण समभूता था। परंतु सांख्य ने इस युक्ति का दृसरे ही नय में प्रयोग किया है। 'रचना' रचियता की खोर नहीं; विक्त ख्रपना उपभाग करने-वाले की खोर इंगित करती है। प्रलंग नोनेवाले की मिद्धि करता है. प्रलंग की बनानेवाले की नहीं। 2

यह युक्ति वास्तव में सांख्य के मूलसिद्धांन्तों के विरुद्ध है। सांख्य पुरुप को निर्मुण और असंग मानता है। इस युक्ति में यह मान लिया गया है कि पुरुप और प्रकृति के कार्यों में विनिष्ठ संबंध है। यह युक्ति वास्तव में उपाधि-युक्त या प्रकृति में संसक्त पुरुप की नक्ता ही सिद्ध कर नक्ती है।

दूंसरी चुंकि—विगुणादि विपर्ययात्—वीनां गुणां से भिन्न हाने से— इस की एक छीर विशेषता भी वतलाई गई है। ब्राह्मण नाम तभी सार्थक है जब बाह्मण से भिन्न लोग मोज्द हों। यदि सब मनुष्यों का एक हो वर्ग होता तो वर्ण-व्यवस्था राव्द व्यर्थ हो जाता। इसी प्रकार संसार के प्रदार्थों का त्रिगुणमय होना, गुणहीन पुरुप को तिद्ध करता है। पुरुप को त्रिगुणमय मानने से द्यनवत्यादोप भी द्याता है। यदि पुरुप नवान है तथा 'श्रीर किसी' के लिये है, तो उस 'श्रीर किसी' को भी किसी दूसरे के लिये मानना पड़ेगा; इस प्रकार 'दूसरे के लिये' का कभी खंत न होगा।

तीर्रा युक्ति—अधिष्ठानात्—सुख-दुःखमय जितने पदार्थ हैं उनका
 कोई र कीई अधिष्ठाता होता है, ऐसा देखा गया है। इन लिये बुद्धि
 ऋड़िन ऋड़ि का कोई अधिष्ठाता होना नाहिए। अधिष्ठाता पुन्य के

<sup>🕜</sup> देखिये प्रि तिल पेटीसन कृत दी क्राइडिया आफ गाड, नेक्चर १ 🤌 टेक्कि ब्रिस्थिका ए० २७६

विना विविध अनुभृतियों में एकता या अलग व्यक्तित्व नहीं आ सकता ।
चौथी वृक्ति—मोकुभावात्—सुल-दुख आदि का कोई मोक्ता या
भोगनेवाला होना चाहिए । यदि कोई भोक्ता न हो तो अनकृल और
प्रांतकृल अनुभव किसे हों १ दसरी व्याख्या यह भी है कि वृद्धि आदि
मार पदार्थ हर्य हैं; उन के द्रप्टा का होना आवश्यक है । हर्य से
द्रप्टा का अनुमान किया जाता है ।

पाँचवी युक्ति—कैयल्यार्थ प्रवृत्त रच-कैयल्य के लिये लोगों में प्रश्ति पाई जाती है जो पुरुप के अस्तित्य की द्योतक है। वृद्धि, मन आदि का तीन गुणों से सुक्क होना तंभव नहीं है। इसिलये केवल्य की इच्छा को पुरुप में ही मानना चाहिये। आधुनिक शब्दों में कहें तो मनुष्य में कनीमता के प्रति असंतोप और असीम के प्रति प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति या अभिलापा जड़तस्यों की नहीं हो सकती। इतनी कंची इसकों हो। सकती। इतनी कंची इसकों हो। सकती। इतनी कंची इसकों हो। यह प्रवृत्ति या प्रक्षित्य के मृल में किसी उच्च प्रकार की कना को किस करती हैं। वही पुरुप है।

पाटक इस बात को नोट करें कि सांख्य के सारे प्रमाण उपाधि-गयुक्त पुरुप को हो सिद्ध करते हैं। यदि पुरुप प्रकृति में लित न माना जार तो उस का अनुमान भी नहीं हो सकता। पुरुषों के बहुत होने में जो रेनु दिये गये हैं, वे भी उपाधियान पुरुप को ही लागू होते हैं।

ं पुन्य अनेक हैं। प्रत्येक पुरुष का जन्म-मरण और इंद्रियां अलग-अलग-इंग्ती हैं। तब की प्रवृत्तियां भी भिन्न-भिन्न होता हैं; एक काम में सब की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती। विभिन्न पुरुषों में तीनों गुर्णा-का भी विप्रदेश पाशा जाता हैं; किसी की प्रकृति सन्द प्रधान है. किसी की इन्होंन्य और तमोगुण प्रधान ।१

१ जनन-सरग्-करग्गानां प्रतिनियमा त्युगप्रयहने रच । पुरुष बहुर्वे सिक्त्रैंग्रुण्यविषयेवाच्येव स्टिन्

पुरुष शरीर, इंद्रियों ग्रीर मन से भिन्न है; वह बुद्धि तत्त्व ग्रीर ग्रहंकार भी नहीं। पुरुष सदा-प्रकाश-स्वरूप है। वह शुद्ध चैतन्य है। प्रकृति श्रीर उसके कार्य जड़ हैं; श्रपनी श्रिभव्यक्ति के लिये उन्हें पुरुष का प्रकाश अपेक्षित है। पुरुष कारण-हीन है; उस का कोई कार्य भी नहीं हैं; वह न प्रकृति है न विकृति । पुरुप नित्य है, व्यापक है, क्रियाहीन है, गुणरहित है और चेतन है। प्रीति, अप्रीति और विपाद पुरुष के स्वाभाविक धर्म नहीं है; प्रकृति के संसर्ग से ही उस में इन की प्रतीति होती है। पुरुष में गति नहीं है; मुक्त हो जाने पर यह कहीं जाता या त्राता नहीं । यदि पुरुष में सुख, दुःख ग्रादि धर्म माने जायँ, जैसा कि नैयायिक मानते हैं, तो पुरुष की मुक्ति कभी न हो सके। अपने स्वाभा-विक धर्म को कोई नहीं छोड़ सकता । सुख, दुःख, इच्छा, द्रेप ग्रादि वास्तव में बुद्धि के धर्म हैं। मुक्ति का ग्रर्थ किसी ब्रह्म या ईश्वर में लीन हो जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कैवल्य या इकलापन; प्रकृति का संसर्ग छूट जाने का ही नाम मोक्ष है। पुरुष का प्रकृति से संसर्ग कव श्रीर क्यों हुश्रा, यह प्रश्न व्यर्थ है। श्रनादि काल से पुरुप प्रकृति में फँसा चला त्र्याता है। इस बंधन से मोक्ष पाने का प्रयत हर एक को करना चाहिए।

प्रकृति के संसर्ग में होने पर पुरुप की जीव संज्ञा होती है। पुरुष का अपने को प्रकृति से एक समभता ही सारे अनथों की जड़ है। जब पुरुप अपने को प्रकृति से भिन्न समभ लेता है, तब मुक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुप सर्वथा विरुद्ध गुणवाले पदार्थ हैं। इसलिए

पुरुप श्रीर प्रकृति वस्तुतः उन में किसी प्रकार का संवंत नहीं हो सकता । जो कुछ भी संवंध उन में प्रतीत ही उसे अज्ञान का फल समभना चाहिए। सांख्य का मूल सिद्धांत यही है

क पुरुष 'ग्रसंग' या संग-रहित है ( असंगोह्ययं पुरुषः )। परंतु इस के ताम ही सांख्य मह सानता है कि प्रकृति का परिणाम या विकास पुरुष के लिये होता है। सांख्य की इन दो धारणात्रों में विरोध है। प्रकृति ग्रीर पुरुष के संयोग को ग्रंधे ग्रीर लँगड़े ग्रादिमयों के साथ से उपमा ही गई है। प्रकृति ग्रंधी है ग्रीर देख नहीं सकती; पुरुष लँगड़ा या गित-हीन है। कथा है कि एक जंगल में से एक ग्रंधा ग्रीर एक लँगड़ा ग्रादमी एक दूसरे की सहायता से वाहर निकल ग्राए। ग्रंधा व्यक्ति ग्राइने को कंथे पर विठा कर उस की ग्राजानुसार चला; इस प्रकार दोनों वन से वाहर हो गये। प्रकृति ग्रीर पुरुष का संयोग भी ऐसा ही है। परंतु इन रूपकों से विपय पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। यदि पुरुष वास्तव में ग्रसंग है, यदि पुरुष को सचमुच सुख-दुःख के ग्रानुभवों से कोई सरोकार नहीं है, यदि पुरुष का सोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रकृति उस का हित-साधन करती है, यह भ्रमात्मक कथन हो जाता है। दोनों का संबंध किस प्रकार का है, यह भी कठिन समस्या है। पुरुष ग्रीर प्रकृति को साथ लाने के लिए सांख्य के ग्रानुयायी बुदितत्त्व की सहायता खोजते हैं।

सांख्य दर्शन को समभाने के लिये पुरुष और बुद्धि का संबंध जानना पुरुष थीर बुद्धि सं बित् परमावश्यक है। सांख्य की सारी मौलिकता और मानस शास्त्र और किंग्नाइयां इस संबंध का विवेचन करने में प्रकट हो जाती हैं। बुद्धि प्रकृति का पहला विकार है। अपने मूल स्वरूप में प्रकृति अव्यक्त हैं; महत्तत्व के रूप में ही वह पुरुप के सामने आती या उस से संबंध होती है। सांख्य-योग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमार्ग को मानते हैं। असुमान और शब्द का विवेचन न्याय-वैशेषिक से भिन्न नहीं है। उपमान का अंतर्भाव अनुमान में हो जाता है। सांख्य का प्रत्यक्ष का लक्षण ही विशेष प्यान देने योग्य है। कारिका कहती है—

#### प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् ।

विषय के प्रति अध्यवसाय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अध्यवनाय चुढ़ि का व्यापार है। इंद्रियों का अर्थ या विषय में मंतिकर होने पर चुढ़ि में जो वृत्ति पैटा होती है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। नाव्य मृत्र में लिखा है:—

यत् संबद्धं सत् तदाकारोक्लेखि विज्ञानं तत् प्रत्यक्षम । १००० । श्रियत् वस्तु से संबद्ध होकर वस्तु का त्राकार धारण कर लेने वाला विज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। विज्ञान का ग्रयं यहा 'बुद्धिवृत्ति' है। यदि प्रत्यक्ष का यही लक्षण है तो योगियों का भूत ग्रीर मित्रक्ष का नान प्रत्यक्ष न कहला सकेगा ? स्वकार उत्तर देते हैं कि योगियों का प्रत्यक्ष 'श्रावाह्यप्रत्यक्ष' होना है; वह इंद्रियों पर निर्भर नहीं होना । इसलिए कपर के लक्षण में 'श्रव्याप्ति' दोष नहीं है।

यदि कहो कि ईश्वर के प्रत्यक्ष में ऊपर का लक्षण नहां घटता, तो उत्तर यह है कि ईश्वर की सिद्धि ही नहीं हो सकती। हमारे प्रत्यक के लक्षण को दृषित बताने से पहले प्रतिपक्षी को ईश्वर की सिद्धि कर लेनो नाहिए।

प्रत्यक्ष लक्षण पर टीका करते हुए श्री वाचस्पित मिश्र प्रश्न उठाते हैं कि बुद्धितत्व तो प्राकृत होने के कारण श्रचेतन हैं, इसलिए उड़ का व्याणर श्रध्यवसाय या उस की वृत्तियां भी श्रचेतन हैं। इसी प्रकार मुन्न, दुःग श्रादि भी बुद्धि के परिणाम होने के कारण श्रचेतन हैं। कि श्रचेतन वृत्तियों का श्रनुभव कैसे होता है १ मुल, दुःख, रूप, रम श्रादि के श्रनुभव का क्या श्रर्थ है १

एक ग्रोर बुद्धि को जड़ वृत्तियां है ग्रोर दूसरी ग्रार निर्मुण, निष्क्रिय ग्रीर ग्रसंग पुरुप जो केवल प्रकाश-स्वरूप है। फिर यह नाना प्रकार का ग्रानुभय कहां ग्रीर कैसे उत्पन्न होता है ? पुरुप ग्रीर बुडिवृत्तियां का उंबंध्र वर्णन करने में सांख्य के अनुयायी मदैन रूपकमर्थी मापा का प्रयोग करते हैं। बुद्धि की वृत्तियों में चैतन्य का प्रतिविंध पड़ता है जिस के संयोग से वे वृत्तियां चेतन-सी हो जाती हैं। इस प्रकार बुद्धिवृत्ति ने प्रति-विवित चैतन्य को या चैतन्य-प्रतिविंध-युक्त बुद्धिवृत्ति को 'प्रमा' या जान कहना चाहिए। बुद्धि-वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां प्रश्न वह है कि प्रमा या जान 'बुद्धिनिष्ट (बुद्धि में रहने वाला ) है या पुरुष-निष्ट है योग के मत में प्रमा पुरुष-निष्ट है। वृत्तरे मत में प्रमा बुद्धि-निष्ट है; पुरुप प्रमा का साक्षी है; इस मत में पुरुष प्रमाता नहीं है। पहले मत में बुद्धिवृत्ति को प्रमाण कहा जायगा, वृत्तरे मत में इंद्रिय-मंनिक्त्योंदि का ही प्रमाण नाम होगा (देखिये विज्ञान मिन्नु का भाष्य, १। ८०)।

जैसे श्रीम के संयोग से लोहा गर्म हो जाता है, वैमें ही चैदन्य के संयोग-विशेष या सामिध्य से श्रंतःकरण उज्ज्वालित हो उठता है। राच-राति के मत में संनिधि का श्रंथ देश श्रोर काल में मंयोग नहीं बंदक योग्यता विशेष है। परंतु विज्ञान भिन्नु के मत में मंयोग कुछ श्रिषक वास्तिवक है। र यदि संनिधि का श्रयं योग्यता है तो मुक्ति-काल में मा उसे वर्तमान रहना चाहिए। फिर भी विज्ञान-भिन्नु को मंयोग को काल्य-तिकता माननी पड़ी है। पुरुष श्रीर सुद्धि का संयोग रुक्तिक पर्यन श्रीर उस में प्रतिविवित जपाकुसुम के संयोग के समान है। रफटिक में फूल का रंग प्रतिमासित होता है; वास्तव में उत का रंग लाल नहीं हो जाता। इसी प्रकार बुद्धि के श्रनुमव भ्रमवश पुरुष के माल्यम होते हैं।

् तस्मात्तस्योगादचेतनंचेतनार्यादवित्तगम् गुण कर्तृ त्वेत्वपि तथा कत्तं व भवत्युदार्यानः । २० । पुरुष के सान्निस्य या संयोग से अचेतन बुद्धि चेतन-सी हो जाती है

१ देखिए ग्रज्याय १ स्व ६६ (सांख्य सृत्र)।

ग्रीर उदासीन पुरुप तीनों गुणों वाला कर्ता मालूम पड़ने लगता है। वास्तव में अनुभवकर्ता न पुरुप हैन बुद्धि; दोनों के एकत्र होने पर बाह्य पदार्थों का अनुभव होने लगता है। चैतन्य के प्रतिविंव से चेतन होकर बुद्धि, सुख, दुख, रूप, रस, गंध आदि का अनुभव करती है और वह अनुभव पुरुप का अनुभव कहा जाता है। तात्विक-दृष्टि से देखने पर पुरुष को न दुःख होता है न वंधन। दुःख और वंधन तभी तक हैं जब तक पुरुष अपने को बुद्धि-वृत्तियों से भिन्न नहीं समक्त लेता।

पाठक यहां सांख्यों के विचित्र मनोविज्ञान पर भी दृष्टि टाल लें। सांख्य-योग क अनुसार मानसिक तत्त्वों ग्रीर भौतिक तत्त्वों में भेद नहीं है। हमारे सुख, दुःख, विचार, भावनाएं ग्रीर मनोवेग उन्हीं तत्त्वों के वने हुये हैं, जिन के कि कुर्सी, मेज, पेड़, पने त्रादि। हमारी सुन्तम से सुन्म भावनाएं बुद्धि-तत्त्व का विकार हैं; स्थूल से स्थूल पहाड़ भी बुद्धि तत्त्व के दृर्वित्तीं कार्य या परिणाम हैं। न्याय-वैशेषिक में बुद्धि का ग्रायें ज्ञान है। सांख्य की बुद्धि वंशोषिकों का द्रव्य पदार्थ हैं जिस की विभिन्न दशाएं सुख, दुःख, हर्ष, शोक, मोह कहलाती हैं। 'मानसिक' ग्रीर 'भौतिक' में भेद यही है कि मानसिक तत्त्व ग्रपनी सुन्मता के कारण पुरुप के चेतन प्रतिविंव को ग्रहण कर सकते हैं, जब कि भोतिक तत्त्व पुरुप से ग्रीधिक दूर हैं। भोतिक पदार्थ पहले बुद्धि-वृत्तियों में परिवर्तित होकर ही पुरुप के चेतन्य से प्रभावित हो सकते हैं।

पुषप ग्रीर बुद्धि की मिथ्या एकता ही ग्रहंता या ग्रहंकार को जन्म देती है। यह कहा जा चुका है कि सब जान-कैवल्य वृत्ति-रूप है। यदि पुरुप ग्रज्ञेय नहीं है तो उस का भी जान वृत्तिरूप होना चाहिये। पुरुप ग्रीर बुद्धि के भेद जान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, क्या यह ज्ञान भी बुद्धि की एक वृत्तिमान हैं! सांख्य का उत्तर है, हां। पुरुप का ज्ञान तो इसलिये संभव है कि पुरुप का प्रतिविंव बुद्धि-वृत्तियों में पड़ता है। पुरुप श्रीर बुद्धि का भेद ज्ञान-वृद्धि को शुद्धता पर निर्भर है। बात वह है कि पुरुप बुद्धि से श्रत्यंत भिन्न नहीं है। योग-सूत्र कहता है:—

सत्त्वपुरुपयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम् । १। ४५।

जब बुद्धि में सतोगुण की वृद्धि होती है तब शुद्ध-बुद्धि और पुरुप में कुछ समानता हो जाती है। इस का फल यह होता है कि बुद्धि अपने और पुरुप के भेद-जान का रूप धारण कर लेती है। इस जान के उदय होते ही कैंबल्य अथवा मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ सांख्य-योग ने प्रकृति और पुरुप के घोर हैंत को कुछ मृदुल बना दिया है।

मोक्ष ते पहले जीव तरह -तरह की योनियों में भ्रमण करता रहता है, भारत के अन्य दर्शनों को माँ ति सांख्य भी पुनर्जन्म इस सिद्धांत को मानता है। उस की विशोषता यही है कि उस ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को टीक-ठीक समभाने की चेप्टा की है। पुनर्जन्म किस का होता है शसर्वव्यापक पुरुप एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यह एक हास्यास्पद बात है। वास्तव में सांख्य के निर्मुण और असंग पुरुप का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। किर पुनर्जन्म किस का होता है शसंख्य का उत्तर है, लिंग-शरीर का। लिंग-शरीर बुद्धि-अहंकर, मन, पाँच, जामेंद्रिय और पाँच कमेंद्रिय तथा तन्मात्राएं इन अटारह तन्तों का बना हुन्या है। कहीं-कहीं इस स्वी में से अहंकार को

<sup>ै</sup>सूत्र का शर्थ हैं, पुरुष और तुद्धि की श्रुद्धि या निर्मालता में समानता हो जाने पर मीच होता है। परंतु पुरुष तो स्वरूप से सदेव निर्माल है ही, उसकी शुद्धि संभव नहीं है।

उड़ा दिया जाता है। जो दिखलाई देता है श्रीर जो जला दिया जाता है, वह स्थूल शरीर है। लिंग-शरीर एक स्थूल-शरीर में दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुक्ति होने पर ही लिंग-टेह का नाश होता है।

यों तो प्रत्येक प्रलय में लिंग-शारीर नण्ट होता और प्रत्येक कल्प के आदि में उत्पन्न होता है; पर वास्तिविक नाश विवेक उत्पन्न होने पर ही होता है। सृष्टि के आदि में प्रत्येक पुरुप में संबद्ध लिंग शारीर पिछली सृष्टि के कमों के अनुसार उत्पन्न होकर विशेष योनि में प्रवेश करता है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, आसिक आदि 'भाव' कहलाते हैं जो कि लिंग-शारीर में, बुद्धि के आश्रित, वर्त्त मान रहते हैं। इस प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे-बुरे प्रयत्नों का स्ट्मरूप रूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है। आत्मोन्नित के लिये किया हुआ प्रयत्न निष्फल नहीं होता; अच्छे कर्म करने वाले की दुगित नहीं हो सकती, 'निह कथ्याणुकृत् किश्चत् दुर्गीत तात गच्छिति' (गीता)

महाभारत में लिखा है कि यम ने बलपूर्वक श्रंगुष्ठमात्र पुरुष को ग्वीच लिया। यह श्रॅंग्ठे के बराबर त्राकार लिंग-शारीर का है न कि श्रात्मा या पुरुष का। पुरुष तो सर्व-व्यापक है—महान्तं विभुमात्मानं-मस्वा धीरो न शोचित। पुनर्जन्म संबंधी सांख्य के इन विचासें को वेदात ने लगभग स्वीकार कर लिया है।

जब पुरुष को सम्यक् ज्ञान हो जाता है तो उसके नवीन कमें, धर्म, अधर्म आदि भाव वनना वंद हो जाते हैं। पिछला कमीशय भी जले हुये बीजों की तरह शिक्तहीम हो जाता है और अपना फल नहीं देता। फिर भी मनुष्य जीवित रहता है और मृत्यु से पहले मुक्त नहीं होता, इस भा क्या कारण है। बात यह है कि कमीशय के दम्ध हो जाने पर भी पिछले संस्कारों के वश शरीर हका रहता है। कुम्हार चक को धुमाना

बंद कर देता है तो भी वह पिछले वेग नामक संस्कार के कारण कुछ देर तक घूमता रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी के संस्कार भी उन के जीवन को कुछ दिनों तक अ़क्षु एण रखते हैं। जिन कमों ने अभी फल देना गुरू नहीं किया है वे कमें तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु जिन कमों ने पल देना आरंभ कर दिया है वे कमें अर्थात् 'प्रारूथ कमें' विना भोगे नष्ट नहीं होते। इसलिये विवेक पुरुष भी जीवित रहता है।

ईश्वर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की चेण्टा सांख्य ने कहीं नहीं की सांख्य थीर ईश्वर है। सृष्टि, प्रलय थीर कमंत्रिपाक में इश्वर की श्रावश्यकता नहीं है, इन तकों को लेकर ईश्वर की सिद्ध नहीं किया जा सकता, सांख्य का केवल यही अनुरोध है। योग-दर्शन ने ईश्वर को अधिक महत्त्व का स्थान दिया है, उर्तु उस में भी ईश्वर प्रकृति थीर पुरुप का रचिता या श्राधार नहीं है। इसिलये हम सांख्य-योग को न तो अनाश्वरवादी ही कह नकते हैं न न्याय-वेशिषक की तरह ईश्वरवादी ही। श्वेताश्वेतर थ्रीर गीता के मांस्य की तरह उत्तर,सांख्य को सेश्वर नहीं कहा जा सकता। तथापि योग का ईश्वरवाद जैनियों के मुक्त-ईश्वर बाद से अधिक रोचक और मिक्पूर्ण है। योग का ईश्वर विश्व के सब पुरुषों के लिये एक त्रिकाल मिद्ध त्यादश-सा है। जिस की समता तक मुक्त पुरुप कठिनता से पहुँच सकते हैं। इस के विरुद जैनों के मुक्त पुरुषों की ईश्वरता में कोई भेद नहीं है। योगदर्शन के मुक्त-काल क्षी सिद्धियों का तिरस्कार कर देने हैं, जब कि उस के ईश्वर के सिद्धियां और कैयल्य दोनों स्वतः-प्राप है।

भारतीय दर्शनों में सांख्य का कँचा तथान है। कणाद के परगाणु-वाद ने जड़ तत्त्व के खएड-खरड़ कर दिखे, जिनमें किसी प्रकार का संबंध दिमलाई नहीं देता। साख्य की प्रकृति विश्व की एकता की ज़्यादा ठीक व्याख्या कर सकती है।

पाँच भिन्न-भिन्न तत्त्वों के वदले एक प्रकृति कें। मान कर साख्य ने अपनी

दार्शनिक कांत-दिशता का परिचय दिया है। प्रकृति में उस ने उतना ही

श्रांतरिक भेद माना जितने से कि विविध सृष्टि संभव है। सके। चेतन
तत्त्व की अलग मानना दार्शनिक और साधारण दोनो हिष्ट्यों से युक्ति

संगत है। साख्य की पुरुप-विषयक धारणा न्याय-वैशेषिक की अपेक्षा

कही अधिक उन्नत है। न्याय-वैशेषिक ने आत्मा में सब तरह के गुण

श्रारोषित कर हाले, परंतु उसे चेतन्य के गुण से वंचित रखा। साख्य

ने सुख, दुःख आदि बुद्धि के गुण बतला कर पुरुप की धारणा को

सरल बना दिया। वास्तव में न्याय-वैशेषिक के आत्मा या जीव की

सुक्ति भव नहीं मालूम होती। यदि सुख, दुःख, जीव के ही गुण हैं तो

उन का छूटना असंभव है। पुरुप को आनंदमय न मानकर सांख्य ने यह

सिद्ध कर दिया कि वह अपनी दार्शनिक व्याख्या में लोक-बुद्धि को रंजन

करने की ही तनिक भी चेष्टा नहीं करता।

साख्य की आलोचना के दो मुख्य विषय हैं, एक तो पुरुषो की अने-सांख्य की कता और दूसरा प्रकृति-पुरुष का संवंध। सांख्य श्राकोचना ने पुरुषो का वाहुल्य सिद्ध करने के लिये जितने हेतु दिये हैं वे उपाधि-सिहत पुरुष को ही लागू होते हैं १ असंग और निर्म ए पुरुष में अनेकता सिद्ध नहीं होती। एक ही चेतनतत्त्व उपाधि-संतर्भ से अनेक रूपो में वॅटा हुआ प्रतीत हो सकता है। प्रकृति पुरुष का संबंध सांख्य की दूसरी वड़ी कठिनाई है। स्फटिक और रक्त सुम्म. चुंबक और लोहा, बछड़ा और दूध आदि के उदाहरण समस्या का हल नहीं करते, उलटे उसे तीव प्रकाश में ले आते हैं। प्रकृति का विकास-निरुद्देश्य पुरुष की उद्देश्य पूर्ति के लिये नहीं हो सकता; न पुरुष को वंधन ही हो सकता है। मुक्त पुरुष प्रकृति की सत्ता ते, जो उसी की भॉित मत्य है, तर्वथा अनिभन्न रहे, उसे देखे भी नहीं, यह वात कठिनता से समभ में आती है। विश्व के दो तमान सत्य तस्व किसी प्रकार के संवंध विना रहें, यह समीचीन नहीं मालूम होता। या तो प्रकृति और उस का पसारा, माया है, मिध्या है, वा मुक्त पुरुष और प्रकृति में कोई संबंध होना चाहिए।

त्तकार्यवाद की ब्रालोचना मीमांसकों, नैयायिकों ब्रौर वादों ने भी सत्कार्य बाद की की है। वौद्धों की ग्रालोचना तवने तीच्ए है। श्रालीचना शंकराचार्य भी सत्कार्यवाद को व्यावहारिक जगत् का सिद्धांत समभते थे, अन्यया सृष्टि की उत्यत्ति वताने में वे 'विवर्त्त वाद, का ब्याश्रय न लेते । नैयायिक ब्रीर मीमांतक ब्रालीचक वतलाते हैं कि उत्पत्ति से पहले यट की सत्ता मानना विलञ्जल असंगत है। यदि ग्रनभिव्यक्त घड़े से पानी नहीं ले जाया जा सकता तो उस की तत्ता जानने ते क्या लाभ ? उत्पत्ति ते पहले घट ग्रावृत दशा में रहता है, दूतरा कार्य घट-कार्य के त्रावरण या त्रावरक का काम करता है, यह सांख्य का मत है। इस आवरण को हटाने याला कोई हेतु होना चाहिए। वह हेतु अपनी आवरण हटाने की किया करने से पहले नत था या अनत् ? सत्कार्यवाद के अनुसार उसे सत् मानना चाहिए। तव मश्न यह है कि ग्रावरण दूर करने के हेतु के रहते हुवे भी घट ग्रनभिव्यक्त क्यों रहा ? जिन्न नत्ता या घटना-द्वारा घट को ग्रिभिव्यक्ति निलती है उसे सत्कार्यवाद के अनुसार तत् मानना पड़ेगा और उस के सत् होने पर किती भी क्षण में यह अनिभयक नहीं रह सकता।

छ उने 'तत्त्वसंग्रह' में बीद ताकिक शांतरक्षित ने मांस्य की कड़ी

१ दे॰ शांकर भाष्य, २, २, १०

श्रालोचना की है। 'तत्त्वसंग्रह' पर कमलशोल ने 'पंजिका' नामक टीका लिखी है। यदि कार्य श्रोर कारण एक ही होते हैं तो प्रकृति को ही महत्तत्व श्रादि का कारण क्यों माना जाय; महत्तत्व को प्रकृति का कारण क्यों न मानें ? विना उत्पत्ति स्वीकार किये कारणवाद व्यथे हैं। यदि दही दूध में पहले में वर्त्त मान हैं तो 'दही वन गया या उत्पन्न हो गया' यह कहना ग़लत हैं। कार्य की श्रीभव्यक्ति के लिये कारण में कुछ, पैरिवर्ता न श्रपेक्षित होता हैं; यदि यह 'परिवर्त्त न', भी पहले से ही सत् है तो कार्य का पहले से ही श्रीभव्यक्त होना चाहिए। यदि 'परिवर्त्त न' सत् नहीं था, तो श्रसत् की उत्पत्ति माननी पड़ेगी।

साख्यमत के अनुसार संशय, भ्रम आदि बुद्धि के परिलाम हमेशा सत् हम सं वर्तमान हैं, इसिलये किसी निश्चित सिद्धात का 'कथन' समय नहीं है। इसी प्रकार जिन निश्चयों या सिद्धांतों पर पहुँचना है वे भी सदा ने वर्तमान हैं, फिर उन की स्थापना या अन्वेपण के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि किसी सिद्धात के। उसके प्रतिपादन के पहले असत् माने तो साख्य के अनुसार वह भी अस्तित्व में न आ सफिगा। सत्कार्यवाद के आधार पर न तो हम अपने भ्रम या मिथ्या झान को नष्ट कर सकते हैं, न अनुपिस्थित यथार्यज्ञान का उत्पन्न ही कर सकते हैं। तब तो सारी दार्शनिक प्रकिया या तत्व की वीदिक खीज व्यर्थ ही है। यथार्थ और अयथार्य दोनो ही प्रकार के ज्ञान हैं; उन में से एक के नारा का दूसरे तक पहुंचने का यह करना सर्वया व्यर्थ है। जो अज्ञान है, जो सत् हैं, उस का नाश किस प्रकार होगा!

<sup>े</sup> देखिये दासगुप्त कृत इतिहास, भाग २ पृ० १७२।

हम देल चुके हैं कि न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद युक्ति के आगे नहीं टहरता; सांख्य का सत्कार्यवाद विचित्र उलभनों में फँसा देता है। दो विरोधी सिद्धांतों में एक भी कटिनाई से मुक्त नहीं है, यह आश्चर्य की वात ही इन दोनों सिद्धांतों के विरोध और दोनों की असमंजसता ने वेदांत के 'अनिर्वचनीयवाद' और 'विवर्त्त वाद' को जन्म दिया।

## योग-दशेन

योग-दर्शन सांख्य का व्यावहारिक पूरक है। यह सांख्य के तत्व-ज्ञान पर ही अवलिन्वत है। योग-सृत्र का आरंभ अन्य सृतों की मीं ति तत्य-जिज्ञासा से नहीं वरन् 'अनुशासन' से होता है। जो योग की व्यावहारिक प्रकृति का स्चक है। सांख्य में पुरुप के कैंबल्य को परमार्थ माना गया है। वह कैंबल्य-तिद्धि विवेक-ज्ञान द्वारा साध्य है और विवेक ज्ञान का साधन तत्वाभ्यास है—परमार्थ-प्राप्ति की व्यावहारिक प्रक्रिया को इतना भर संकेत सांख्य कारिका में मिलता है। कैंबल्य सिद्धि की कोई विस्तृत व्यावहारिक प्रणाली सांख्य-कारिका में नहीं पाई जाती। योग-दशन सांख्य शास्त्र के दूसरे अभाव की पूर्ति करता है। उसका उद्देश्य कैंबल्य प्राप्ति की व्यावहारिक प्रणाली का विस्तृत निरूपण है।

यह कैवल्य योग ग्रयवा समाधि को ग्रवत्था में प्राप्त होता है, जिसमें योग का स्वरूप समस्त मनोविकारों ग्रथवा चित्त कृतियों का ग्रंत हो जाता है। ग्रतएव योग को चित्त-

<sup>े—</sup>श्ययोगान् शासनन् - योग स्त्र-१-१

<sup>-</sup> एवं तत्वाभ्यासाताहित न मे ना हिमत्यपरिशेषम् । श्रविपर्ययात् विशुद्धं केवल मुत्यवते ज्ञानम् ॥

١

चित्तयों का निरोध कहा गया है। हम योग की अवस्था में चित्त- वृतियों का निरोध होने पर दृष्टा (पुरुप ) अपने (केवल चेतन्य) स्वरुप में स्थित हो जाता है। योग की अवस्था से भिन्न अन्य अवस्थाओं में चित्त का वृत्तियों के नाथ सारूप्य अर्थात् समान रूपत्य होता। वे चित्तवृत्तियों पाँच प्रकार की हिं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ४। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्यय एक प्रकार का मिथ्या-जान है जिसमें अत्रूप अर्थात् अपने स्वरूप से विपरीत रूप से वस्तु अथवा विपय का बोध होता है। जिसके जेय प्रवार्थ की सना न हो उस ज्ञान को विकल्प कहते हैं। अभाव-प्रत्यय ही जिसका आलंबन हो उस बृत्ति को निटा कहते हैं। अनुभूत विषय का ध्यान स्मृति कहलाता है।

उक्त पाँचों प्रकार की चिक्त हित्तियों के पूर्ण निरोध का नाम योग

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>—योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योग सूत्र१-२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>—तदा द्रप्टुः स्वरूपपेऽवस्थानम् । यो० स<sub>ः</sub>० १-३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>— वृत्तिसारूप्यमितस्त्र। यो० स<sub>.</sub>० १-४

४—्यृत्तयः पञ्चतप्यः ...प्रमाण्-विषयय विकल्प-निद्रा-रमृत्यः योग सुत्र १-५, ६

५—प्रत्यचानुमानागमाः प्रमाणानि । यो मू० १-७

६—विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम् । योग सूत्र -१-=

º---श<sup>ृद</sup> ज्ञानुषाती वस्तुशून्यो विकल्पः । योग स्तूत्र-१-६

८ — ग्रभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा । यो स्०-१-१०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>—श्रनुभूत विषयाऽसम्प्रमोपःस्मृतिः यो० स्० १-११

ग्रथवा समाधि है। समाधि में चित्त की एकाग्रता योग के भेद हो जाती है। वह एकप्रता त्तविषय ग्रीर निर्विपय मेद से दो प्रकार की होती है। पहले चित्त स्थूल सूदम-क्रम से विपयों पर एकाग्र कर लेने पर ही निर्विपयक एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। सविपय समाधि को संप्रजात तथा निर्विपय समाधि को असंप्रजात कहते है। विषयों के स्यूल-सूच्म-क्रम से संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती (१) सवितर्क, (२) सविचार (३) सानन्द, ग्रीर (४) सहिमत। <sup>6</sup>महाम्तादि स्थूल विषयानुगत समाधि का नाम सवितके है। तन्मात्रादि सुद्दम विपयानुगत समाधि सविचार कहलाती है। इंद्रियादिमात्र विपया लम्बन युक्त संमाधि को सानन्द कहते हैं। ब्राहंकार विपदक, एकात्म-संविदालम्बन युक्त समाधि सिस्तित संप्रज्ञात समाधि है। निर्विपय श्रीर श्रालम्बन रहित सभाधि का नाम श्रासंप्रज्ञात समाधि है। वह विराम त्रायीत् सर्वप्रत्यय हीनता के प्रत्यय ग्रार्थात् कारण परम वैराग्य के त्रास्य त पूर्वक प्राप्त होती है। वहतमें संस्कार मात्र ब्राव्यक्त रूप ते श्रविशय्ट रह जाते हैं, संस्कारों के कारण श्रेप नहीं रहते।

वोग के साधन वोग-शास्त्र में वित्तवृत्ति-निरोध द्वारा वोग-प्राप्ति के साधनों का निरुषण किया गया है। व्याव-हारिक दृष्टिकोण के कारण इन साधनों का निर्देश अधिकारी-भेद के अनुरूप किया गया है। वस्त्री साधकों की समता समान नहीं होती। इस समता भेद से अधिकारियों के तीन प्रकार हैं—उसमाधिकारी,

<sup>ः—</sup>वितर्कविचारानन्द्रास्मितारुपानुगमान् संप्रज्ञातः । योग-स्टा-१-१७

<sup>्</sup>र—विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेपोन्यः । चान स्टा-१-१८ ६—द्रप्टन्य—विज्ञानभिद्यं योगवातिक-२-२८

मध्यमाधिकारी ग्रोर मन्दाधिकारी । उत्तमाधिकारियों को यह चित्तवृत्ति-निरोध रूप योग केवल ग्रम्थास ग्रोर वैराग्य द्वारा ही प्राप्य है । १ चित्त की प्रशान्तवाहितः स्थिति के लिये प्रयत्न ग्रम्थास कहलाता है । १ यह ग्रम्थास दोर्घकाल तक नेरं तर्य-पूर्वक तथा तप-ब्रह्मचर्य-विद्या-श्रद्धा ग्रादि सहित सत्कार-पूर्वक सेवन करने में दृढ़ होता है । ६ स्रो-भोजन-ऐश्वर्य त्र्याद दृष्ट (लीकिक) तथा स्वर्गादि त्र्यानुश्रविक (श्रुति-विहित पारलोकिक) विषयों में तृण्णा रहित वशीकारभाव कर नाम वैराग्य है । ४ उत्तमाधिकारियों के लिये ग्रम्यास-वैराग्य के साथ-साथ ईश्वर-प्रणिधान का विकल्प भी दिया गया है । ग्रम्यास-वैराग्य द्वारा योग-साधन न करके वे केवल ईश्वर-प्रणिधान द्वारा भी याग-साधन कर सकते हैं । ५

मध्यमाधिकारियों के लिये श्रम्यास-वेराग्य सहज साध्य नहीं है। श्रतः उनके लिये तपः-स्वाध्याय-ईश्वर-प्रणिधान-पूर्वक कियायोग का निर्देश किया गया है। ६ इस किया योग के द्वारा उन्ह श्रम्यास-वेराग्य को क्षमता प्राप्त होतों है श्रीर श्रम्यास-वेराग्य-पूर्वक ईश्वर प्रणि-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>---- प्रभ्यास-वैराग्याभ्यं तिन्नरोधः । योग स् न्न-१-१२

रे —तत्रस्थितौ यत्नौऽभ्यासः । योग सृत्र-१-१३

<sup>्</sup>यात दिर्घकाल नैरन्तर्यं सत्कारसेवितो दृदभूमिः । योगः सृत्र-१-१४

४—टण्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् । योग स्ç० १-१५

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>—ईश्वर प्रिधान।द्वा । योग स<sub>ु</sub>० -१-२३

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>—तपः-स्वाध्यायश्वर प्रिणधानानि क्रिया योगः । योग स्०-२-१

धान द्वारा वे सनाधि को प्राप्त होते हैं। मन्दाधिकारियों के लिये एक दीर्घ आरोरिक, मानसिक और नैतिक प्रक्रिया वताई गई है, जी योग परंपरा में अष्टांग योग के नाम से प्रख्यात है। योग के विविध अंगों के अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है; अर्शुद्ध-क्षय में ज्ञान का आवरण दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है और अंततः विवेक-ख्याति प्राप्त होती है। के सर्वापयोगी होने के कारण यह अष्टांग-योग प्रक्रिया इतनी प्रख्यात हो गई कि प्रायः लोग इसी को योग समभक्ते लगे। इसी के विकृत रूप से हट योग की परंपरा प्रचलित हुई।

श्रष्टांग योग श्रांग ना सर्वांपयोगी श्रीर प्रख्यात पक्ष है। योग के श्रांट श्रंग—यम, नियम, श्रांचन, प्रांचन, त्राः-स्थार्थाय, ईश्वर प्रांचियान ये पाँच नियम हैं। रेन यम-नियमों के श्रनुप्रान ने विविध शक्तियाँ श्रांर योगानुक्ल-भावनाएँ प्राप्त होती हैं। श्रहिंसा में प्रतिष्टित साथक के समीय समस्त जीव वैरन्यान कर देते हैं। पशु-पक्षी तक उसने निर्भय हो जाते हैं श्रांर

९—योगाङ्गानामनुष्ठानादशुद्धिज्ञ्यात् ज्ञानदीष्तिः श्राविवेक ख्यातेः । योग-स्०-२-२=

<sup>्---</sup>यम-नियम-श्रासन-प्राणायाम-धारणा-ध्यान - समाधवीऽध्याव -ङ्गानि । योग-स्-०-२-२६

<sup>े—</sup>श्रीहिसी-ग्रत्य-ग्रस्तेय-त्रहाचर्य-श्रपरिप्रहाः यमाः । योग-सृ०-२-३०

<sup>ं—</sup>शौच-सन्तोप-तपः-स्वाध्यायेरवर प्राश्चियानानि नियमाः । त्रोतः सु०-२-३२

उससे मैत्रीभाव रखते हैं । सत्यवादी की तमस्त क्रियायें नफल होती हैं। अस्तेय (चोरी न करना) की प्रतिष्टा में नव रत्न माधक के नमीप रहते हैं। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य-लाभ होता है। अपियह (किसी से कुछ भी प्रहरण न करना ) में स्थिर होने पर पूर्व-जन्मों का वीध बीता है। शौच से अपने अंग में जुगुप्ता और दूनरों के अंग से अनंतर का भावना द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है, तथा नत्वगुद्धि, मनः प्रसाट, एका-यता, इंद्रियजय ग्रौर ग्रात्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। नंतोप से अनुत्तम-तुख का लाभ होता है। तपः ने अश्रिक्षय-द्वारा शरीर तथा इंद्रियों की अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। न्याच्याय ने इप्ट देवता के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्रिशान से समाधिनिद्धि होती है। रिथर ग्रौर सुखमय शारीरिक रिथित का नाम ग्राजन है। १ ग्राजन-सिद्धि से शीतोप्सादि द्वनद्वी ने क्लेश नहीं होता। श्रासन-तिद्वि होने पर श्वात-प्रश्वात की गति का विच्छेद प्राणायाम कहलाता है। पाणायाम से प्रकाश ( ज्ञान ) का अज्ञानरूपी आवरण क्षीण होता है श्रीर धारणा में मन की योग्यता बढ़ती है। ग्रापने-ग्रापने विपयो के प्रति य्यसंप्रयुक्त त्रर्थात् विषयो की त्रोर ने त्राहत इदियो की त्रतन् िती श्रस्वथा जिसमें वे चित्त की स्वरूपानुकारिग्री वन जाती है, प्रत्याहार कह-लाती है। 3 प्रत्याहार से इंद्रियों की परमवश्यता प्राप्त होती है। एक

<sup>े</sup> स्थिर सुखमासनम् । यो० स.्० २-४६

२ तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोग ति-विच्छेद: प्राणायामः । यों २ स् ० २ ४ ४

स्विविपयाऽसम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार-इवेंद्रियाणां प्रत्याहारः । यो० स्० २-४४

देश-विशेष में चित्त को स्थिति का नाम धारणा है १ उसं देश-विशेष में ध्येय त्रालंबन के प्रत्यय त्र्यात् भावना को एकतानता त्र्यात् निरन्तरा-विश्वित्र प्रवाहशोलता ध्यान कहलाती है। २ वही ध्यान ध्येयाकार-मात्र रूप से निर्भासित तथा स्वरूप (ध्यान रूप) से शून्य होने पर समाधि कहलाता है। धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों को एक साथ मिलाकर संयम संज्ञा दी गई है। ४ इनके लिद्धि होने से प्रज्ञा (ज्ञान) का त्रालोक (प्रकाश) प्राप्त होता है। इनमें त्रंत के तीन त्रक्ष पूर्व के पांच त्रांगों की त्र्रपेक्षा, ग्रंतरङ्ग हैं। भ किंदु वे तीनों भी निर्वांज समाधि के प्रकृण में विहरङ्ग ही माने जाते हैं। ६

योग के उक्त ग्राट ग्रंगों के क्रिक ग्रन्थान द्वारा सवीज ग्रथवा संप्रचात समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर ग्रंत में परम वैराग्य द्वारा दोप वीज-अय होने पर निर्वाज ग्रथव ग्रसंप्रचात समाधि द्वारा कैवल्य प्राप्त होता है।

मनोनिग्रह के उक्त साधन सामान्य रूप से सभी श्रेशियों के साधकों के लिये उपादेय हैं। फिर भी योगदश्रान रूढ़ियादी नहीं है और अपने साधन-विधान को सम्पूर्ण, स्वॉपयोगी अथवा कठोर नहीं मानता। साधन-प्रक्रिया गौण है, साध्य ही मुख्य है। जिस के द्वारा

<sup>े</sup> दंशबन्धधितस्य धारणा । योग सू० ३-१

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् । " ३-२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तदंबार्यमात्रनिर्मासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः । योग सू० ३-३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> त्रयमेकत्र संयतः । योग स<sub>ू</sub>० ३-४

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> भयमन्तरङ्ग<sup>ै</sup> पूर्वेभ्यः । भ ६-७

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> तद्पि वहिरङ्गं निर्वीजस्य । " ३-म

० तह राम्याद्रिप द्रापबीजक्षे कैवल्यम् । येगा स्य-३-४०

भी समाधि-सिद्धि संभव हो वही माधन उस के लिये श्रेष्ट है। नावकों के भ्रनंत प्रकार हो नकते हैं ग्रार उनकी क्षमता ग्रार ग्रानिकांच भी भिन्न होगी। उस भेद के अनुरूप साधनों में भी अनंत भेद हो नकते हैं। अतः कुछ नाधन प्रक्रियात्रों का विधान करते हुये भी योग दर्शनकार ने रुचि-यैचित्र्य का ग्राद्र करते हुये साधकों को नाधन के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता दो है। जिस विषय में भी उनकी रुचि हो उनी मनोनकृज विपय के ध्यान-द्वारा वे एकायता प्राप्त कर समाधि-साधन कर सकते हैं। तीनों श्रेणियों के अधिकारियां के लिये विहित उक्त याग में ईश्वर साधन-प्रक्रियायों में यह अवलोकनीय है कि ईश्वर प्रशिधान के। तीनों ही अवस्थाओं में तमान रूप से स्थान दिया गया है। श्रप्य साधनो में श्रिधिकार-भेव, होते हुये भी ईश्वर-प्रणिधान में समान -ग्राधिकार है। इसका एक ही कारण हो तकता है कि ईश्वर की हिन्द में सभी अधिकारी समान हैं इसे दर्शनकार भी मानते हैं। सभी को ईश्वर का ग्राश्रय ग्रहण करने का तमान ग्रधिकार है। क्षमता के भेद ते चाहे ईश्वर की उपातना में भेद भले ही हो, किंत अधिकार में भेद नहीं है। ईश्वर के लोक का द्वार सबके लिये समान रूप से मुक्त है। यद्यपि तब एक ही मार्ग से उसमें नहीं जा तकते। उत्तम साधकों के लिये ग्रन्य साधनों के व्यवधान के विना ही ईश्वर-प्रांशिधान संभव है। जिन का हृदय इतना गुद्ध त्रौर मन इतना एकात्र नहीं हो पासा है, वे मध्यमाधिकाती तपः ग्रौर स्वाध्याय द्वारा ग्रन्तःकरण शुद्ध करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिनके लिये केवल तपः-स्वध्याय द्वारा हदय-संस्कार नंभव नहीं है वे मंदाधिकारी अन्य वज्याऽऽम्यंतर साधन-प्रक्रिया द्वारा द्वय गुद्ध कर ईश्वर-प्रणिधान की सिद्ध कर सकते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> चथाभिमतध्यानाहा । चेाग सन्ने -१-३३

ईश्वर-प्रणिधान में महत्वपूर्ण स्थान के कारण योगदर्शन में ईश्वर की कल्पना एक विशेष विचारणीय द्विखांत वन गया है। हम देख चुके हैं कि योग सांख्य का ज्यावहारिक प्रक है ह्योर प्राचीन 'गख्य निरीश्वरवादी है। सांख्य-कारिका में खर्गडन के लिये भी ईश्वर का नाम नहीं लिया गया है। विज्ञानिभेत्तु ने सांख्य-प्रवचन- स्त्र के ह्याधार पर यह सिद्ध करने की चेण्टा की है कि सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है। वह ईश्वर का खर्गडन नहीं करता। यद्यपि वह ईश्वर को स्पष्ट क्य से स्वीकार भा नहीं करता। विज्ञान भिन्नु के ह्यनुसार सांख्य ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन तथा उसकी सिद्धि के विषय में निर्पेक्ष हैं। इस प्रकार सांख्य ईश्वर की निरीश्वरवादिता का परिहार कर योग की सेश्वरवादिता से उसकी में गित स्थानित करने की चेण्टा की है।

योग दर्शन में स्पष्ट रूप से ईश्वर का उत्लेख और स्वीकरण मिलता है। किंतु योग का ईश्वर ग्रन्य दर्शनों के ईश्वर से मिन्न है। ग्रन्य दर्शनों में जगत् के सप्टा तथा विश्व के नियंता के रूप में ईश्वर की करपना की गई है। वैप्ल्य दर्शनों में मिक्त द्वारा ईश्वर जगत् का नियंता नहीं है। किंतु योग का ईश्वर जगत् का सप्टा ग्रथमा विश्व का नियंता नहीं है। स्पिट प्रकृति का विकार है, तथा प्रकृति नित्य ग्रीर स्वतंत्र है, ग्रतः स्पिट-रचना में सानिध्य-मात्र से ग्रथिक पुरुष ग्रथमा ईश्वर का हाथ नहीं है। वह केवल स्पिट का निरपेक्ष प्रप्टा है, सप्टा ग्रथमा नियन्ता नहीं। योग-स्त्र में 'सवज्ता' को ही ईश्वर का लक्षण माना गया व यसपि टीकाकरों ने उनमें

<sup>े—</sup>इरवराऽसिद्धेः।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>—सत्र निरतिशर्व सर्वंस बीजम्-याग स्०-५-२५

'संवरिक्त मत्व' के समावेश की भी चेप्टा की है। ईश्वर भिक्त ग्राथवा ईश्वर-प्राप्ति हमारे जीवन का चरम साध्य नहीं। योग के अनुसार ईश्वर प्रिंगियान भी मन को एकाय करने तथा समाधि-सिद्धि प्राप्त करने का एक मार्ग है।

योग का यह ईश्वर एक 'पुरुष विशेष' है, जो क्लेश, कर्म, विषाक तथा त्राशय से मुक्त है। १ साधारण 'पुरुपां' से यही उसकी 'विशोपत।' है। साधारण पुरुप जिनसे निलण्ट हैं ग्रीर 'पुरुप विशय' ईश्वर जिनसे मुक्त है, वे क्लेप पाँच प्रकार के हैं — श्रीवद्या, श्रीहमता, राग, द्वेप श्रीर ग्रमिनिवेशत उनमें ग्रादि क्लेश श्रविद्या शेष का म्ल है। <sup>3</sup> उस श्रविद्या का स्वरूप श्रनित्य, श्रशुचि, दुःख श्रीर श्रनात्म विपयों में नित्य, शुचि, सुख त्र्योर स्नात्म विपयक (मिथ्या ) बोध है। ह हक-शक्ति (पुरुप) तथा दर्शन-शक्ति (प्रकृति) को एकात्मता ही श्रहिमता ग्रथवा ग्रहंकार है। ५ सुल के ग्रनुभव के पश्चात् उसकी स्मृति-पूर्वक उसकी प्राप्ति के लिये जो तृष्णा है उसका नाम राग है। दुःख के ग्रनुभव के बाद उसकी स्मृति पूर्वक उसके प्रति जो क्रोध का भाव है वहीं द्रंप है। , अपने संस्कार से ही वहनशील तुच्छ कृमि से लेकर

योग सृत्र-१-२४ २-----श्रविद्याऽस्मिता-राग-द्वेपाऽभिनिवेशाः क्लेशाः । योग-सृ०२-३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>—श्रविद्यातेत्रमुत्तरेपाम् । यो० स्० २-४

४—ग्रनित्याऽश्रुचि-दुःखाऽनात्मसु ेनित्य-श्रुचि-सुखाऽत्मख्याति रविद्या। या० सू० २-४

<sup>&</sup>quot;-- हादर्शन शक्त्योरेका त्मतेवा सिमता । योग स् न्न-२-६

६—मुखाऽनुशयी रागः । योग सूत्र-२-७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>---दुःखानुशयो द्वेषः । योग-स<sub>ू</sub>०-२-८

विद्वान तक व्यास रहने वाला मृत्यु का भय श्रिभिनिवेश कहलाता है। श्रे श्रिवद्या से श्रहंकार श्रीर श्रहंकार से राग-द्रेप के भाव उत्पन्न होते हैं, जो कमें के प्रेरक हैं। श्रहंकार-पूर्वक राग-द्रेप से प्रेरित होकर मनुष्य कमें करता है श्रीर श्रपने को कर्जा समम्तता है। कमें का फल होता है, जिसे विपाक कहते हैं। कर्ज त्व की भावना के कारण कर्म-फल का भोक्ता वनना भी मनुष्य के लिये नियमानुकूल ही है। समस्त कर्म-फल का विपाक एक जन्म में संभव नहीं है, श्रतः जन्म का जन्मान्तर से संबंध स्थापित करने वाले जीवगत वासना-संस्कार को श्राध्य कहते है। किंतु ईश्वर केवल मुक्त पुरुष नहीं है। मुक्त पुरुष वे हैं जो पहले वंधन में थे श्रीर ज्ञान द्वारा वंधन का नाथा कर मुक्त हुये हैं। ईश्वर सदा निवंधन श्रतः सदा मुक्त है। वह ईश्वर सर्वज्ञ है कावल-कृत कीमा ते रहित होने के कारण वह प्राचीनों का भी गुढ़ है। वे ईश्वर का वाचक प्रणव श्रथवा श्री३म है। उस प्रणव का जप तथा प्रणव के श्रथ ईश्वर की निरंतर भावना ते चिक्त एका श्रहोता है। भ

याग स्टब्र-२-९

येगा सृत्र-१-२५

<sup>े—</sup>स्वरसवांही विदुपाऽिव तथारुढेाऽभिनिवेशः

२—तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>—स पूर्वेपामिष गुरुः कालेनाऽनव रहेद्दात् १-२६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>—तस्य वाचकः प्रग्यवः याग स् त्र-१-२०

<sup>ु-</sup>तरजपरतदर्थं भावनम् । याग सृत्र-१-२८)

## चौथा अध्याय

## पूर्व-मीमांसा

वैदिक संहितात्रों में जो विचार वीज रूप में वर्रामान ये वे बाह्यणी त्रौर उपनिपदों में ऋंकुरित हो गये। उन्हीं के ऋाधार पर पड्दर्शनों के वटवृक्षों का विस्तार हुन्ना। यों तो श्रुति का 'शासन' सभी न्नास्तिक दर्शन मानते हैं, पर श्रुति के वास्तविक स्रतुयायी पूर्व स्रौर उत्तर-मीमांसा ही कहला सकते हैं। जब कि ग्रान्य दर्शन श्रुति से कुछ मंकत लेकर ही संतुष्ट हो गये, पूर्व-मीमांसा ग्रौर उत्तर-मीमांसा के लेखकों ने ग्रपने संपूर्ण सिद्धांत श्रुति से निकालने की कोशिश की। न्याय-वैशेषिक के साहित्य में श्रुति के उद्धरण शायद ही मिलें, सांख्यकारिका भी श्रुति की विशेष परवाह नहीं करती; परंतु पूर्वमीमांसा श्रौर वेदांत के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि उत्तरकालीन वेदांत को ग्रालीचकों से ग्रपनी रक्षा करने के लिये तर्क का आश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूर्व-मीमांसा के टीकाकारों में भी तर्क कम नहीं है, फिर भी इन दोनों के मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन श्रृति के त्राधार पर किया गया है। यहां श्रृति से त्रिभिप्राय वेदां, ब्राह्मणों ख्रीर उपनिपदों के समुदाय से है। जहां दूसरे दर्शन ख्रपनी पुष्टि के लिये उपनिपद की शरण लेते हैं, वहां पूर्व-मीमांसा त्राह्मण-ग्रंथों पर निर्भर रहती है। ब्राह्मण उपनिपदों से पहले ब्राते हैं, इसीलिये इस संप्रदाय का नाम 'पूर्व-मीमांसा' पड़ा । उपनियदों का ग्राश्रय लेने के कारण वेदांत को 'उत्तर मीमांसा' कहते हैं।

पूर्वभीमां का दूसरा नाम कर्म-मीमांसा भी है। इस नाम से पूर्व-

मीमांमा के विषय छोर छाभिक्चि का पता चलता है। पूर्व-मीमांसा का सब से प्राचीन छोर प्रामाणिक ग्रंथ जैमिनि के स्व हैं। इन स्वों में वैदिक यन-विधानों की प्रक्रिया छोर महत्व का वर्णन है। यन-प्रतिपादक वाक्यों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, किन यनों को कब, किस-लिये छोर किस प्रकार करना चाहिये, इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है। यन-संबंधो व्याख्या श्रों के मतभेद हूर करके संगित छोर साम- ख्रस्य स्थापित करना ही जैमिनि-प्र्यों का लच्य था। प्रश्न किया जा सकता है कि यदि पूर्व-मीमांसा कर्मकांड का वर्णन मात्र है तो उते 'दर्शन शास्त्र' के इतिहान में क्यों स्थान दिया गया है वात यह है कि धीरे-धीरे टीकाकरों के हाथ में पूर्व-मीमांसा ने दर्शन का कर धारण कर लिया। ख्रारंन में पूर्व-मीमांसा की स्वर्ग में चिच यी जो यज्ञों हारा प्राप्य था, परंतु भाष्यकारों छौर टीकाकरों ने 'मोक्ष' का प्रवेश मीमांसा-शास्त्र में कर दिया। यद्यि छुमारिल छौर प्रभाकर याधिक-क्रयात्रों को महत्व देते हैं, तथायि उनमें स्वरूप में दार्शनिक पक्षपात वड़ा हुग्रा पाया जाता है। कीय के मत में पूर्व-मीमांसा के स्व चव स्वां में प्राने हैं। उनका

समय ठीक-टीक नहीं वताया जा सकता । मीमांसा सीमांसा साहित्य 'शास्त्र में लगभग २५०० सूत्र हैं जो वारह श्रव्यायों में विभक्त हैं। दार्शनिक सूत्र-ग्रंथों में मीमांसा का श्राकार सबसे वड़ा है। मोमांना सूत्रों पर शायद मब से पहले 'उपवर्ष' ने वृति लिखी। उनका नाम शाबर भाष्य में श्राता है जो कि सबसे प्राचीन उपलब्ध भाष्य हैं। शावर भाष्य पर प्रभाकर ने 'गृहती' टोका लिखी। प्रमाकर का समय ६५० ई० समझना चाहिए। 'वृहती' पर शालिकानाथ को 'शृजुविमत्ता' टीका मिलती हैं। शालिकानाथ को प्रभाकर का शिष्य वतलाया जाता है। मीमांसा-नाहित्य में प्रभाकर 'गुरु' नाम से प्रसिद्ध हैं। शाहर भाष्य पर नूमरी टीका कुमारिल नष्ट (७०० ई०) ने लिखी;

इस टीका के तीन भाग हैं, श्लोकवार्त्तिक, तंत्रवार्त्तिक ग्रीर दुण्टीका। श्लोकवार्त्तिक पर, जो कि दाशंनिक भाग है, श्रीपार्थमारिय मिश्र ने 'न्याय रलाकार' लिखा। प्रभाकर की वृहती शावर स्वामी के भाण्य के ग्रधिक ग्रमुकुल है; कुमारिल कभी-कभी भाण्यकार के विरुद्ध भी चले जाते हैं। प्रभाकर ग्रीर कुमारिल के दार्शनिक सिद्धांतों में जगह-जगह मतभेद है। इस प्रकार शावर-भाष्य का ग्राधार लेकर प्रभाकर ग्रीर कुमारिल ने मीमांसा के दो दार्शनिक संप्रदायों की नींच डाली। कुमारिल के मतानु-यायियों का ग्रधिक साहित्य उपलब्ध है। पार्थसारिथ मिश्र की 'शान्त्रदी-पिका' मंडन मिश्र का 'विधिविवेक' ग्रीर 'भावनाविवेक', माध्याचार्य का 'न्यायमालाविस्तर' खंडदेव की 'भाइ दीपिका' ग्रादि ग्रंथ उल्लेख-नीय हैं। ग्रापदेव का 'मीमासा-न्याय-प्रकाश' मत्रहवी शताब्दी में लिखा गया; लौगाक्षिभारकर का 'ग्रथसंग्रह' भी नवीन ग्रंथ है। भाइ मत का एक नया ग्रंथ 'मानमेयोदय'हाल ही में प्रात हुप्रा है। प्रभाकर मत की प्रसिद्ध पुस्तक शालिकानाय की 'प्रकरणपिक्वका' है। इमी लेखक ने शावर-भाष्य पर 'परिशिष्ट' भी लिखा है।

प्रभाकर श्रौर कुमारिल के मतो का हम मिलाकर वर्णन करंगे, क्यों कि भेद होने पर भी दोनों का कुछ महत्त्वपूर्ण वातों पर एक मत है। जहाँ दोनों के सिद्धातों में भेद है, वहा वैसा ही निर्देश कर दिया जायगा। जैमिनि ने प्रत्यक्त, श्रनुमान श्रौर शब्द यह तीन प्रमाण माने थे। प्रभाकर ने उपमान श्रौर श्रथांपित को भी प्रमाण-विचार प्रमाण स्वीकार किया। कुमारिल ने प्रभाकर की सूची में श्रभाव को श्रौर जोड़ दिया। संभव श्रौर ऐतिह्य (जन-प्रवाद) को दोनों में कोई प्रमाण नहीं मानता। न्याय-वैशेपिक में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को 'प्रत्यक्ष प्रमाण' कहा गया था, परंतु प्रभाकर के मत में प्रत्यक्ष ज्ञान श्रौर पत्यक्ष प्रमाण एक ही हैं। प्रमाण का लक्षण

प्रमाणमनुमृतिः, सा स्मृतेरन्या, न सा स्मृतिः। न प्रमाणं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति व्यपेक्षणात्॥

प्रमाण अनुभृति को कहते हैं जो स्मृति-ज्ञान से भिन्न है। स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि वह पूर्वज्ञान की अपेक्षा करती है। जब किसी ज्ञान में स्मृति का अंश आ जाता है तो उसमें भ्रम की संमावना उत्पन्न हो जाती है।

ज्ञान के विश्व में एक महत्त्वपूर्ण वात याद रखनी चाहिए, वह यह कि ज्ञान का आकार नहीं होता। मीमांना का मत है कि विना आकार की वन्त का प्रत्यक्ष नहीं होता। ज्ञान प्रत्यक्षगम्य नहीं है, वह स्वतः प्रकाश है। प्रत्यच्-शुद्ध अर्थ-विषयक होती है न कि बुद्ध-विषयक (अर्थ-विषयाहि प्रत्यक्षशुद्धः, न बुद्धिविषया—भाष्य)। यत्र्यक्ष पदार्थों का होता है न कि पदार्थों के ज्ञान का। संवित् (ज्ञान) कभी संवेद्य नहीं होती। संवित् सर्वत्र संवित् के कर में ज्ञानी वाती है न कि संवेद्य के कर में (संवित्त्येय संवित् वेद्या न संवेद्यतया)। ज्ञान की उपस्थिति अनुमान से ज्ञानी वाती है। ज्ञान दूतरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, अपने को नहीं। ज्ञान ज्ञेय है, पर प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है। यह सिद्धांत सीजां-तिक मत का विलक्षत उलटा है। सीजांतिकों के अनुमार विज्ञानों का प्रत्यक्ष होता है और पदार्थों का अनुमान, मीमांसा के मत में वस्तुओं का प्रान्य होता है और उनके ज्ञान या संवित् का अनुमान।

प्रत्यक्ष सिवकटनक त्र्रीर निर्विकटनक दो प्रकार का होता है। मीमांसा का निर्विकटनक प्रत्यक्त न्याय-वैशेषिक से भिन्न है। मीमांझा का निर्विकटनक कोरी कटनमा नहीं।

<sup>े-</sup>पकरल पंचिका

<sup>ै</sup> वही, प्र० २० श्रीर प्रभाकर स्कृत श्राफ पूर्व-मौमांसा, प्र० २६ । इ बही

निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या जाति तथा विशेष धर्म की प्रतीति नहीं होती, यह .कुमारिल का मत है। प्रभाकर के मत में दोनों का अरपण्ट प्रत्यक्ष होता है। निर्विकल्पक और सिवकल्पक दोनों प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं, दोनों ही ज्ञाता को व्यवहार में लगा सकते हैं। पशु का ज्ञान निर्विकल्पक होता है और पशु के व्यापारों का कारण वन जाता है। र

श्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है या नहीं, इस विपव में प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद हैं। कुमारिल के मतभेद में श्रहं प्रत्यय द्वारा श्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है। श्रात्मा एक ही साथ द्रष्टा श्रीर हर्य, जाता श्रीर श्रेय हो सकता है। श्रात्मानुभव में श्रात्मा श्राप ही श्र्यप्ते को जानता है। श्रयक्ष से श्रात्मा जड़ है श्रीर जाताक्ष्य से चेतन; इस प्रकार श्रात्मा जड़-वेधात्मक है। अमें श्रप्ते का जानता हूं, यह श्रमुभव ही इस विपय में प्रमाण है। प्रत्येक पदार्थ के जान के साथ श्रात्मा का जान लगा रहता है। घटजान में देा वृत्तियां विद्यमान होती हैं, एक घट-वृत्ति श्रीर दूसरी श्रहं वृत्ति। श्रात्मानुभृति प्रत्येक जान की निश्चित सहकारिणी हैं। यह मत जर्मन दार्शनिक काएट के मत से समानता रखता है। काएट ने-कहा था—प्रत्येक प्रत्यक्ष-जान के साथ 'में जानता या सोचता हूँ' यह जान स्वतः लगा रहता है। परंतु कुमारिल के मत श्रात्मा 'जाता' के रूप में नहीं जाना जाता; व्यक्तित्व की एकता की श्रमुभृति श्रवश्य होती है। श्रात्म-तत्व के। श्रज्ये नहीं कहा ज। सकता।

<sup>े</sup> कीथ, वही, पृ० २६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> हिरियन्ना, पृ० ३०४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० ३०५।

प्रभाकर का मत न्याय-वेशेपिक के समीप और कुमारिल से भिन्न है। प्रभाकर परिगामवादी नहीं है; वह ज्ञातमा की परिवर्तनीयता में विश्वास नहीं रखता। परुप का 'ज्ञेय' कहना भी सभीचीन नहीं है। चाता कभी अपना चेंय नहीं हो सकता। वाह्य पदार्थ ही चेय हैं न कि श्रात्मा । श्रात्मा जाता है; प्रत्येक जान में वह जाता के रूप में ही प्रका-शित होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान ज्ञेय पदाये के साथ ज्ञाता भी प्रका-शित न होता ता एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न न जाना जा तकता। स्रातमा स्वपकाश नहीं, जड़ है। यही न्याय-वैशोपिक का भी मत है। वात्तव में त्वयं प्रकाश ज्ञान है या ज्रानुसव के लिये प्रभाकार के ज्ञानु-यायी 'संवित्' शब्द का प्रयोग करते हैं। संवित् स्वप्रकाश, उसे किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। संवित् उत्पन्न होती है और तिरोहित होती है और प्रकट होते ही विपय अर्थात् ज्ञेय पदार्थ तया जाता अर्थात् आतमा दोनों को प्रकाशित कर देती है; वह स्वयं तो प्रका-शित है ही। इस प्रकार तीन वन्तुत्रों (संवित, चेय स्त्रौर जाता ) के एक साथ प्रकाशित हो जाने को त्रिपुटी-जान कहते हैं। <sup>9</sup> श्रात्मा यदि स्वयं-प्रकाश होता तो निद्रावस्या ख्रांर चुरुनि में भी प्रकाशित रहता । इस्रजिये संवित् को ही स्वयं-प्रकाश नानना चाहिये ।

श्रतमान श्रीर उपमान के त'वंच में मीमांत्रकों के मंत्रस्य विशेष श्रतमान श्रीर उपमान महत्वपूर्ण नहीं हैं। श्रतमान में तीन ही श्रव-यव श्रावश्यक हैं, पाँच नहीं। कुमारिल श्रीर प्रमाकर दोनों के श्रतकार श्रतमान त्यक्ष पर श्राधारित है। कुमारिल के श्रतकार श्रत्य प्रमाणों की माँति श्रतमान में भी श्रनधिगत (श्रदान श्रपीन् प्रत्यक्ष के श्रतुपत्वच्च) तत्व का शान होता हैं,

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>---प्रकरण पंचिका

प्रभाकर इसे द्यावश्यक नहीं मानते। शब्द मीमासकों का मुख्य प्रमाण है। उसका कुछ विस्तार से वर्णन द्यपेक्षित है।

मीमासक वेदो को अपीरपेय और नित्य मानते हैं। अपीरपेय का ग्रर्थ यही नहीं है कि उन्हें किमी मनुप्य ने नहीं शब्द प्रमाण बनाया: इसका द्रार्थ यह है कि उन्हें किसी ने एडी बनाया । वेद ईश्वर-कृत नहीं है । वस्तुतः मीमासक ग्रानीश्वरवादी हैं । हिंदू दर्शन मे, जैमा कि हम वता चुके हैं, ईश्वर को माननेवाला नास्तिक नहीं होता, श्रुति को न माननेवाला ही नास्तिक कहलाता है। इस प्रकार ग्रानीश्वरवादी होते हुये भी मीमाना एक ग्रास्तिक दर्शन है। वेदों की नियता का अर्थ यह है कि वेदों के शब्द, वास्य अपिट, सब नित्य हैं, वाक्यों का क्रम भी नित्य है। इसी क्रम स इसी भाषा मे लिखित वेद गरु-शिप्य-परंपरा द्वारा ग्रानादिकाल मे चले न्राते ह । मीमा-सक शब्द को नित्य मानते हे। कुमारिल के मत मे शब्द एक द्रव्य है। शब्द नित्य ह, इमी प्रकार ऋथे नित्य है; शब्दो ऋौर ऋथो का संवध भी नित्य है। नैयायिको के मत मे, किस शब्द का क्या द्यर्थ होगा, यह ईश्घर की इच्छा पर निर्भर है। परतु मीमातक शब्दो ग्रीर उनके ग्रर्थ का संवध स्वाभाविक, श्रकृत्रिम तथा श्रनादि मानते है। जिस शब्द का जो ग्रर्थ है, वही उसका ग्रर्थ हो सकता है। वह सुविधा के लिये 'मान लेने' की चीज़ नहीं है। शब्द श्रीर श्रर्थ का संवध नित्य है।

शब्द-मात्र की नित्यता मिद्ध करने के लिये मीमासको ने कई युक्तिया दी हैं। ससार की वस्तुए पहले थी ग्रीर उनका शब्द की नित्यता नाम वाद को रक्खा गया; यह मत मीमासा को स्वीकृत नहीं है। वस्तुत्रो ग्रीर उनके नामों में क्या पहले था, यह

<sup>ी</sup> हिरियन्ना, पृ० ३०६-३१०

वताना श्रमंभव है। परंतु शब्द का श्रयं ध्विन नहीं है। शब्द वर्ण-समूह का नाम है। प्रत्येक वर्ण सर्वव्यापक, निरवयव श्रतएव नित्य हैं। वर्ण नित्य हैं, इसके पक्ष में एक महत्व की युक्ति यह है कि किसी वर्ण का उचारण होते ही हम पहचान लेते हैं कि यह श्रमुक वर्ण है। एक हो नित्य वर्ण का वार-वार उचारण होता है। ध्विन वर्ण के उचारण का साधन मात्र है; ध्विन ने वर्ण को श्रिमव्यक्ति मिलती है। ध्विन वर्ण नहीं है। ध्विन कँची, नीची, धीमी या तेज़ हो सकती हैं, परंतु इससे वर्ण में भेद नहीं पड़ता। वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों का समूहमात्र है; वह श्रवयवी नहीं है। फिर भी श्रयं की प्रतीति के लिये वर्णों में ठीक कम होना श्रावश्यक है। श्रन्यथा 'नदी' श्रीर 'दीन' में श्रयं भेद न होगा। शब्दों का श्रयं 'व्यक्ति' को नहीं विक्ति 'जाति' को वताता है। गो शब्द का श्रयं है गोत्व जाति। चूंकि जातियां नित्य हैं इसलिये शब्द श्रीर श्रयं का संवंध भी नित्य है।

यदि शब्द नित्य न हों तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सके । 'गाय जाती हैं' यह कहने में पहले 'गाय' शब्द का उच्चारण होता वाद को 'जातो' ग्रोर फिर 'हैं' का । 'गाय' में पहले ग का उच्चारण होता है । यदि उचारण के साथ ही ग् चर्ण नष्ट हो जाय तो पूरे शब्द या पूरे चाक्य का ग्रर्थ कभी समभ में न ग्रा सके । नष्ट हुग्रा शब्द ग्रर्थ का जानन नहीं कर सकता । जाप्य ( जिसका जापन किया जाय ) श्रोर जापक ( जापन करनेवाले ) को एक समय में होना चाहिए।

प्रभाकर के मत में सारी ध्विनयां वर्णात्मक हैं। कुमारिल और प्रभाकर दोनों के मत में अर्थ वर्णों का धर्म है न कि उनसे आतिरिक्त किसी 'स्कोट' का। स्कोटबाद वैवाकरणों ( ब्याक्सण-शान्त्रियों ) का चिद्धांत है। मीमांसक उससे विरुद्ध हैं।

वर्ण सर्देन, सर्वत्र वर्त्त मान रहते हैं; उचाम्ए से उनकी अभिव्यक्ति

मात्र हो जाती है। इस लये यह तर्क कि वणों की उत्पत्ति ग्रीर नाश होता है, इसलिये वे ग्रनित्य हैं, ठीक नहीं। एक ही शब्द का बहुत से लोग बहुत जगहों में उच्चारण करते हैं, न कि ग्रनेक शब्दो का। ग्रन्यथा एक-से ग्रर्थ की प्रतीति सब जगह नहीं हो सकती।

जब साधारण शब्द नित्य हैं तब वैदिक शब्द नित्य हैं इसका तो कहना ही क्या,। महाभाष्यकार पतंजिल के मत में वैदिक ग्रर्थ नित्य हैं, शब्द नित्य नहीं हैं। परंतु मीमांसक शब्दों ऋीर शब्दों का ऋभिप्राय दोनों को नित्य मानते हैं। परंत क्या नित्य होने से वेदों का प्रामाएय स्थापित हो जाता है ? इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के 'स्वतःप्रामाएय' पर ज़ोर देते हैं। 'स्वतःप्रामाएय' के सिद्धांत पर विचार करने से पहले हमें यह समभ लेना चाहिए कि शब्द प्रमाण का चेत्र अलौकिक जगत है। जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणों की पहुँच नहीं है वहीं शब्द का प्रामारय होता है। वेदों का प्रामाएय इसलिये है कि वे ऋलौकिक चेत्र के विपय में वतलाते हैं। 'इस प्रकार का ऋनुष्ठान करने से यह फल मिलेगा,' यह किसी दूसरे प्रमाण का विषय नहीं है। याजिक अनुष्ठानों के फल-प्रद होने का विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर ही हो सकता है। मीमांसा का उद्देश्य 'धर्म' का स्वरूप निश्चय करना है। वैदिक विधियों का पालन ही 'धर्म' है । धर्म का स्वरूप श्रौर किसी उपाय से, प्रत्यक्ष या त्रमुमान द्वारा, नहीं जाना जा सकता। मीमांसा वैदिक वाक्यों की व्याख्या करने से नियम वतलाती है जिससे वेदों का अभिप्राय ठीक-ठीक समभा जा सके।

प्रामाएयवाद की ठीक ठीक समस्या क्या है, इसे हमें अञ्जी तरह समक्त लेना चाहिए। चत्तु, श्रोत्र आदि इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यक्ष' कहते हैं।

,

मान लीजिए कि ग्रापको सर्प का प्रत्यक्ष हुग्रा। जैसे ही ग्रापको सर्प दिखलाई देता है, ग्राप विश्वास कर लेते हैं कि ग्राप के सामने सर्प है। प्रश्न यह है कि क्या ग्रापका यह स्वाभाविक विश्वास विलक्षल ठीक ही है, ग़लत नहीं हो सकता; क्या जान का उत्पन्न होना ग्रोर जान का यथार्थ होना एक ही वात है। जो जो जान उत्पन्न होना है क्या वह सब ठीक ही होता है। जान की उत्पित्त ही क्या उसकी सब्चाई या यथार्थता की भी गारंटी कर लेती है। जिसे ग्राप सर्प कह या समक्त रहे हैं, वह रस्सी भी तो हो सकती है।

नैयायिकों का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक वात है श्रीर ज्ञान की यथार्थता का निरुचय दूसरी वात; यथार्थ ज्ञान का स्वरूप ज्ञेय के श्रमुक्त होता है, परंतु यथार्थज्ञान की परख व्यावहारिक सफलता है। जिस ज्ञान के श्रमुसार काम करने पर सफलता हो उसे यथार्थज्ञान कहना चाहिए। यह यथार्यज्ञान का लक्षण नहीं है, उसे पहचानने का उपाय है। यथार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी उसकी पहचान विना व्यवहार के नहीं हो सकती। इस मत को 'परतः प्रामाएयवाद' कहते हैं।

मीमांसकों का मत इससे उलटा है। जान ग्रयना प्रामाएय ग्रयने साथ लाता है। जान की यथार्थता को रखने के लिये किसी जानेतर, पदार्थ, किसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार की ग्रावश्यकता नहीं है। जान उत्यन होना ग्रीर उस जान की यथार्थता में विश्सास होना, एक ही बात है। प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाखों में नैसर्गिक विश्वास पाया जाता है। किसी जान को ग्रयथार्थ सिद्ध करने के लिये ग्रीर कुछ करने की ग्रावश्यकता है, यथार्थ सिद्ध करने के लिये नहीं। इस मत को 'स्वतः प्रामाययवाद' कहते हैं। जान का प्रामाय्य ग्रपने ग्राप (स्वतः) होता है, ग्रप्रामाय्य दूररी किसी चीज़ (दूसरा जान या व्यापार) की ग्रपेक्षा से (प्रामा- रयं-स्वतः, ग्रप्रामाएवं परतः )। ज्ञान में विश्वास करना स्वाभाविक है ग्रीर ग्रविश्वास करना ग्रस्वाभाविक; किसी ज्ञान में ग्रविश्वास करने-वाले को कारण वताना चाहिए, विश्वास करनेवाले को नहीं।

इस 'स्वतः प्रामाएय' का शब्द प्रमाण से क्या संवंध है ? वैदिक वाक्यों का एक बार ऋषं जान लेने पर उनका प्रामाएय मिद्ध करने के लिये किसी 'परख' या परीक्षा को छाक्ष्ण्यकता नहीं रहती। वैदिक विधि-निपेधों का छाभिप्राय समफना ही उनमें विश्वास करना है। छाव पाठक समफ गमे होंगे कि 'स्वतः प्रामाएय' सिद्ध करना मीमांसा के लिये क्यों छौर कितना छावश्यक है। परतः प्रामाएयवाद को मान लेने पर वेदों की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जातो है। वैदिक वाक्यों की सत्यता की परख करना संभव नहीं है क्योंकि उनका संबंध परलोक से है। इसलिये वा तो सार वैदिक वाक्यों में विश्वास किया जा सकता है या छावश्वास छाथवा संदेह। ज्ञान के स्वतः प्रामाएय को मान लेने पर विश्वास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

क्या इसका ऋषे यह नहीं है कि हमें किसी के भी वाक्य में विश्वास कर लेना चाहिए ? सीमांसा का उत्तर है, हां । किसी भी पुरुप का • वाक्य प्रमाण हो सकता है यदि उस पुरुप में कोई दोप न हो । जान स्वरूपतः निदेांप होता है, पर ज्ञान के स्रोत में दोप हो सकता है । मीमांसक इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते, प्रत्यक्ष ऋनुभृति को प्रत्यक्ष कहते हैं । इस का ऋषे यह हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतः निदेांप है, परंतु उस के स्रोत (इंद्रियों) में दोप हो सकता है । इसी प्रकार शब्द ज्ञान के स्रोत पुरुप का वाक्य ऋममाण हो जाय।

भसर्वदर्शनसंग्रहः ए० १०६-१०७

चूं कि वेदों का कोई कर्त्ता नहीं है जिस में दोप हो सकें, इसलिये वेदिक याक्य सर्वथा प्रमाण ही हैं।

श्रव हम स्वतः प्रामाण्यवाद की मुख्य युक्ति देते हैं। परंतःप्रामाण्यवाद कटिनाई में डाल देता है। 'यह पानी है' इस जान की
नैयायिक व्यावहारिक परीक्षा करना चाहते हैं। पानी के श्रक्तित्व का
जान तब टीक है जब उससे प्यास युक्त जाय। 'मेरी प्यास युक्त गई'
यह भी एक प्रकार का श्रनुभव या जान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले जान की 'व्यावहारिक परंख' का श्रयं उसकी वृसरे जान से
परीक्षा करना है। परंतु 'मेरी प्यास युक्त गई' यह भी जान है; इसकी
भी परीक्षा होनी चाहिए। इसकी 'परंख' जिस जान से होगी वह भी
जान ही होगा श्रीर उसकी भी परीक्षा श्रावश्यक होगी। इस प्रकार हम
देखते हैं कि परतः प्रामाण्यवाद हमें श्रनवस्था में कुँग देता है। जान
के परतः प्रामाण्य के। मानकर हम कभी किसी जान की यथायंता का
निश्चय नहीं कर सकते।

शब्द प्रमाण थ्रौर प्रामाएववाद का विवरण हम दे चुके । श्रनुमान प्रमाण की व्याख्या में कोई विशेषता नहीं है । उपमान किंतु मीमांता में उपमान की व्याख्या न्याय ने भिन्न है ।

प्रभाकर के अनुसार उपमान की व्याख्या इस प्रकार है। साहश्य से भी अनुपरियत पदार्थ का जान होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गाय को जानता है गवय को देखता है। तब उसे साहश्य के कारण 'गवय के तुस्य गाय है' ऐसा जान होता है। इस प्रकार अनुपरियत गाय का जान उत्पन्न होता है। " यह कहना गुलत है कि गाय का रमरण होता है। जान का विषय साहश्य होता है, अहट गाय ने इस साहश्य का

<sup>े</sup> दे० का; पूर्वमीमांसा इत् इस्स सोसे ज्ञ १० १५४

संवध जोड़ दिया जाता है। गाय में गवय के स दृश्य का जान होता है। विषय (गाय) ऋँखों के सामने नहीं है, ऋतः यह जान प्रत्यक्ष से भिन्न है। यह जान स्मरण भी नहीं क्योंकि गाय और गयय साथ नहीं देखे गये थे। ऋतः उनके सादृश्य का पहले जान नहीं हुआ था—ऋौर स्मरण पहले जान का होता है। व्यक्ति-जान पर निर्भर न करने के कारण यह ऋनुमान भी नहीं है। ऋतः उपमान स्वतंत्र प्रमाण है।

कुमारिल की व्याख्या इस प्रकार है। गो का जाता पुरुप जब जंगल में गवय को देखता है तो उसे यह जान होता है कि पहले देखी हुई गाय इस गवय के समान है। यहां गवय का स्मरण होता है श्रीस साहश्य का प्रत्यक्ष; श्रीर उपमान जान द्वारा होता है कि पूर्वहृष्ट गाय गवय के समान है। यह श्रीतम जान न केवल स्मृति से हो सकता है (क्योंकि स्मृति पूर्व श्रनुभव को होता है श्रीर साहश्य का पूर्व श्रनुभव नहीं है), न प्रत्यक्ष से (क्योंकि गाय प्रत्यक्ष नहीं), श्रतः उपमान स्वतंत्र प्रमाण है। प्रभाकर श्रीर कुमारिल को व्याख्याश्रों में भेद यह है:— कुमारिल के श्रनुसार साहश्य का श्रनुभव गाय की स्मृति को जगाता है, इससे विगरीत प्रभाकर इस स्मृति को श्रनावश्यक मानता है। उपमान से उत्पन्न ज्ञान ( उपिमिति ) का विषय भाय का गवय से साहश्य है, न कि गाय। साहश्य का प्रत्यक्ष यह उपिमिति उत्पन्न करता है कि इस साहश्य का गाय से संवंध है।

'देवदत्त मोटा है' ग्रौर 'देवदत्त दिन में नहीं खाता' यह दोनों जान परस्पर-विरोधी हैं। इन पर विचार करने से यह प्रिशाम निकलता है कि 'देवदत्त रात को खाता है।' इस तीसरे ज्ञान को ग्राथिपित कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सर्वेद्शंनसंप्रहः ५० १०८

व दासगुष्त, भाग १, ५० ३६१-३६४

एक दूसरा उदाहरण लीजिए। 'देवदत्त' जीवित है पर; देवदत्त घर में नहीं है' यहाँ अर्थायित प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि 'देवदत्त घर के वाहर हैं।' प्रभाकर का मत है कि अर्थायित का मूल संदेह है। देवदत्त को घर में न पाने पर उसके जीवन में ही संदेह होने लगता है। इस मंदेह को दूर करने के लिये तृतीय ज्ञान अर्थात् अर्थायित की कल्पना करनी पड़ती है। 'देवदच घर के वाहर है' इस ज्ञान से संदेह दूर हो जाता है। देवदच की घर से अनुपित्यित अर्केली अर्थायित के लिये वयेष्ट नहीं है। देवदच मरा हुआ भी हो सकता है, घर में न होने का अर्थ वाहर होना हो नहीं है। घर में देवदच को अनुपित्यित देखकर उसके जीवन के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसे अर्थायित से दूर किया जाता है।

श्रयीपित का श्रनुमान में श्रांतभीय नहीं हो सकता। क्योंकि यह जान. व्याप्ति के बिना होता है। केवल-व्यितरेकी श्रनुमान के। दोनों मतों के. मीमांसक नहीं मानते। व्यितरेक व्याप्ति श्रादरणीय नहीं है।

कुमारिल ने अर्था गिरा की व्याख्या दूसरी तरह की है। वास्तक में प्रमाकर की व्याख्या दोपपूर्ण है। जिस दशा में संशय उत्पन्न होता है उसी दशा में फिर दूर कैसे हो जाता है र आदि से अंत तक दो ही निश्चित ज्ञान रहते हैं, देवदच का जीवित रहना और उनका घर में म होना। देवदच के जीवित होने में संदेह कभी नहीं होता और यदि ऐसा संदेह होता है तो उसके दूर होने का कोई कारण नहीं दोखता। वास्तव में देवदच के जीवित होने और घर में न होने के देानों जानों में संशय नहीं होता। लेकिन रन दोनों असंदिग्ध ज्ञानों में विरोध है। इस विरोध का दूर करने के लिये बुद्धि प्रयक्ष करती है जिसके परिणाम स्व-स्व अर्थायित का उदय होता है। एक ही परिस्थितियों में संदेह की

उत्पक्ति श्रौर नाश दोनों मानना श्रसंगत है; यही प्रभाकर की व्याख्या में खोष है।

प्रभाकर इस प्रमाण के। नहीं मानता । कुमारिल का मत है कि घट स्थान या के स्थमान का प्रत्यक्ष एक स्थलग प्रमाण से होता स्थान कि प्रमाण है जिसे स्थनुपलिश्व प्रमाण कहते हैं। घटाभान का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय-संनिक्षण का स्थमान है। स्थनुमान स्थार स्थापित्त से भी 'भूतल में घट नहीं हैं' यह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये स्थमान का प्रहण करने वाला स्थलग प्रमाण मानना चाहिये। स्थनुपलिश्व का स्थि हैं 'उपलिश्व' या 'प्रहण' का स्थमान। प्रभाकर के स्थनुयायी स्थमान-पदार्थ को नहीं मानते, इसलिये उनकी दृष्टि में स्थनुपलिश्व-प्रमाण भी निर्थक है।

प्रमाणों का वर्णन हो चुका, श्रव प्रमेयों का वर्णन होना चाहिए। यहां भी प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद हैं। मीमासको का प्रमेय-विभाग न्याय-वैशेपिक से वहुत मिलता है।

न्याय-वैशेषिक ग्रीर सांख्य-योग की तरह मीमासक भी यथार्थवादी हैं; वे वाह्य जगत् की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखते हैं। संसार मनोमय या कल्पना-प्रसूत नहीं है। कुमारिल ने विज्ञानवादियों का तौत्र खंडन किया है। जगत् की स्वतंत्र सत्ता माने विना कोई व्यवहार नहीं चल सकता। गुरु-शिष्य-संवंध, ग्रब्छे-बुरे का व्यवहार ग्रादि वाह्य जगत् की ग्रुपनी सत्ता माने विना नहीं हो सकते। विज्ञानवादी स्वप्न-पदार्थों का जदाहरण देते हैं। परंतु स्वप्न-पदार्थों का मिध्यापन जामतकाल के पदार्थों की ग्रपेक्षा से हैं। यदि जागत जगत् भी भूठा है तो स्वप्न के पदार्थों को भूठा कहना भी नहीं वन सकते। ग्रीर विज्ञानवाद का मुख्य तर्क व्यर्थ हो जाता है। कुमारिल ने यह दिखाने की वहुत कोशिश की है कि कोई विज्ञान ग्रुपने को नहीं जान सकता, न दूसरा विज्ञान ही एक विज्ञान को

ज्ञान सकता है। विज्ञान से पदार्थ का बोध होता है: विज्ञान स्वयं अनुमेय हैं। पदार्थ को बता चुकने के बाद विज्ञान स्वयं ज्ञान का विपय वन सकता है; इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नहीं किया। छंत-देशन या मानसिक अवस्थाओं के प्रत्यक्ष को कुमारिल ने नहीं नाना। अपने 'लॉ जिक' के ग्रंतिम अध्याय में प्रसिद्ध तर्कशास्त्री वर्नार्ड दोस् के ने कुमारिल के इस मत की पुष्टि की है कि सब मानसिक अवस्थाएं नोतिक पदार्थों-(या शारीरिक दशाओं) की ग्रोर इंगित करती हैं। प्रत्येक मानसिक दशा का विषय होता है। निविषयक विज्ञान संभव नहीं हैं।

प्रभाकर के मत में इतने पदार्थ हैं —द्रव्य, गुग्, कमे, नामान्य, पदार्थ विभाग पारतंत्र्य या समयाय, शक्ति, साहस्य ग्रीर संग्या। ग्रीयकार ग्रावकार ग्रावकार ग्रावकार ग्रीर विशेष को पदार्थ नहीं स्थानता।

कुमारिल के श्रनुसार द्रव्य,गुण, कर्न, तामान्य ग्रीर श्रभाव यह भैंच पदार्थ हैं। श्रभाव चार प्रकार,का है। 'विशेष' पदार्थ नहीं है। ग्रंथकार श्रीर शब्द द्रव्य हैं; इस प्रकार द्रव्यों की संख्या 'भ्याग्ह' है। समवाय भी श्रलग पदार्थ नहीं है।

वैदिक विधि-वाक्य ग्रामा पालन करनेवालों को स्वर्ग की ग्रासा श्रासमा दिलाते हैं। यदि ग्रास्मा ग्रामित्व हो हो यह वाक्य निरर्थक हो जॉब। 'यज्ञी का करनेवाला स्वर्ग को जाता है' इसका स्वष्ट ग्रार्थ यही है कि यज्ञ-कर्ज्ञी मृत्यु के बाद नगट नहीं हो जाता। ग्रास्मा ग्रामर है। ग्रास्म-मना की सिक्ष के लिये

<sup>े</sup> देखिये,कीय,कर्म-मीमांसा पृ० ४६ ५० ।

<sup>े</sup> प्रभाकर स्वृत्त, पृ० मम

जैमिनि ने विशेष प्रयत्न नहीं किया है; वे यह विषय उत्तर-मीमांसा का समभते हैं। उपवप जिन्होंने दोनां मीमांसाछों पर वृत्ति लिखी है, कहते हैं कि छात्म-सत्ता उत्तर-मीमासा में सिद्ध की जायगी। प्राचीन काल में दोनो मीमासाए मिलकर एक दर्शन कहलाता था जिसमे कर्म-मार्ग छोर जान-मार्ग दोनों का पूरा विवेचन है।

स्रात्मा शरीर, इंद्रिया श्रीर बुद्धि इन सब से भिन्न हैं। निद्रावस्था में बुद्धि को अनुपहिश्वित में भी श्रात्मा मौजूद होता है। इंद्रियों के नष्ट हों जाने पर भी श्रात्मा नण्ट नहीं होता। शरीर जड़ हैं श्रीर जान का श्राधार नहीं हो सकता। स्मृति भी श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करती है। ज्ञान एक प्रकार की क्रिया है जो श्रात्म-द्रव्य में रहती या होती है। श्रात्मा में परिवर्तन या व्यापार होता है, इससे उसकी नित्यता में कोई भेद नहीं पड़ता। श्रात्मा को विज्ञानों का समूह मानने से काम नहीं चल सकता। यदि कर्म-सिद्धांत में कोई सत्यता है तो एक स्थिर श्रात्मा मानना चाहिए जिसका पुनर्जन्म होता है। वैद्धि-मत में कर्म-विग्राक श्रीर पुनर्जन्म दोनों ही नहीं वन सकते। श्रात्मा को व्यापक मानना चाहिए। यदि श्रात्मा श्रात्मु हो तो शरीर से भिन्न-भिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को न जान सके। मध्यम परिमाण मानने पर श्रात्मा श्रानित्य हो जायगा। इमिल्ये श्रात्मा को विभु या व्यापक मानना ही ठीक है।

श्रात्मा श्रनेक है। शरीर की कियाश्रो से श्रात्मा का श्रनुमान होता है। प्रत्येक शरीर की कियायें श्रलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म-श्रधर्म या श्रपूर्व, स्मृति श्रौर श्रनुभव दूसरों से पृथक् है, इसलिये श्रनेक श्रात्माएं माननी चाहिए।

प्रभाक्तर के मत में ग्रात्मा जड़ है जिसमें ज्ञान, सुख, दुःख ग्रादि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> साम्र दीपिका गृ० ११६-१२४

गुण उत्पन्न होते रहते हैं। त्रात्मा का अत्यन्न कभी नहीं होता। त्रात्मा स्वयंप्रकाश नहीं है, अन्यथा सुपृति में भी आत्मानुभृति वनी रहे। स्वप्रकाश संवित् (ज्ञान) विषय और अत्मा दोनों को प्रकाशित करती है। आत्मा हमेशा ज्ञान के गृहीता के रूप में प्रकट होता है आहा विषय या ज्ञेय के रूप में कभी नहीं। आत्मा न वाह्य प्रत्यक्ष का विषय है न मानस प्रत्यक्ष का। अनेतन होने पर भी आत्मा कर्त्ती और भोका है; वह शरीर से भिन्न और व्यापक है। व्यापक होने पर भी आत्मा वृत्तरे शरीर के व्यापारों को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके अपने कमों ने उत्पन्न किया है उसी को वह जान सकता है।

पार्थ तारिय मिश्र का कथन है कि ग्रात्मा को ग्राह्म ग्रीर गृहीता-श्रेय ग्रार शाता मानने में कोई दोप नहीं है। प्रभाकर के यह कहने का कि संवित् ग्रात्मा को प्रकाशित करती है, यही ग्रार्थ हो सकता है कि ग्रात्मा संवित् का श्रेय या विषय हो जाता है। स्मृति-ज्ञान में श्रात्मा को ग्राप्नी प्रत्यिनशा पहचान होती है। इस प्रत्यिनशा का विषय यदि ग्रात्मा को न माना जाय तो प्रत्यिभशा निविंपयक हो जाय। परंतु कोई शान निविंपयक नहीं हो स्कृता। ग्रात्मानुभूति का विषय ग्रात्मा होता है; ग्रात्मा का मानस-प्रत्यक्ष संभव है।

कुमारिल के मत में प्रत्येक ज्ञान-ज्यापार में ज्ञातमा की श्रमिन्यिकि नहीं होती, जैसा कि प्रभाकर के अनुयायी नममते हैं। विषय की अनु भूति के राथ कभी ज्ञातमानुभूति होती है, कभी नहीं। चेतन के: जीवन में ज्ञातमानुभूति जिपयानुभूति ते केंबे दर्जे की चीज़ है। ज्ञातम-प्रत्यक्ष और विषय-प्रत्यक्ष एक ही बात नहीं है। प्रभाकर ज्ञातमा और संवित् की ग्रत्या-ज्ञत्या मानता है; उनके मत में ज्ञातमा जड़ है और संवित् प्रकाराक्तर। मह मतवालों को यह निद्धांत मान्य नहीं है। ज्ञान श्रातमा का ही पिरिणाम, पर्योव है। यदि ग्रात्मा अचेतन हे तो उनका पिर् णाम स्वयकारा नहीं हो नकता। परंतु कुमारिल ने भी ग्रात्मा में एक 'ग्रचिदंश' या जड़ भाग माना है जो ग्रात्म-प्रत्यक्ष का विषय होता है। बाराय में यह मत ठोक नहीं, ग्रात्मा जान का विषय होता है इनका यह ग्राये नहीं है कि ग्रात्मा में एक 'जड़' ग्रंश भी मानना चाहिए। किर भा यह मानना हो पड़ेगा कि न्याय-वंशीपक ग्रांर प्रभाकर की ग्रापेक्षा कुमारिल की ग्रात्मा विषयक धारणा ग्रधिक उन्नत है। वह बेदात के ग्रधिक समीप भा है।

पूर्व-सोमासा में बहुत ने देवता थ्रो का कर्यना की गई है जिनके लिये यह किये जाते हैं। सीमानकों ने हम में द्यागे हैं रवर हैं। जाने की ग्रावर्यकता नहीं समभी। धर्म के संचय के लिये ईएवर को ज़रूरा नहीं है। जैनिनि ने कहीं देश्वर की सत्ता में स्वध्य है। बेदों में जहां ईएवर को स्तुति को गई है यह वास्तव में यहां के ग्रावर्यक की प्रशंना है। यह क्लियों को तरह तरह के पेर्वर्थ प्राप्त होते हैं। मीमासक सृष्टि ग्रीर प्रलय नहीं मानते। काल की कि विशेष लवाई बीत जाने पर प्रलय श्रीर किया । श्रीर सव ग्रास्तिक दर्शन सृष्टि ग्रीर प्रलय मानते हैं। जब सृष्टि का ग्रादि ही नहीं है तो सृष्टिक की कल्पना भी ग्रान्वर्थक है। कुमारिल का निश्चित मत है कि विना उद्देश्य के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जगत् को बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन हो सकता है ? उद्देश्य ग्रीर प्रयोजन ग्राप्र्यंता के चिन्ह हैं,

<sup>ें</sup> कीय, वहीं, श्रध्याय ४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>:</sup> वही,पृ० ६० ।

उद्देश्य वाला ईश्वर त्रपूर्ण हो जायगा। धर्म ीर श्रधमें के नियमन के लिये भी ईश्वर त्रावश्यक नहीं है। यज्ञकर्ता को फल प्राप्ति 'श्रपूर्व' कराता है। शरीर न होना भी ईश्वर के कर्तव्य में वाधक है। संसार की दुःलमयता भी ईश्वर के विद्य साक्षी देती है।

वाद के मीमांसकों में इंश्वर-विश्वास प्रकट होने लगता है। शायद अन्य दर्शनों के प्रभाव से मीमांसा के अनुयायियों में आस्तिकता (ईश्वर-यिखास) का उदय हुआ। ताय ही देवताओं की अलग सत्ता में विश्वास घटने लगा। देवताओं की महिमा कम हो गई; देवताओं का महत्त्वपूर्ण त्यान मंत्रों ने ले लिया। भगवद्गीता का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा। आपदेव और लोगाक्षिमास्कर लिखते हैं कि यदि यज्ञादि कमें भगवान के लिये किये जाव तो अधिक फल मिलता है। यह कमें ईश्वर (गोविंद) के लिये करने चाहिए। वैंकटेश ने 'तेश्वर मीमांसा' नामक अंथ लिखा। इस प्रकार तेश्वर सांख्य की तरह तेश्वर मीमांसा का भी कंप्रदाय वन गया।

मीमांसा-शास्त्र का त्वरूप छारंभ में व्यावहारिक था; दार्शनिक व्यवहार-दर्शन तमस्याओं का प्रवेश उसके बाद को हुछा । मोक्ष का छादर्श भी जीमीन छोर शवर के सामने रिस्पत न था । छारंभिक मीमांसक धम छर्थ छोर काम को 'विदर्ग' ते थे, उन्हें मोक्ष में रुचि न थी । 'छर्थ' छोर 'काम' की प्राप्ति मनुष्य व्यावहारिक ज्ञान छोर कुशलता पर निर्मर हैं. परंतु 'धर्म' को जानने लेये वेदों के छितिरिक्त दूसरा छाधार नहीं है । धर्म किने कहते 'हैं उत्तर में जीमीन का मुबई:—

चोदना लक्षकोऽधी धर्मः ।शशः

वर्नेज्याये का लक्षण चीदना क्रथीत् प्रेरणा है। श्रुति के बास्य नी

कुछ 'करने का' श्रादेश देते हैं वही 'धर्म' है। कुछ करने का श्रादेश करने वाले वाक्यों को 'विधि वाक्य' या केवल 'विधि' कहते हैं। जो वाक्य कुछ 'न करने का' उपदेश देने हैं वे 'नियंधवाक्य' कहलाते हैं। 'त्वर्ग का इच्छुक यज्ञ करे' यह विधि 'श्राह्मण को नहीं मारना चाहिए' यह निषेध-वाक्य है। श्रनुष्ठान-विशेषों की स्तृति करनेवाले वाक्यों को 'श्रर्थ-वाद' कहते हैं। श्रनुष्ठान न करने श्रीर करने ने क्या हानि-लाभ होगा इसे (ऐतिहासिक उदाहरणों सहित) वतलाने वाले वाक्य 'श्रर्थवाद' हैं। कभी-कभी श्रर्थवाद-वाक्य लोक विख्यात वातें भी कह देते हैं जैसे श्रिणन जाड़े की दवा है (। श्रिणनिहीं मस्य भेपजम्)। कहीं-कहीं वस्तुशों में लोक-विख्द्य गुणों का श्रारोपण भी श्रर्थवाद करता है जैसे, (श्रादित्यों यूपः) खंभा सूर्य है। भीमासकों का निश्चित मत है कि वेदों ( मंत्र श्रीर ब्रह्मण भाग) का तात्यर्थ किया में हैं।

# श्राम्नायस्य<sup>क्</sup>त्रयार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम् ।१।२।१

श्रिशात् वेद कियार्थक हैं; जो कियार्थक नहीं वह निरर्थक हैं। शास्त्र का लक्षण ही यह है कि प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करे। वेदों का श्रिभियाय मनुष्यों को उनके कर्त्त व्यों को शिक्षा देना या धर्मे। पदेश है। इसिलए श्रुति से यह श्रीशा नहीं रखनो चाहिए कि वह श्रातमा श्रीर परमातमा का स्वरूप समक्ताये। श्रातमा क्या है? इसका उत्तर देना श्रुति का काम नहीं है; श्रातमा को लेकर क्या करना चाहिए, यह श्रुति का विषय हो सकता है। इसीलिए लिखा है — श्रातमा वे श्रुरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, श्रुश्ति श्रातमा के विषय में सुनना चाहिए, उत्ती का मनन श्रीर उपासना करनी चाहिए। वेदांत का मत है कि श्रुति श्रातम स्वरूप का वोध कराती है। मीमांसकों की संमित में यह वेदांतियों का

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कीथ, वही, पृ० ८०

म्रम है। वेदांत का विचार है कि श्रुति छंतः में कर्म-त्याग का उपदेश देती है, मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पर्य प्रतृति के रास्ते यत-लाना है।

र्धम के ठीक स्वरूप के विषय में प्रमाकर और कुमारिल में मत भेद है। 'कुमारिल के अनुसार धर्म और अधर्म कियाओं के नाम हैं। पालिक अनुष्ठान धर्म हैं और हिंसादि कर्म अध्में। प्रभाकर के मत में धर्म और अध्में कियाओं के फल को कहना चाहिए। कुमारिल का मत त्याम-चेशेषिक के अनुकूल है। प्रभाकर के धर्म-अधर्म दूसरे दर्शनों के पुरुष पाप के समानार्थक हैं। धर्म और अधर्म दोनों को मिलाकर प्रभाकर 'अपूर्य' कहता है। अपूर्व का जान श्रुति के अतिरिक्त कहीं ने नहीं हो नकता, यह 'मानान्तरापूर्व' है। धर्म और अधर्म आत्मा में ही समवाय-संवंध द्वारा रहते हैं।

द्धमारिल के अनुसार अपूर्व एक प्रकार की शक्ति है जो बनादि अनु-"टान करनेवालों में उत्पन्न हो जाती है। अपूर्व का ग्रस्तित्व अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है। किये हुये कमों का फल ग्रवश्य मिलना चाहिए, पर हम देखते हैं कि बनादि कमें नुरंत फल किये विना नमाप्त हो जाते हैं। इन दोनों नानों का विरोध मिटाने के लिए 'अपूर्व' की कल्पना आवश्यक है। कोई भी बन्न कमें अपने कर्चा में एक शक्ति उत्पन्न कर देता है जो कालांतर में उसे फल देती है।

वैदिक विधि का शवण करके मनुष्य उसके अनुष्टान . में क्यों प्रवृत्त हो जाता है । याजिक विधानों में प्रवृत्ति का कारण क्या होता है । यहां भी प्रभाकर और कुमारिल में मतभेद है । यहले हम कुमारिल का सन सुनाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिरियन्नाः पृ० ३२७-२=

कुमारिल का एक 'मॉटो' है जिसका उसने ईश्वर के विरुद्ध भीं प्रयोग किया है, वह यह है कि :—

### प्रयोजनमनुहिर्य न मंदोऽपि प्रवर्त्त ते

प्रयोजन के विना मंदबुद्धि भी किसी काम में नहीं लग जाता। इसका आश्रय यही हैं कि प्रत्येक कार्य उद्देश्य को लेकर किया जाता है। प्रवृत्ति का मूल कारण सुल-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति की चाह है। प्रत्येक मनुज्य सुल चाहबा है, आनंद की कामना करता है और दुःख से वचना चाहता है। स्वर्ग की इच्छा सुल की अभिलाधा है और नरक से वचने की इच्छा दुःख-निवृत्ति को कामना है। लोग वैदिक विधियों का पालन भी सुल-प्राप्ति के लिये करते हैं। वैदिकविधि-वास्य अनुण्ठान के नाथ ही उनसे मिलने वाले फल का भी ज़िक कर देते के लोग उनकी कियं करते हैं। 'इस अनुण्ठान होगा' यह 'इच्ड

कराता है। १ यह मत जर्मन दार्शनिक 'कॉएट' के सिद्धांत से समानता रखता है। कॉएट का कैटेगाँ रिकल इम्परेटिय प्रभा का 'विधियाक्य' है। भेद इतना ही है कि कांट का 'ब्राविशवाक्य' ग्रंतरात्मा की ग्रावाज़ है ब्रीर प्रभाकर का 'विधियाक्य' वेदों का ग्रावेश है। ग्रतः कांट का सिद्धांत ग्रंथिक सार्वभौम है।

प्रभाकर के अनुसार अनुष्ठान की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है।वैदिक ब्रादेश की उपस्थित में पहले कार्यता-जान उत्पन्न होता हैं: फिर चिकीपी या करने की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। चिकीर्पा के साथ ही 'यह श्रनुशन साध्य या संभव है' वह--कृति-साध्यता-ज्ञान या --भावना भी रहती हैं, उसके बाद प्रकृति या संकल्प होता है, कि॰ चेण्टा श्रीर श्रंत में फिया 'इस विधान से मुफे लाभ होगा' इस-इण्ड-साधनता-ज्ञान, का गींग स्थान है। मुख्य प्रोरक कार्यता-ज्ञान है। परंतु हर एक विधि हर एक व्यक्ति को अपने पालन में नहीं लगा लेती, इसका क्या कारण है ? क्या यजह है कि कुछ लोग पुत्रीष्ट यज करने लगते हैं और कुछ अप्रि-ण्टोन का खनुष्टान ? उत्तर यह है कि वैदिक विधियां वीजो के समान हैं जो श्रद्धारित है।ने के लिये उपयुक्त भूमि हुँ इती है। यही कारण है कि सब विधि-वास्य सब को आकर्षित नहीं करते। विभिन्न चिवि-वास्यों के नियोल्य ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति या व्यक्ति समृह होते हैं। इस प्रकार भी प्रभाकर की 'विधि' कॉराट के कैटेगारिक्ल इंपरेटिव से कन सार्वनीन र्द। कॉट्ट का नैतिक ब्रादेश सब मनुष्यें की सदा ब्रीर सर्वत्र लागू होता है।

<sup>ै—</sup>हिरियन्ता, ए० ३२६

मनुष्य के सारे कमों को मीमांसा ने तीन श्रीण्या में बाटा ई,कान्य, निषिद्ध ग्रौर नित्य। जो कर्म किसी इच्छा की कर्म-विभाग पृति के लिये किसी मनोकामना की सिद्धि के लिये, किये जाते हैं वे 'काम्य कर्म' हैं । पुत्र या ऐश्वर्य या स्वर्ग की प्राप्ति के अर्थ जो यज्ञानुष्ठान किया जाय वह काम्यकर्म कहलायगा । जिन कामों के करने से वेद रोकता है वे निषिद्ध या 'प्रतिषिद्ध कर्म' कहलाते हैं। निस्य कर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति को श्रायश्यक ही है, चाहे उसमें कोई कामना या अभिलापा हो या नहीं। नित्य कर्म मीमासा के 'सार्वभौम महाव्रत' हैं। दो काल संध्या करना, वर्णाश्रम धर्म छादि नित्य कमों में सम्मिलित हैं। नित्य कमों का फल क्या मिलता है । भट्ट (कुमारिल के) मत में नित्य कर्म भी फलाभिलापा के साथ किये जाते हैं। नित्य-कमों से अतीत और आगामि-दोप नष्ट होते हैं। इन प्रकार दुरित-क्षय ग्रीर प्रत्यवायों (विद्यां या भावी पापों) ने बचाव-पद दो फल नित्य कमों के हैं। नित्य कर्म न करने से मनुष्य दोपों में फँसता है। नित्यकर्मों का कोई भावात्मक फल नहीं होता, फिर भी वे निरुद्देश्य नहीं हैं। प्रभा-कर ग्रीर कुमारिल दोनों के मत में काम्य कमों की तरह विशिष्ट कल देनेवाले न हाने पर भी नित्य-कर्म सदैव कर्तव्य है। प्रभाकर के अनुसार नित्य-कर्म काम्य कर्मा से श्रेष्ठ हैं। 'कर्तव्य कर्तव्य के लिये' की शिक्षा प्रभाकर में वर्त्त मान है। भाट-मत में नित्य-कमों की इतनो प्रतिष्ठा नहीं है; नित्य-कर्म श्रेय-माधन में सहायक मात्र हैं।

भारतवर्ष के सब दर्शनों का सिद्धात है कि कर्म-फल से छुटकारा पाए विना मुक्ति नहीं हो सकती। मीमासा भी इस निद्धांत को मानती है। श्री सुरेश्वराचार्य ने मीमांसा की मोक्ष-प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार कहा है:— श्रकुर्वतः क्रियाः काम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा। नित्यं नैमित्तिकं कर्मे विधियच्चानुतिग्टतः॥ काम्य कर्म फलं तस्माह् वादीमं न दौकते। निषिद्धस्य निरस्तत्त्वाद्यासर्की नैत्यधोगतिन्।।

(नेकम्यं सिद्धि, १।१०,११)

श्रयीत् काम्य श्रीर निषिद्ध कमों को त्याग कर देने से श्रीर निष्यं नीमित्तिक कमों का श्रनुष्टान करते गहने से मिक्ति लाम होता है। काम्य कमों का फल त्वर्ग-प्राप्ति श्रादि हैं, जिससे मोक्षायों को बचना चाहिए। निष्यं कमों से श्रयोगित मिलती है, इसलिये उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। नित्य-निमित्तिक कमों का कोई विशेष फल नहीं है, उनसे केवल दोप दूर होते हैं, इसलिए उन्हें करते रहना चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारम्ध कमों का भोग से अय कर देने से मोक्ष-लाभ होता है। मुक्ति के लिये ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है। मुक्ति के अर्ण तक भी नित्य कमों को नहीं त्यागना चाहिए। कमेणा वस्यते जन्तु:—कमें ने प्राणी वंधता है—यह नियम नित्य कमों को लागू नहीं है। इसलिए मीमांसक गंन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते। ज्ञान-निरपेक्ष कमें से भी मुक्ति मिल मकती है। यही नहीं, नित्य कमों का त्यागना हर दशा में दोषों में फँसानेवाला है, यह मीमांसा का निश्चित विश्वात है।

मुक्ति का स्वतः क्या है। जब आतमा, मुख, दुःख, इच्छा, हैप, प्रयम, धर्म, अधर्म आदि विनरवर (आगमापायी, आनेजाने-वाले, अनित्र) धर्मों में छूट जता है; तब उसे मुक्तकदते हैं। मुक्तदशा मैं जीव में जानशक्ति, सत्ता, इच्यत्यादि अपने त्यामाविक धर्म हो रहते हैं। मुकायस्था में मुख, दुःख दोनों नहीं होते। आनंद आगमा का स्वस्त्र नहीं है, इसिलए मुक्तावस्था भावात्मक आनंद की अवस्था नहीं है। आहना जान स्वरूप भी नहीं है। जान विना मन के नहीं हो मकता और मुका वस्था में मन का विलय हो जाता है। इसिलए मुक्ति म आन्मा-जान रहता है, यह कहना ठीक नहीं। मोक्षावस्था में आत्मा में जानशक्ति रहती है, न कि जान। यदि मोक्ष में आनंद नहीं होता तो मोज पुरुपार्थ कैसे हैं ? उत्तर यह है कि दु:ख का अत्यंत नाश करना ही नवन वड़ा पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है।

मीमामा-दर्शन की रूप रेखा पूरी करने के लिए उनके दो निद्वातों का वर्णन करना ख्रीर ज़रूरी है। इनमें से एक तो वाक्य ख्रीर पटों के ख्रियें के संबंध के विषय में हे ख्रीर दूसरा भ्रम की व्याख्या में नंबद्ध है। दोनी ही समस्याद्यों पर प्रभाकर ख्रीर कुमारिल के ख्रलग-ख्रलग विचार हैं।

सस्कृत व्याकरण के अनुमार जब किमी सब्द में प्रत्यय-विशेष लग अतिवताभिधान और जाता है तब उसे 'पद' करते हैं। 'राम' और अभिहितान्वय 'भू' सब्द है, सार्थक व्यक्तिया है; टन्हें पद बनाने के लिये इन में 'सुप्' और 'तिड़ कहलाने वाले प्रत्यय जोड़ने चाहिए। 'रामः' और 'भवति' पद हैं। वाक्य पदो का बना हुआ होता है। पद-समृह को वास्य कहते हैं और सक्त नो पद। (न्याय) प्रभाकर का मत हे कि शब्दों या पदो का अर्थ वाक्य में अलग नहीं जाना जा सकता। विधि बताने वाले वाक्य में ही पदो का अर्थ होता है। यदि पद इस प्रकार वाक्य और विधि में संबद्ध न हो तो उनके अर्थ की स्मृति तो होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा (यथार्थ) उत्पन्न नहीं होगी। इन तिद्धांन को 'ग्रन्विताभिधान' कहते हैं। वाक्य में अन्वित हो जाने पर ही शब्दों का अर्थ होता है। अर्थ का मतलब 'प्रयोजन' है। '

हुमारिल के मत में वाक्यार्थ का बोध शब्दों के अर्थ-बोध पर निभर हैं। सार्थक शब्दों के मिलने से बाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का रवतंत्र अर्थ होता है और शब्दों के नेल ने बाक्य बनता है। इस सिद्धांत को 'अभिहितान्त्रय' कहते हैं। बाक्य में अन्वय होने से पहले ही शब्दों का अर्थ होता है।

प्रभाकर का मत ग्राइडियेलिस्टिक लॉ जिक के इस सिद्धांत के श्रमु-कल है कि भाषा की इकाई वाक्य है न कि सब्द । नहाँ एक सब्द का बोध होता प्रतीत होता है, वहाँ भी वास्तव में सब्द के पीछे वाक्य छिम होता है। 'ग्रारे' 'हाव' ग्रादि सब्द एक-एक होने हुचे भी पूरे बाक्यों का काम करते हैं। 'ग्रारे' का न्रार्थ है, 'में श्राइचर्य या सोक प्रकट करता हूँ।' बचा जब 'पानी' कहता है तो उसका मनलब होता है, 'देखा पानी, हैं' या 'बह पानी पी रहा है' श्रथवा 'में पानी पीना चाहता है' हत्यादि। ग्राकेले सब्दों की ग्रार्थ-प्रतीति भाषा-ज्ञान के विकास में वाद की चीन है।

ध्याकरण् श्रीर-मीमांना होती के दार्शानिक मतानुसार वाक्य में क्रिया का मुख्य स्थान हैं ( श्राख्यात प्रधानं-वाक्यम् ) । क्रिया के साथ श्रन्यय रोने पर ही श्रन्य पदों का श्रव्य है। सकता है । यह निद्धांत श्रमाकर के श्रिथक श्रनुकृत हैं । नैयायिकों के मत ने क्रिया की ऐसी प्रधानता नहीं है । संस्कृत भाषा के श्रनुकार 'कांच्यां विभुवनतिनको स्पतिः' यह भी दाक्य है। जाता है, यद्यीय इसमें क्रिया नहीं है । 'कांद्यों में तीनों लोको

<sup>े—-</sup>देः प्रभाकार न्हन्त, पृ० ६६० धीर ए० ६२-६३

का तिलक राजा' वास्य में इस 'स्कृत-वाक्य में अस्ति-किया छिपी हुई है। इसी प्रकार 'त्रय: काला: (तीनकाल), इस वाक्य का भी क्रिया-रात्य नहीं कहा जा सकता। मीमांसको के मत में क्रिया-वाधक विधि वाक्य ही प्रमाण है; सिद्ध अर्थ (अस्तित्ववान् पदार्थ की) वताने वाला वाक्य केवल अर्थवाद है; वह अर्केला प्रमाण नहीं ही सकता। विधि-वाक्य से अलग हो जाने पर अर्थवाद का केाई महत्त्व नहीं रहता है।

भ्रम को समस्या पर प्रभाकर ग्रीर कुमारिल के ग्रलग-ग्रलग विचार मिथ्या ज्ञान या भ्रम हैं। प्रभाकर का सिद्धांत 'ग्रख्याति' कहलाता की व्याख्या; ग्रख्यानि है ग्रीर कुमारिल का 'विपरीत-ख्याति'। दोनों में 'ग्रख्याति' ग्रधिक प्रसिद्ध है; पहले हम उस का वर्णन करेंगे।

हम देख चुके हैं कि मीमासक स्वतः प्रामाण्यवादों हैं। यदि हर एक ज्ञान अपने साथ अपना प्रामाण्य लाता है तो शुक्ति में रजत का ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए; फिर यह ज्ञान भूटा क्यों कहा जाता है। यह मीमांसा की समस्या है। प्रभाकर का उत्तर है कि ज्ञान को मिथ्या या अप्रमाण बनाने का उत्तरदायित्व 'स्मृति' पर है। हम देख चुके हैं कि स्मृति प्रमाण नहीं है। जब इंद्रिय-प्रत्यक्ष के साथ स्मृति का अंश मिल जाता है तब मिथ्या-ज्ञान की सृष्टि होती है। शुक्ति-रजत के उदाहरण में इदमंश का ('यह') प्रत्यक्ष अहण होता है और रजत-अंश का स्मरण। शुक्ति में कुछ गुण रजत के समान हैं, इसिलए शुक्ति को देखकर रजत का स्मरण होता है। यहां तक ज्ञान में कोई दोप नहीं है। ज्ञान में दोष तब आता है जब द्रश प्रत्यक्ष-ज्ञान और स्मृति-ज्ञान

<sup>4—</sup>दे० रेपिडल, इंडियन लॉजिक, ए० ६८-६१ तथा भामती, पृट १४ (वेदांत शांकर भाष्य, प्रध्यास प्रकरण)

के भेद को भूल बाता है। इंद्रियादि के दोष से प्रत्यक्ष-ज्ञान और स्मृतिज्ञान के भेद का प्रह्ण न होना ही भ्रम है। रजत-ज्ञान वास्तव में पहले
का होता है, परंतु उसकी यह विशेषता—िक रजत-प्रह्ण पहले हुआ है,
रजत का गृहीता अंश—बुद्धि से उतर जाती है और भ्रम होता है।
इसे संस्कृत में 'स्मृति-प्रमोप' कहते हैं। भ्र ति-ज्ञान में हम यह भूल जाते
हैं कि 'दो' ज्ञान हैं; उन दोनो ज्ञानों के अलग-अलग विषय ( शुक्ति
और रजत) भी प्रतीत नहीं होते। भ्रम-ज्ञान वास्तव में एक ज्ञान
नहीं होता विलक दो जानों का समृह होता है, जिनमें केवल एक का
स्वतः प्रामाएय है। स्मृति-ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं है। इस प्रकार प्रभाकर
ने अपने म्ल-सिद्धांत की रक्षा-पूर्वक भ्रम की व्याख्या करने की कोशिश
की है।

परंतु श्रालोचकों को प्रभाकर की व्याख्या में भी दोप दिखाई दिये हैं। वे कहते हैं भ्रम के उक्त उदाहरण में एक श्रालोचना वात है, जिसे श्रख्यातिवादी नहीं समका सकते। वह बात यह है कि भ्रांत व्यक्ति की रजत को उठा लेने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति भावात्मक ज्ञान का फल है न कि ज्ञानभाव का। रजत श्रीर शिक्त के भेद का श्रप्रहण (एक प्रकार का ज्ञानभाव) भ्रांत पुरुप की रजत में प्रवृत्त नहीं कर सकता। भेद का श्रप्रहण व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता। रजत की उपिर्धित का भावात्मक ज्ञान ही हाथ बढ़ाने की किया का कारण हो सकता है। इसिलये पहले इद पदार्थ (शिक्त) में रजत का श्रारियण होता है, किर उसमें प्रवृत्ति; यही मत टोक है। १

<sup>ै—</sup>चेतनभ्यवहारस्याज्ञान-पूर्वंकरवानुपपत्तोः, श्रारोपज्ञानीत्पाद दमोर्देवेति ! भामती, पृ० १२

इमारिल-कृत भ्रम की ब्याख्या विप्रशित-ख्याति कहलाती है। श्री विपरीतख्याति पार्थनारिथ मिश्र शास्त्रवीतिका (पृ० ५८-५६) में लिखते हैं कि प्रभाकर की अख्याति दो चंद्र दीखने की व्याख्या नहां कर नकती। द्रष्टा जानता है कि चढ़मा एक हैं, किर भी आंख को उगली में पीड़ित करने पर दो चंद्र दिखाई देते हैं। यहा 'हित्व' का जान कैमा होता है १ दो चंद्रों का स्मरण नहीं है. प्रहण नो नहीं होता क्योंकि दो चंद्रों का सनिकर्प नहीं है। फिर दित्य (दी-पन) का भ्रम क्यों होता है १ लेखक का अपना उत्तर यह है कि नेत्रों को देशों या स्थानों तथा चंद्रमा इन तीनों का संनिकर्प प्राप्त है। भ्रम इमलिये होता है कि देशगत दित्व का दोपवश चढ़मा में आरोप हो जाता है। इसी प्रकार शुक्ति में पूर्वीनुभूत रजत के गुणों का आरोपण कर दिया जाता है और शुक्ति रजताकार दोखने लगती है। भ्रम का कारण शुक्ति और रजत के भेद का प्रग्रहण नहीं बिक्त गुक्ति का रजतकार में प्रहण है। भ्रत-ज्ञान में दर्शक त्वय कुछ करता है, एक के गुणों को पृन्ते में आरोपत करता है। यह आरोपण 'दोपवश' होता है।

कुमारिल का मत देदत के अध्यास-वाद के अधिक समीप है, तरंतु वह मीमाना के मालिक निद्धातों के अनुकूत नहीं हैं। विपरीत-ख्याति स्वतः पानाएववाद को टेस पहुँचाती हैं। प्रभाकर का मत वर्तमान यथार्थवाद के अधिक अनुकूत है। वस्तुतः प्रभाकर के अनुसार अंत-ज्ञान अधूरा ज्ञान है, अज्ञान नहीं। तरतु जुमारिल के नत में 'अज्ञान' वास्तविक हैं। अज्ञान की भी एक नकार की सत्ता है, यही मत देदांत का भी है।

## पाँचवां अध्याय

# वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ ऋौर गौड़पाद

वेदांत के प्रमुख त्राचायों के सिदांतों का वर्णन करने से पहले हम वेदांत-सूत्रों का कुछ परिचय देना त्रावश्यक समभते हैं। त्रान्य दर्शनों के प्राचीन गुत्रों की भाति वेदांत-गुत्रों का समय भी ठीक-ठीक नहीं वतलाया जा सकता। पश्चिमी विद्वानों के अनुरोध ते प्रो॰ हिरियना सूत्रों का रचना-काल ४०० ई० समभते हैं। वेदांत-सूत्र वादरायण की कृति वत-लाये जाते हैं। कुल ग्रंथ में चार ग्रथ्याय हैं ग्रीर प्रत्येक ग्रथ्याय में चार पाद; प्रत्येक पाद ग्राधिकरणों में विभक्त है। एक ग्राधिकरण में एक विशेष प्रश्न या समस्या पर विचार किया जाता है। वेदांत-सूत्र का उद्देश्य स्पष्ट है। उपनिपदीं की शिक्षा के विषय में प्राचीन काल ने मतभेद चला त्राता था, कुछ विद्रान् उन्हें द्वेत-परक समभते थे, कुछ ग्रद्धैत-परक । कुछ ग्रालोचकों का यह भी कहना था कि सब उपनिपद् एक-सी शिक्षा नहीं देते, उपनिषदों में श्रांतरिक मतभेद हैं श्रीर उनकी शिक्षा में संगति या सामज़स्य भी नहीं है । उपनिपदों में परस्पर विरोधी कपन पाये जाते हैं। इन ग्रानियों का उत्तर देने के लिये ग्रीर तव उप-निपर्ों की एक संगत ग्रीर सामझस्य व्याख्या करने के लिये ही वेदांत-न्हों की रचना की गई । वादरायण का ब्रानुरोध है कि सारे उपनिषद एक ही दाशीनक मत का प्रतिपादन करते हैं । उपनिपदी की विनिन्न डिकियों में जो विरोध दीलता है वह वास्तविक नहीं है, वह उपनिपदों को ठीक न समभ सकने का परिणाम है। वादरावल से पहले भी ऐसे अपन्न किये जा चुके ये, यह येदांत छूत्रों ते ही मदीत होता है। बादरायण ने काशकृत्सन, काण्णीजिनि आश्मरथ्य, जैमिनि, वादरि आदि अनेक विचारकों के मत का जगह-जगह उल्लेख किया है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि वादरायण के मृत्र अन्य नव समान प्रयक्षों में अण्य ये और अप्य माने गए। इसी कारण उनको रक्षा हो नका।

इस प्रकार पाठक नमभ सकते हैं कि वादारायण के सूत्र मीमंसा-एत्रों के समान तथा अन्य दर्शनों के एत्रों ने भिन्न हैं । जैमिनि और वादरायण् श्रुति के व्याख्याता-मात्र हैं; वे मौलिक विचारक होने का दावा नहीं करते । न्याय, वैशेषिक, यंग और साख्य का अपना मत है जिनकी पुष्टि वे श्रुति से झुछ प्रमाण देकर कर लेते हैं। इस दर्शनों के छाचार्य यह दिखला कर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका मत शति का विशेषी नहीं है। परंतु दीनों मीनपायों का श्रुति ने ज्यादा यनिष्ट संबंध है, श्रुति का मत ही उनका सत है और अति की नंगत ब्याख्या कर देना ही उनका कार्य है। पूर्व मीमांसा बेट के उस भाग की व्याख्या वरती है जिसे 'कर्मकाएट' कहते हैं; 'जान-काएड' की ब्याल्या उत्तर-मीमला का काम है। इस प्रकार दोनों मोमानाओं को एक दूनरे का पूरक कहा जा सकता है। श्री उपवर्ष ने दोनों पर बीन लिखी, ऐसा कहा जाता है। फिर भी टोनो मीमासाओं में कुछ बिरोध था जो उनके छानुयायियों के हाथों में छौर भी वह गया। इस समय मीमासा से मतलुव एव-मीमासा का समभा जाना है श्रीर उत्तर मीमाना का नाम वेटन पड़ नवा है । दोनों के वर्रीमान दार्शनिक निढ'नों में विशेष समता नहीं है।

वंदांत-सूत्रों के स्वियता वादरावण ने उपनिपदों को किम प्रकार समभा था अथवा उनका दार्शनिक नत क्या था, यह विवादात्मद है। काल-क्रम से उपनिपदों की तरह वंदांत-सूत्र भी अनेक व्याल्याओं के शिकार वन गए। भारतीय दर्शन में वेदांत का अर्थ 'उपनिपद, वेदांत-सूत्र और भगवद्गोना द्वारा प्रतिपादित निद्धांत, नमभा जाता है। इन दीनों को मिलाकर 'प्रस्थान त्रयी', कहते हैं। विभिन्न त्र्याचार्यों ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हैं और उसकी विभिन्न ब्याल्याएं की हैं। यह सब व्याल्याएं 'वेदांत' कहलाती हैं, ययि उनमें गम्भीर मतभेद हैं। मानवी बुद्धि सब प्रकार के वंधनों का तिरस्कार करके त्र्यमी स्वतंत्रता की किस प्रकार रक्षा करती है, यह वेदांत के विभिन्न स्कृतों या संप्रदायों को देख कर स्मण्ड हो जाता है। प्रत्येक त्र्याचार्य ने मृत्रां, उपीनपदां त्रीर गीता का त्र्यं त्रयमे-त्र्यने दाश्मीनक निद्धांत के त्रानुकृत्त कर डाला है। इस प्रकार वेदांत के त्रांतर्गत ही हैं त्रवाद, त्रव्हें तवाद, विशिष्टाईंत त्रादि संप्रदाय पाए जाते हैं। तरंतु व्यवहार में 'विदांत' शब्द का प्रयोग शांकर-वेदांत या त्रवहंत-वेदांत के लिए होता है। वेदांत-सूत्रों की तरह शंकराचार्य के त्रत्वस्त्र-भाष्य की भी त्रानेक व्याख्याएं हो गई त्रीर त्रवहंत-वेदांत के त्रंतर्गत ही कई संप्रदाय चल पड़े। इस वर्णन से भारतीय मित्तिष्क की उर्वरा-शिक का कुछ त्रनुमान हो सकता है। दार्शनिक मतों की विविधता भारतीयों के दर्शन-प्रेम त्रीर दार्शनिक त्रामिक्व की चौतक है।

वेदांत-सूत्र या ग्रह्मत्त्व पर श्री शंकराचार्य का 'व्रव्यस्त-भाष्य' श्रीर श्री रामानुज्ञाचार्य का 'श्रीमाव्य', सब से प्रसिद्ध हैं। इन के श्रीतिरिक्त श्री वरुभाचार्य, श्री निवाकीचार्य, श्री माध्याचार्य के भाष्य भी महत्वपूर्ण हैं। भारकर, यादव प्रकाश, केश्व, नीलकण्ड वलदेय, विज्ञान-भिन्तु, श्रादि ने भी सूत्रों पर टीकाएं की जो प्रसिद्ध न हो सर्की। द्रामिद्द, टंक भारुचि, भार्त्व पाद्ध, कार्री, ब्रह्मानन्द, गुरुदेव श्रादि ने भी सूत्रों पर व्याख्याय लिखीं, ऐसा कहा जाता है। इनमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। टीकाश्रों श्रीर टीकाकारों की संख्या से वेदांत-सूत्रों की प्रसिद्धि श्रीर श्राद-रणीयता का श्रमुमान किया जा सकता है।

विना भाष्यों की महायता के नृत्रों का श्रय लगाना श्रतंभव ही है। कीन श्रक्तिरण या सुत्र किस श्रुति या ।। की श्रोर संकेत करता है, इस

D

का निर्णय भी हमारे लिये संभव नहीं है। ऐसी दशा में यह निश्चय करना कि स्त्रकार का मत क्या है, बहुत किन काम है। थिवो नामक विद्वान् का मत है कि स्त्रों के दार्शनिक सिद्धांत शंकर की अपेक्षा रामानुज के अधिक अनुकृल हैं, परंतु उपनिपदों की शिक्षा शंकर के अधिक अनुकृल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वादरायण की अपेक्षा शंकर ने उपनिपदों को ज्यादा ठीक समभा है। 'वादरायण उपनिपदों को नहीं समभते थे' यह मानने को हिंदू-हृदय किनता से तैयार हो सकेगा। वास्तव में यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि स्त्र रामानुज-मत का ही प्रतिपादन करते हैं। कुछ सूत्र रामानुज के अनुकृल जान पड़ते हैं तो कुछ शंकराचार्य के। यदि शंकर ने उपनिपदों की ठीक व्याख्या की है और यदि यह मान लिया जाय कि वादरायण उपनिपदों का रहस्य समभते थे, तो यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि शंकर की व्याख्या ख्या ही सूत्रों की वास्तिवक व्याख्या है। अब हम पाटकों को ब्रह्ममूत्र या वेदांत के वर्ष्य विषय का कुछ परिचय देने की कोशिश करेंगे।

#### पह्ला ग्रध्याय

श्रयातो ब्रह्म जिज्ञासा ।१।१।१ श्रय ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए । जन्माद्यस्य यत, ।१।१।२

जिस ब्रहा से इस जगत् का जन्म, स्थिति द्यौर भंग (नाश या प्रालय ) होता है।

त्रहा की यह परिभाषा सप्रपंच या सगुण वहा में घटती है, जिने वेदांत की परिभाषा में 'ईश्वर' या 'ग्रपर त्रहा' या 'कार्य त्रहा' कहते हैं श्रीर जो शुद्ध त्रहा से नीची श्रेणी का पदार्थ है। रामानुज इस स्त्र पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जिनके मन में निर्विशेष या निर्गुण त्रहा जिज्ञास्य हैं उनके मत में यह सूत्र नहीं घटता क्यों कि निर्णु ण या निष्प्र-पंच ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति ब्रादि नहीं हो सकती। िषवो, का भी विचार है कि सूत्रों का उपक्रम (ब्रारंभ) शंकराचार्य के विरुद्ध है। ब्रह्मत वादियों का उत्तर है कि यह ब्रह्म का तटस्य लक्षण है, त्वरूप-लज्ज्ण नहीं है। ब्रह्म सन्, चित ब्रौर ब्रानंद है यह स्वरूप-लक्षण हुक्रा।

शास्त्र योनित्वात् । तत्त् समन्वयात् । १।१।३,४

ऋग्वेदादि शास्त्रों का कर्त्ती सर्वेश, तर्वशिकिमान् ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म जगत् का कारण है, इस विषय में श्रुतियों का एक मत है।

### ईक्तेनीशव्दम्

श्रुति में—तदेशत वहु स्यां प्रजायेतयेति—ईश्रण शब्द का प्रयोग है जिसका श्रर्थ है 'उसने देखा या सोचा।' इत किया का प्रयोग जड़ प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए चेतन बहा हो जगत् का कारण है। 'श्रात्मा, सब्द का प्रयोग मी है यह छठवां सूत्र वतलाता है।

# श्रानंदनयोऽम्वासात् । शशास्

वृत्त श्रानंदमय है, क्योंकि श्रुति वारा वार ऐसा कहती है। 'श्रानंद-मय' में 'नय प्रत्यक्ष' विकार के अर्थ में नहीं, प्राञ्चर्य के श्रयं में है। त्रक्ष में श्रानंद की प्रञुरता है। श्रुति में श्रानंदमय वृद्ध के लिए श्राया है न कि जीव के लिए। वृद्ध के श्रानंद से ही तीव श्रानंद होता है।

शेष श्रव्याय में यह वतलाया गया है कि उपनिषदों के विभिन्न
स्थानों में वृद्ध को विभिन्न नाम दिए गए हैं। यून में हिरएयमय पुरुष
वृद्ध हो है। श्राकाश, प्राण, ज्योति, श्रता श्रीर वैश्वानर वृद्ध के ही नाम
हैं। वृद्ध युलोक श्रीर भूलोक श्रादि का श्रायतन (घर) या श्राधार
है। भूमा, श्रक्षर श्रीर दहराकाश भी वृद्ध ही है। यूर्व, चंद्रमा, नक्षत्र
मव वृद्ध की ज्योति ने प्रकाशित हैं। जिन श्रुतियों में संख्या वाले प्रकृति का
वर्णन देखते हैं, उनका वास्तव में दूबरा ही श्रव्य है। श्रुति का स्टिन्कम

सांस्य के कम से भिन्न है। श्रुति कहती है कि उम ग्रात्मा से ग्राकाश उत्पन्न हुन्ना जब कि सांख्य के ग्रानुसार ग्राकाश तन्मात्रा-विशेष से उत्पन्न होता है।

#### दूमग अध्याय

वेदातका दूसरा अध्याय वड़े महत्त्व का है। इसमें सूत्रकार कुछ देर के लिये तार्किक वन गए हैं। इस अध्याय का दृसरा पाद तर्कपाद कह-लाता है, क्योंकि उसमें अति की दुहाई देकर नहीं विल्क तर्क का आश्रय लेकर वैशेषिक, सांख्य, वौद्ध, जैन आदि मतो का खंडन किया गया है। पहले पाद में कुछ आत्तेषों का समाधान हैं।

विपक्षी स्राद्धेप करता है कि ब्रह्म के जगत का कारण मानने पर सांख्य स्मृति से विरोध होता है। उत्तर यह है, कि साख्य-सिद्धात मान लेने पर दूसरी स्मृतियों का विरोध होगा। स्रद्धेत-प्रतिपादक स्रौर ब्रह्म को एक-मात्र तस्य वताने वाली श्रु तियो का भी तो मान करना है, स्मृति का ध्यान वाद को करना चाहिए। सांख्य के सब तस्यो का नाम भी श्रुति में नहीं है। इसी प्रकार योग स्मृति का विरोध भी करना ही पड़ेगा, यद्यपि यौगिक कियान्नों का स्रादर सब को करना चाहिए।

एक ऋात्तेप यह भी है कि जगत् वृद्धा से विलक्षण या भिन्न गुण्वाला है, इसलिए ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता। उत्तर यह है कि गोवर से विच्छू जैसी भिन्न वस्तु पैदा होती है ऋौर पुरुप शरीर से केश, नख ऋादि उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से ऋचेतन जगत् भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कारण ऋौर कार्य विलक्कल एक-से ही हो तो कारण-कार्य संबंध का ही लोप हो जार्य। ब्रह्म और जगत् मे सत्ता गुणतो समान है ही। यहा शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि वास्तव में सृष्टि मायामयी है। जैसे मायाची ऋपनी माया से नहीं क्रता. वैसे ही ब्रह्म में जगत् के

विकारों का स्तर्श नहीं होता।

श्रुति के विरोध में तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि तर्क अप्रिविध्वित है। एक वादी के तकों का दूसरा वादी खंडन कर डालता है (२।४।११)

परमाणुवाद श्रुति-परक न होने से त्याज्य है। ग्रासत्कार्य वाद टीक नहीं, कार्य ग्रीर कारण एक ही होते हैं। मिट्टी के होने पर घट उपलब्ध होता है, इससे सत्कार्यवाद सिद्ध होता है।

क्तरनप्रसक्तिनिरवयवत्व शब्द कोपो वा।

श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् । ( २।१।२६-२०

विपक्षी ब्राह्मेप करता है कि यदि सत्काय्याद के ब्राह्मसार जगत् को दे के का परिणाम मानोगे तो दो में से एक दोप, ज़रूर ब्राह्मा। या तो मानना होगा कि सारा ब्रह्म जगत् रूप में परिवर्तित हो जाता है ..थवा यह मानना होगा कि ब्रह्म का कोई भाग जगत् वन जाता है। पहती दशा में ब्रह्म की सत्ता का एक प्रकार से लोप हो जायगा; केवल जगत् रह जायगा। दूसरी दशा में ब्रह्म सावयय (हिस्सेवाला, सखंट) हो जायगा ब्रीर ब्रह्म को निरवयव वतानेवाली श्रु ति से विरोध होगा।

्रक्षे उत्तर में व्यकार कहते हैं कि श्रुति ही जगत् को ब्रह्म का कार्य वतलाती है और वहीं ब्रह्म का विकार विना रियत रहना भी कथन करती हैं। इनलिए उक्त ब्रासिप टीक नहीं।

पाटक स्वयं देख सकते हैं कि स्वकार की युक्ति कितनी लचर या निर्वल है। श्रुति में विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति इस युक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री शंकराचार्य इस कभी को समभति थे, इसलिए उन्होंने ख्व के भाष्य में मायाबाद का प्रवेश करा दिया। बहा बास्तव में जगत् कर में परिख्त नहीं हो जाता, किंतु ऐसा परिख्त हुआ प्रतीत होता है। जैसे रस्की में सर्प दिलाई देता है, वैसे ही ब्रक्त में जगत् दिखाई पहता है। जैसे मूम का सर्प रस्ती में कोई विकार उराम्न नहीं करता वैसे ही जगत् ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं लाता। शंकर का यह 'विवर्ष वाद' या 'मायावाद' उनकी ग्रपनी चीज़ है; स्त्रों में इस सिद्धांत की उपस्थिति मालूम नहीं पहती।

इन स्त्रों के भाष्य में रामानुज भी कहते हैं कि ब्रह्म में विचित्र शिक्यां हैं, इसलिए ब्रान्तेय-कर्जा के दोप उसमें नहीं ब्राएंगे। ब्रह्म दूसरे पदार्थों की तरह नहीं है ब्रीर उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण है ( शब्दैकप्रमाणकत्वेन सकलेतर वस्तु विस्ञातीयत्वादस्यार्थस्य विचित्र शिक्योगो न विरुध्यते इति न सामान्यतो हण्टं साधनं दूपणं वाहिति ब्रह्म ) यह स्पष्ट है कि रामानुज का समाधान ठीक नहीं है। ब्राविद्या के कारण ब्रह्म में जगत् की प्रतीति होती है, शंकराचार्य की यह व्याख्या सबसे ब्राधिक युक्ति-संगत ब्रीर बुद्धि को संतुष्ट करनेवालो है।

वैपम्यनैवृ्रये न सापेक्षत्वात्तयाहि दर्शयति । २।१।३४

संसार में कोई दुःखी है, कोई सुखी। क्या इससे जगत् के रचियता में विपमता ख्रोर निष्कृ एता (निर्दयता) दोप नहीं ख्राते १ स्त्रकार का उत्तर है, 'नहीं'। ईश्वर जो विपम सुष्टि करता है, वह जीवो के कमों की ख्रपेक्षा से, न कि निरपेक्ष होकर संसार ख्रनादि है, इसलिये प्रारंभ में विषमता कहां से ख्राई, यह प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे पाद में विभिन्न मतों का खंडन है जो हम संदोप में देते हैं। सांएय की युक्ति है कि जगत् के घट-पट ग्रादि पदार्थ सुख, दुःख,

मोहात्मक हैं, इसिलिये उनका कारण प्रधान है। सांख्य का खंडन करते हुये कहते हैं कि घट, पट में सुख-दुख देखना अयुक्त है। स्त्रकार का कहना है कि विश्व में जो तरह-तरह की रचना पाई जाती है उसकी उत्पित्त या सिद्धि विना चेतन-कर्त्ता के नहीं हो सकती। संसार के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी जिस

१ — दे ० कम कर का करपैरिजन श्राव् भाष्यज पृ० ३३

विचित्र सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कारण अचेतन प्रकृति कैसे हो सकती है १

सत्, रज, तम की सम्यावस्था प्रकृति है; इस सम्यावस्था का भंग क्यों और कैसे होता है, यह सांल्यवाले नहीं समभा तकते । प्रकृति का परिणाम पुरुप के लिये होता है, यह भी समभ में नहीं ज्ञाता । अचेतन प्रकृति पुरुप का हित-साधन करने का विचार कैसे कर सकती है, वह सांख्यवाले ही जाने । गाय का दूध चेतन गौ द्वारा अधिष्ठित होता है इसलिये चछड़े के लिये प्रस्तित होने लगता है। यदि कहो घास दूध वन जाती है और घास अचेतन है, तो ठीक नहीं । वैन भी घास खाता है, पर उसके दूध नहीं उतरता । इसलिये दूध का निमित्त मानना पड़ेगा।

श्रंधे श्रीर लँगड़े का दृण्टांत पुरुष की सिक्रयता सिद्ध करता है जो सांस्य को श्रिभियत नहीं है। विना कुछ कहे लँगड़ा श्रंधे को मार्ग नहीं, बता सकता। यदि सुम्यक श्रीर लोहे का उदाहरण ठीक माना जाय तो पुरुष श्रीर प्रकृति के सान्निय्य की नित्यता से प्रकृति की प्रशृति भी नित्य हो जायगी श्रीर कभी प्रलय न होगी।

स्त्रों में न्याय का खंडन नहीं है। परमाणुश्रों का परिमाणों की निष्ट वैरोपिक का खंडन कैसे होती है। इस्त्रेणुक का हस्त्र परिमाणों की निष्ट कैसे होती है। इस्त्रेणुक का हस्त्र परिमाण कहां से श्राता है। यदि इंद्रिय-श्रामोचर परमाणुश्रों से दोखने योग्य न्यणुक श्रीर श्राणु परिमाण ने महत्तरिमाण उत्पन्न हो सकता है तो चेतन बल ने श्राचनन जगत् उत्पन्न होता है यह मानने में क्या हानि है। कार्य का कारण से भिन्न होना दोनों जगह समान है। (शशह)

प्रतय-काल परमाशु विभागावत्या में होते हैं, उनके संयोग का कारण क्या होता है ? तंथोगकमें का कोई चेतन-कर्जा होना चाहिए। 'श्रहस्य' श्रचेतन है, इनलिये परमाशु-तंथोग का निश्चित नहीं हो नकता। उन उमय श्रात्माएं भी श्रचेतन होती हैं, किर उनका मन ने मंयोग भी नहीं होता, इसलिये परमाणुत्रों का ग्रादिम संयोग िद्ध नहीं होता। [इस ग्रालोचना से मालूम होता है कि स्त्रकार ग्रीर शंकराचार्य दोनों वैशेषिक को ग्रानीश्वरवादा समक्तते थे, क्योंकि ईश्वर परमाणुत्रों के प्रथम संयोग का कारण होता है, यह तर्क ग्रालोचना में नहीं उठाया गया है।] (२।२। १२)

जिस पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्तर्श हों वह स्थूल ख्रीर ख्रानित्य होता है, इस व्याप्ति से परमागुद्यों का कार्य ख्रीर श्रानित्य होना सिद्ध होता है। (२।२।१५)

परमाणु या तो प्रवृत्ति-स्वभाव वाले हैं, या निवृत्ति- स्वभाववाले, य दोनों स्वभाव वाले या दोनों स्वभाव रहित । पहली दशा में सृष्टि तो होता, प्रलय न हो सकेती। दूसरी दशा में केवल प्रलय संभव है। तीसरी दश एंभव नहीं है, परमाणुश्रों में विरुद्ध गुण नहीं हो सकते। चौथो दश म्य प्रवृत्ति का कारण किसी वाह्य पदार्थ (श्रहण्य श्रादि) को मानना पड़ेगा जिसका संनिधान (समीपता) या तो नित्य होगा श्रौर प्रलय न हो सकेगा, या श्रमित्य या श्रमियमित। किसी प्रकार भी परमाणुवादी दोप से न वच सकेंगे। (२।२।१४)

बौद्धों के क्षणिक स्कंबों ग्रौर ग्रमुश्रों का 'घात नहीं वन सकता, यह पहले भाग में लिख चुके हैं। क्योंकि उत्तर-च्रण की उत्पत्ति से पहले पूर्व-क्षण नष्ट हो चुकता है,

इसलिये पूर्व-क्षण उत्तर-क्षण का हेतु या कारण नहीं हो सकता।

'त्रर्थिकियाकारित्व' सत्ता का लक्षण कर देने पर 'प्रतिसंख्यानिरोध' त्रीर 'त्रप्रतिसंख्यानिरोध' (बुद्धिपूर्वक विज्ञान-संतित का नाश त्रीर सुपुप्ति त्रादि में त्रबुद्धि-पूर्वक निरोध) दोनों नहीं वन सकते । वौद्धों के क्षणिक भाव पदार्थ त्रविराम प्रवाहित होते रहते हैं। यदि त्रांतिम विज्ञान को, जिसका निरोध त्रभीष्ट है, सत् माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान ज़रूर उत्पन्न होगा त्रप्रथा उस विज्ञान की 'सत्' संज्ञा न हो सकेगी; उसमें सत्ता-लज्ञ्ण न घट सकेगा। यदि श्रंतिम विज्ञान को श्रसत् माना जाय तो उससे पहले का विज्ञान भी श्रसत् होगा श्रीर इस प्रकार सारी विज्ञान-संतति श्रसत् हो जायगी; तव ज्ञान से निरोध किसका होगा ?

विशानवाद की त्रालोचना पहले लिखी जा चुकी है। 'वाह्यता' का अम भी वाह्य के जान के विना नहीं हो सकता। वंध्या पुत्र को किसी ने कहीं नहीं देखा है इसलिये उसका अम भी नहीं होता।

जैनों के सप्त भंगी न्याय का लंडन भी ऊपर लिख चुके हैं। जीव को शरीर-परिमाणी मानने पर वह ग्रानित्य हो जायगा।

कुछ लोगों (जैसे न्याय) के मत में ईश्वर उपादान कारण नहीं है,
तरस्थेश्यरवाद केवल अधिष्ठाता कारण है। जैसे कुम्हार मिटी ने
घड़ा बनाता है, वैसे ईश्यर प्रकृति या परमाणुओं
से सुष्टि करता है। ईश्यर केवल निमित्त कारण है। यह मत ठीक नहीं।
इस मत को मानने पर ईश्वर पश्रपात दोप से नहीं वच सकता। ईश्यर
ने अच्छे-बुरे प्राणो क्यों वनाये ? यदि कही कमों के अनुसार ईश्यर ने
भेद-सुष्टि की तो कमं और ईश्यर एक दूसरे के आधित हो जायँगे; ईश्यर
का वस्तुकृत परिच्छेद भी हो जायगा। प्रकृति और जीय उसकी असीमता
को नष्ट कर देंगे। या तो ईश्वर में जीवों की संख्या और प्रकृति की
सीमा का जान होगा, या नहीं। पहली दशा में प्रकृति और जीय परिनित हो जायँगे; दूसरी दशा में ईश्वर असर्वंच वन जायगा।

इत मत में एक निरखन वातुरेव चार कों में स्थित रहता है, मागवत धर्म वातुरेव-व्यूह, संकर्षण्-व्यूह, प्रद्युत्त-व्यूह श्रीर का खंडन श्रीनच्छ-व्यूह। उनमें वातुरेव परा प्रकृति है, श्रम्य उत्तके काय हैं। वातुरेव ने संकर्षण् (जीव) उत्तन्न होता है, संकर्षण् ने प्रद्युत्त (मन), उसने श्रीनच्छ (श्रहंकार)। उत्ति मानने ने जीव श्रीनत्य हो जायगा किर मोध या नगवत्याति किने होगी । कर्ज़ा (जीव) से कारण (मन) की उत्पत्ति भी ठोक सिद्धांत नहीं है। फिर इस मत का श्रुति में उपपादन भी नहीं है।

नोट--- उपर्यु क स्रालोचनात्रों में हमने शांकर भाष्य का स्रनुसरण किया है।

तीसरे पाद का पहला अधिकरण आकाश के। ब्रह्म का कार्य होना सिद्ध करता है। आकाश निर्विभाग और नित्य नहीं है। इसी प्रकार वायु; जल और अग्नि भी कार्य हैं। जीव का जन्म औपाधिक है और नित्यता वास्तविक। जीव जाता (जः) है अथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य-स्वरूप है।

त्रागे के अधिकरण में 'श्रात्मा अणु है या विभु' इस पर विचार .
किया गया है । रामानुज के मत में श्रात्मा या जीव श्रणु है; रांकर के मत में श्रणुत्व उराधि-सहित जीव का धर्म है । श्रिषकरण के श्रारंम के सूत्रों से ऐसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव का श्रणु मानते हैं । शंकर की सम्मति में यह सूत्र (१६-२८) पूर्वपक्ष के हैं । हमें रामानुज की व्याख्या ज़्यादा स्वाभाविक मालूम होती है । दस सूत्रों का लंबा पूर्वपक्ष मानना श्रस्वाभाविक है ।

जीव कर्ता है और स्वतंत्र है; यह की के है कि ईश्वर कर्म करता है, परंतु यह कर्म कराना जीव के पूर्व प्रयत्नों की अपेक्षा से होता है। जीव वहां का अंश या आभास है।

#### तीसरा अध्याय

मरने के वाद जीव सूच्म भूतमात्राश्रों से वेष्टित होकर जाता है। जीव संपूर्ण कमों का भोग किये विना ही स्वर्ग को जाते हैं। श्रभुक्त कमों के श्रनुसार ही स्वर्ग के वाद जन्म होता है। इन कमों को, जिनका फज स्वर्ग नहीं है, 'श्रनुसाय' कहते हैं। पापी जीव चंद्रलोक को नहीं जाते।

स्वप्न में जीव सुष्टि करता है। रामानुज के मत में स्वप्न-सृष्टि का कर्ता ईश्वर है।

पाँचवें श्रिधकरण (द्वितीयपाद में ) का नाम उभयितिङ्गाधिकरण है। ब्रह्म वास्तव में नीरूप, निर्विशेष श्रीर निर्पुण है, यह शंकराचार्य का मत है। 'श्रद्भपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्' (३।२।१४) यह सूत्र शांकर मत की पुण्टि करता है। इसका श्रर्थ है—श्रित में ब्रह्म के निर्पुण वर्णन की प्रधानता है, इसिलये ब्रह्म निर्पुण या नीरूप (रूपहीन) है। रामानुज ने इस श्रिवकरण में चार सूत्र श्रीर निलाकर दूसरी व्याख्या की है। उनके मत में यह श्रिविकरण ब्रह्म का दोषों से रहित होना कथन करता है।

कर्म.का फल ईश्वर देता है न कि स्वयं कर्म या ग्रहण्ट। जैमिनि के मत में 'धर्म' फल देता है।

उद्गीथ-विद्या, प्राण-विद्या, शारिहस्य श्रादि विद्याश्री में ब्रह्म की ही उपातना वतलाई गई है। श्रवशिष्ट तृतीय श्रप्याय श्रीर चीथे श्रप्याय के श्रिषकांशभाग में जिन विषयों का वर्णन है उनका दार्शनिक महत्व कम है।

### चौथा अध्याय

हितीय पाद में यह वतलाया गया है कि वाणी, मन, प्राण ग्रादि का लय कहीं होता है। विद्यान् दक्षिणायन में मरकर भी विद्या का फल पाता है।

श्रिविरादि मार्ग श्रमेक नहीं एक ही है। श्रिविष् श्रादि जीव की ले जानेवाले देवताश्रों के नाम है। बादिर का मत है कि परव्रत गति का कर्म नहीं हो सकता, इसलिये 'काय ब्रद्ध' तक जीव को पहुँचाया जाता है, ऐसा मानना चाहिये। जैमिनि का मत इससे उजरा है; परव्रव्ध ही जीव का गंतव्य है। यहां श्रिकिरण रामाम हो जाता है; शंकर के मत में पहला मत ही स्कार का सिद्धांत है। शंकर के अनुसार श्रमले दो सूत्री का दूसरा ग्रिंथिकरए है। रामानु ज के मत में कुल एक ही ग्रिंथिकरए हैं (७—१६)। मोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयपाद ममाप्त हो जाता है। स्त्रकार का मत जैमिनि का मत है, यह रामानुज की व्याख्या का सारांश है। बूहा 'पर' ग्रीर 'ग्रार' दो नहीं हैं; वृहा एक ही है।

चौथे पाद में भी मुक्त पुरुप का वर्णन है। मुक्त पुरुप के अपने रूप का अविभीव हो जाता है। जैमिनि के मत में मुक्त पुरुप बस के रूप से स्थित होता है बहा का रूप पा जाता है। ओडुलोमि के अनुसार मुक्त पुरुप चैतन्य मात्र होता है। (४।४।१, ५,६) यही शंकर का मत है। सकत्य करते ही मारे गोग उतके पाम उपस्थित हो जाते हैं; उसका कोई और अधिपति नहीं होता; जैमिनि के मत में शरीर का भाव होता है, बादिर के मत में अन्वाव। बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते; संकत्य करते ही उनका शरीर हो जाता है। जगन् की स्विट आदि व्यापार मुक्त पुरुप नहीं कर सकता। भोगमात्र में वह ब्रह्म के समान होता है। श्रुति कहती है कि उसकी पुनराइति या संमार में पुनर्जन्म नहीं होता। यह बेटात का अतिम एनई, अनाइतिः शब्दादनाइनिः शब्दात्।

शंकर के मत में यह सब वणन उस जीवका है जिसे प्रसालोक की प्राप्ति हो गई है। ऐसा जीव भी वापिस नहीं द्याता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। पूर्ण मुक्त द्यौर बन्न में तो भेद हो नहीं रहता, उसके लिये यह कहना कि वह जगत के व्यापार नहीं कर सकता या सिर्फ भोग में ब्रह्म के समान होता है, निरर्थक है।

रामानुज के मत में यह पूर्ण मुक्त का वर्णन है। मुक्त पुरुप ब्रह्म में लीन या एक नहीं ही जाता; वह वृद्ध से कुछ कम रहता है। धिवो का कथन है कि उपक्रम (ब्रारंभ) की तरह उपसंहार (ब्रांत) भी शंकर के विरुद्ध है। यह संभव नहीं है कि वादरायण ने ब्राग्ने स्त्रो का ब्रांत 'कार्य ब्रह्म' तक पहुँचे हुये 'ब्रापूर्णमुक्त के वर्णन के साथ किया हो। ब्रांतिमस्त्र की पुनक्ति ब्राचार्य के हृदय की गंभीर भावना को व्यक्त

करती है। यह वर्णन पूर्ण मुक्त पुरुष का ही है और 'पर । था 'ग्रपर' ब्रह्म का भेद शंकर की कल्पना है।

थिवो की टीका ठीक मालूम पड़ती है। वास्तव में 'श्रविद्या' या 'माया' की धारणा शंकर की अपनी है, इसी कारण उन्हें सूत्रकार के 'परिणाम-वाद' की जगह 'विवर्तवाद' का प्रतिपादन करना पड़ा, यही कारण उनके सुत्रों के श्रथ में जगह-जगह खींचा-तानी करने का है। श्रविद्या की उपाधि ने ही त्रहा, ईश्वर वन जाता है। 'श्रयर-त्रहा श्रीर 'पर-त्रहा' का भेद शंकर का श्रामा मालूप होता है, म्यकार का नहीं। स्वकार की शिक्षा का सारंश यही है कि संपूर्ण जगत् वहा का कार्य है, जीव बहा का श्रंग है श्रीर मुक्ति का श्रथ बहा लोक-प्राप्ति है। कारण श्रीर कार्य में श्रवन्यव सबंध होता है। स्वकार जगत् को मिथ्या नहीं समक्ते; वे विवर्त्त वादी नहीं है। विश्व को रचना वहा की लीला है। वृज्ञ श्रीर उसके व्यापारों के विपय में श्रुति ही प्रमाण है। श्राचार्य श्रुति की 'प्रत्यक्ष' कहते हैं श्रीर स्मृति को 'श्रवनान'।

# योगवाशिष्ट<sup>3</sup>

श्री शंकराचार्य के खद्दैत वेदांत का वर्णन करने से पहले हम दो कृतियी का परिचय दे देना चाहते हैं, एक योगवाशिष्ठ और दूसरी माउहून्य-कारिका । पहली कृति एक वढ़ा गंथ है व खीर दूसरी बहुत संक्षित बस्तु है । दोनों पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है । दोनों निराशा-वादी हैं और जनत् को स्वय्नवत् समभते हैं । कुछ ही वर्ष पहले प्रोक्षेसर

<sup>ै &#</sup>x27;योगवाशिष्ट का यह परिचय डाक्टर बी० एल० ग्राग्नेयके ''चोगचाशिष्ट एएड सांडर्न थाट'' के ग्राधार पर लिखा गया है ।

<sup>्—</sup>डा० दासगुप्त के अनुसार योगवाशिष्ट में २२७३४ र**बोक हैं (दे**०) भाग २,७० २२८)

वी ० एल ॰ स्रात्रेय (काशी) ने स्राधु निक विद्वानों का ध्यान योग-वाशिष्ठ की स्रोर स्राकिष्त किया है। योगवाशिष्ट को दार्शनिक विचारों-का भएडार ही समक्तना चाहिये। इस पद्यात्मक संथ के रचिवता को दार्शनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालूम होती है। नोचे हम स्रानुवाद-सहित कुछ रलोक उद्भुत करके पाठकों को योगवाशिष्ठ का थोड़ा-सा परिचय देने की कोशिश करेंगे। संख्यायें प्रकरण, स्रध्याय स्रौर रलोक वतलाती हैं। संसार दुःखमय है—

सतोऽसत्ता स्थिता मृष्तिं, मृष्तिं रम्येष्त्ररम्यता ।
सुलेषु मृष्तिं दुःखानि किमेकं संश्रयान्यहम् (प्रांहा४१)
ग्रापदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम् ।
जीवितं मरणायेव वत माया विजृम्भितम् (६।६३।७३)
शौजनद्या स्य इव संप्रयात्येव यौवनम् (६।७८।५)
पातं पक्व फलस्येव मरणं दुनिवारणम् । (६।७८।३)

कास्ता हशो यासु न सन्ति दोषाः । कास्ता दिशो यासु न दुःख-दाहः । कास्ताः प्रजा यासु न भङ्ग स्वम् । कास्ताः किया यासु न नाम माया । (१।२७।३१)

श्रर्थः — सत्तावा श्रस्तित्व के सिर पर श्रमत्ता वा नाश वर्त्त मान है; सौंदर्य पर कुकाता सवार है; सुलों पर दुःश का श्राधिपत्य है। इन में से एक का श्राश्रय मैं किसका कहाँ ?

सारी संपदाएं ग्रापित रूप हैं, सुख केवल दुःख के लिये हैं; जीना मरने के लिए हैं, सब माया का विज्ञां भए (खेल ) है।

शैल-नदी के प्रवाह की तरह यौवन चला जा रहा है। पके हुए फल के पतन की तरह मरना निश्चित है।

कौन सी दृष्टियां (दार्शनिक सिद्धांत) हैं जिनमें दोप नहीं ? कौन-सी

दिशाश्रों में दुख की जलन नहीं है १ कौन-सी उत्पत्तिवाली वस्तुएं हैं, कौन जीव हैं, जो मरण्शील नहीं हैं १ कौन-सी क्रियार्ये या व्यापार हैं, जिनमें माया नहीं है १

मनुष्य को पुरुपार्थ करना चाहिए, पुरुपार्थ ही दैव है —
यथा यथा प्रयत्नः स्याट् भवेदाशुफलं तथा ।
इति पौरुपमेवास्ति दैवमस्तु तदेव च ॥ ( रा६।२ )
न तदस्ति जगत्कोशे शुभ कर्मानुपातिना ।
यत्यीरुपेण शुद्धेन न समासाद्यते जनैः ॥ (३।६२।८)

श्रर्थः—जैसे-जैसे मनुष्य प्रयस्न करना है, यैसे-वैसे शीघ फल मिलता है। पौरुप ही सब कुछ है, वही देव है। जगत् में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो शुद्ध पुरुपार्थ से प्राप्त न हो सके।

ज्ञान के लिये अनुभृति ही तर्वश्रेष्ट ताधन है :-

श्रमुमित विना तथ नात्मनश्चानुभूयते । सर्वदा सर्वथा सर्वे स प्रत्यक्षोऽनुभूतितः ॥ (५।६४।५३) न शास्त्रेनिपि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः । दृश्यते स्वात्मनिवात्मा स्वया स्वस्थया थिया ॥ (६।११=।४)

श्चरं:—श्चनुभव के धिना श्चात्मानुभृति नहीं हो सकती । प्रस्तर्ध-शान श्रनुभव-ताध्य है । न शास्त्र ते, न गुरु ते; श्रपनी श्चात्मा श्रपनी ही बुद्धि को स्वस्य करके देखी जा सकती हैं।

योगवाशिष्ठ का विश्वास है कि जगत् मनोमय है। यदि जगत् को प्रप्टा ने अत्यंत भिन्न माने तो किन्ती प्रकार का जान नहीं हो सकता।

न संभवति संबंधो विषयाणां निर'तरः । न परत्रसंबंधाद् विना नुश्वनं मिथः । ६११२६१६७ ), ऐस्यं च बुद्धि न वंधं नात्यंनात्रसमानयोः । (६११२६१४२) सजातीयः सजातीयेनैकता नुगच्छित् । ग्रन्योऽन्यानुभवस्त्वेन भव वेकत्य निरन्धः । (६१५५१६२) द्रष्ट दृश्ये न यद्येकमभविष्यि चिदात्मके ।

तद् दृश्यास्वादमज्ञः स्यान्नादृण्येन्तुमिवोपलः। (६।३८) म्रार्थः—जो वस्तुणं एक दृसरे से म्रत्यंत भिन्न हैं, उनमें संवंध नहीं हो सकता श्रीर विना संवंध हुए जाता को ज्ञेय का म्रानुभव नहीं हो सकता। संवंध एकता को कहते हैं; जो समान नहीं हैं, उनमें यह नहीं हो सकता। सजातीय (एक श्रेणी के) पदार्थों में एकता या संवंध होता है; इसी से एक को दूसरे का म्रानुभव होता है। यदि द्रष्टा (जीव) म्रारु स्था (जात्) दोनों चैतन्य रूप न होते तो द्रष्टा जीव को कभी न

जान सकता, जैसे पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता।
पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें। योक्प के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने इस युक्ति का ग्राधुनिक काल में प्रयोग किया है। जैनियो
ग्रीर सांख्य की ग्रालोचना में हमने इसी युक्ति का ग्राश्रय लिया था।
जो ग्रत्यंत भिन्न हैं उनमें संबंध नहीं हो सकता। इससे विश्व की एकता
सिद्ध होती है। यदि प्रकृति ग्रीर पुरुप, पुद्गल ग्रीर जीव ग्रत्यंत भिन्न
हों, तो उनमें ग्रातृ-ज्य वंध संभव न हो सके। यदि सृष्टि से हमारी
किसी प्रकार एकता न हो तो वह हमें सुंदर न लगे, हमारे हृदय को
स्पर्श न करे। देतवाद की सबसे बड़ी कठिनता जड़ ग्रीर ग्रजड़ में संबंध
स्थापित करना है। हीगल ने इसी युक्ति का ग्राश्रय लेकर 'विरुद्धगुण
एकत्र नहीं हो सकते' इस नियम का खंडन किया था। विरोध भी एक
प्रकार का संबंध है ग्रीर विरुद्धों में भी किसी प्रकार की एकता होनी
चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक बेंडले का कथन है:—

'एक अवयवी या ऊँची श्रेणी के अंतर्गत ही वंध हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त सर्वध का कोई ऋर्थ नहीं है।

इसी तर्क के सहारे ब्रेडले ने विश्व-तत्त्व की एकता सिद्ध की है। पाठक

<sup>° –</sup>एपियरेंस एसड रिश्नलिटी, पृ० १४२

हमारे पिछले उदाहरण को याद कर लें। दो गज़ श्रीर दो मिनिट में इस लिये कोई संबंध दिखलाई नहीं देता कि हम उन्हें किसी एक वड़ी श्रेणी के श्रंतर्गत नहीं ला सकते। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकला है। यह योगवाशिष्ट के ही शब्दों में सुनिये:—

वोधावनुद्धं यद्वस्तु वोध एव तदुच्यते ।
ना वोधं नुष्यते वोधो वैरुष्याचेन नान्यथा ।६।२५।१२
यदि काष्टोपलादीनां न भवेद् वोधरूपता ।
तत्सदानुपलम्भः स्यादेतेपामसतामिव । (६।२५।१)
सर्वे जगद्गतं दृश्यं वोधमात्रमिदं ततम् ।
स्पन्दमात्रं यथा वायुर्जलमात्रं यथार्णवः ।६।२५।१७
मनोमनन निर्माणमात्रमेतज्जगतत्रयम् । (४।१६।२३)
चोः क्षमा वायुराकाशं पर्यताः सरितो दिशः
ग्रंतःकरणतत्वस्य भागा वहिरिव स्थिताः । (५।५६।३५)

द्र्यंतःकरणतत्वस्य भागा वहिरिव स्थिताः । ( ५।५६।३५ ) कल्पं क्षणीकरोत्वंतः क्षणं नयति कल्पताम्

मनस्तदायत्त मतो देशकालकमं विदुः । (३।१०३।१४) कांता विरहिशामेकं वातरं वत्तरायते । (३।२०।५१)

ध्यान प्रश्लीण चित्तस्य न दिनानि न रात्रयः। (३।६०।२६)
भावार्यः—बोध या ज्ञान से जा वस्तु जानी जाय उसे बोध ही
समभना चाहिए। बोध या ज्ञान बोध भिन्न-पदार्य को नहीं ज्ञान सकता।
यदि काट और पत्यर बोधरूप न हों तो असत्यदायों की भाँति उनकी
कभी उत्तक्षिय न हो। यह सारा ब्रह्मांड बोधरूप है, जेसे बायु केवल
स्पंदन है और समुद्र ज़लमा है। यह तीनों लोक मन के मनन द्वारा
ही निर्मित हैं मुनोमय हैं। खुलोक, पृथ्वी, बायु, आकारा, पवत,
नदियां, दिशाएं—यह सब अंतःकरद द्रव्य के भाग से हैं जो बाहर
हियत हैं।

देश श्रीर काल का क्रम मन के श्रधीन है। मन एक इ एा को कल्य के बराबर लंबा बना सकता है श्रीर एक कल्प को क्ष्म के बराबर छोटा। जिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उन्हें एक दिन वर्ष के बराबर प्रतीत होता है। ध्यान-द्वारा जैनिसने चिच ( वृचियों) का क्ष्य कर दिया है उसके लिए न दिन हैं न रातें।

पाठक कहेंगे कि यह तो विज्ञानवाद या वर्कं के की सब्जेक्टिविज़म है। इसीलिये हमने कहा था कि योगवाशिष्ठ पर वौद्ध-दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। योगवाशिष्ठ के लेखक में वौद्ध-विचारकों जैसो उड़ान श्रीर साहस है। परंतु किर भीयोगवाशिष्ठ वेदात का प्रथ है। एक श्लोक कहता है,

> जाग्रात्स्वप्रदशा भेदो न स्थिरास्थितते विना समः सदैव सबन्न समस्तोऽनुभवोऽनयोः । (४।१६।११)

श्रर्थीत् जाग्रत-दशा श्रीर स्वप्न-दशा में कोई भेद नहीं है, सिर्फ यही भेद है कि पहली में स्थिरता श्रीर दूसरी में श्रस्थिरता पाई जाती है। दोनों में सदैव श्रीर सर्वत्र एक-सा श्रनुभव होता है।

यह विशुद्ध विज्ञानवाद है। परंतु योगवाशिष्ठ क रचिता का एक स्थिर तत्त्व 'ब्रह्म' में विश्वास है, यही विज्ञानवाद से भेद है। सब शक्ति परं ब्रह्म सब वस्तुमयं ततम्

सर्व शक्ति परं वहा सर्व वस्तुमयं ततम्
सर्व था सर्वदा सर्व' सर्वः सर्वत्र सर्व गम् (६।१४।८)
त्रावाच्यानिभव्यक्तमतीन्द्रिय मनामकम् । (६।५२।२७)
न चेननो न ६ अड़ो न चेवासन्नसन्मयः ।
नाहं नान्यो : चेवेको नानेको नाप्यनेकवा । (५।७२।४१)
यस्य चात्मादिकाः संजाः कित्वता न स्वभावजाः । (३।५।५)
न च नास्तीति तद्वक्तं युज्यते चिद्वपुर्युदा ।
न चेवास्गीति तद्वक्तं युक्तं शान्तमलं तदा । (६।५३।६)
त्राक्षयामृत सम्पूर्णादम्भोदादिव वृष्टयः । (३।५।१४)

द्रष्ट्रदर्शनदृश्यानः दृत्रयाणामुद्रयो यतः। (६११०६१११०)
न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्व सर्व मेव च ।
मनोवाचोभिरग्राहाः शून्याच्छून्यं मुखात्मुखम् (३१११६।८३)
त्रात्मैव स्पन्दते विश्वं वस्तु जातेरिवोदितम्।
तरङ्ग कण् कृङ्गोलरनन्तामम्बुधाविव। (५१७११२३)
परमार्थयनं शैलाः परमार्थयनं द्रमाः।
परमार्थयनं पृथ्वी परमार्थयनं नमः। (३१५५१४५)
लीयतेंऽकुरकीशेषु रसीमवितपहावे।
उद्यस्त्रयम्बुदो भृत्वा शिलोद्दरे।
प्रवर्षत्ममुद्रो भृत्वा शिलोभृ्यावितष्ठते। (३१४०।२१,२२)
वृद्य सर्व जगद्यस्तु विग्रहमकमखण्डितम्।(३१६०।३६)

भावायः—जंदा तर्व शिक्तिमय है, सर्व वस्तुमय है; यह सदा, सर्वत्र तव लगों में विराजमान है। वह अवाज्य है, अभिव्यक्त नहीं हैं, इंद्रियरिहत श्रीर नाम-शत्य है। वह न चेतन है, न जड़, न सत् न असत्, न में न में ते भिन्न, न एक न अनेक। आत्मा आदि उसके नाम किएत हैं, स्वामायिक नहीं। 'यह नहीं है', ऐसा नहीं क सकते क्योंकि यह चेतन्य स्वरूप हैं, 'यह है' ऐसा भी दोप-रिहत वृद्ध को नहीं कह नकते। जिते नेवों ते वृद्धि होती है वैते ही आनंश्मय अथवा अमृतमय अस से प्रस्टा, दृश्य और दर्शन हन तीनों का उदय होता है। पृष्ठ न सत् है न असत्, न मध्य न अंत, न सब कुछ न- कुछ, यह वाणी और मन में अरख होने योय नहीं है, यह शत्य से भी शत्य है, सुखक्तप है। इजारों वस्तुओं के रूप में आत्मा ही स्वंदित रहता है। प्रवंत, वस्त, प्रस्वी और आगारा परमार्थ वृद्धक्त - हैं। चही वृद्धा श्रंकुरों में लीन होता है, परी पत्तों में रस वन जाता है, जल-की लहरों में कीड़ा करता है, शिक्ता-

गर्भे में नाचता है, मेच वन कर वरसता है और शिला वन कर रिथर रहता है। एक अर्लंड ब्रह्म ही जगत् की सारी वस्तुएँ है।

# गौड़पोद की माएडूक्य-कारिका

मारहूक्योपनिपत् पर कारिका लिखनेवाले गौड़पाद सांख्य-कारिका के टीकाकर से भिन्न कहे जाते हैं। श्रद्ध त-वेदांत के ग्रंथों में यह कारि-काएं सबसे प्राचीन हैं। शंकर का मायावाद यहाँ पाया जाता है। श्री गौड़पाद शायद शंकराचार्य के श्रिक्षक श्री नोविंद के गुरु थे। कारिकाश्रों पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है। कुल कारिकाएं चार प्रकरणों में विभक्त हैं—श्र्यात् श्रागम प्रकरण जो मांहूक्य की व्ययाख्या है, वैतथ्य प्रकरण, जिस में जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध किया है, श्रद्धतप्रकरण श्रीर श्रवात शांति प्रकरण। गौड़पाद के सिद्धांत कहीं विज्ञानवाद, कहीं श्रद्धते का प्रमाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कारिकाश्रों में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। कुछ कारिकाएं नागार्जुन की कारिकाश्रों से विककुल मिलती हैं। कम-से-कम यह निश्चित है कि गौड़पाद वौद्ध-दर्शन श्रीर चौद्ध-ग्रंथों से काफ़ी परिचित थे।

गौड़पाद के मत में संसार स्वप्न की तरह मिध्या है । वैतध्य प्रकरण के चौथे श्लोक की शिका में श्री शंकराचार्य लिखते हैं:—

जाग्रद् दृश्यानां भावानां वैतय्यमिति प्रतिज्ञा, दृश्यत्वादिति हेतुः । स्वप्नदृश्यभाववदिति दृष्टांतः।

श्रर्थात् जाग्रतावस्था में दीखनेवाले भावपदार्थं मिथ्या है, क्योंकि वे दृश्य हैं, स्वप्न में दीखनेवाले भाव पदार्थों की तरह । इस प्रकार प्रतिचा,

<sup>9-</sup>योगवाशिष्ठ शंकर के बाद की रचना मानी जाती है यद्यपि ब्रो०, श्रात्रेय का मत श्रीर है। (दे॰ दासगुप्त, भाग २, पृ॰ २२८)

हेतु ग्रीर उदाहरण तीनों मी जूद हैं। 'जो-जो हश्य है, वह वह मिथ्या हैं' यह व्याप्ति है। यह गौड़पाद की पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति सुनिए,

ग्रादावंते च यन्नास्ति वंत्तं मानेऽपि तत्तथा।

जो ग्रादि में नहीं है श्रीर ग्रंत में भी नहीं है, उसे वर्ज मान काल में भी वैसा ही समकता चाहिए। एक समय था जब यह जगत् नहीं था, एक समय यह रहेगा भी नहीं; इसलिये ग्रव इस जगत् की वास्तविक सत्ता है, यह हठपूर्वक कौन कह सकता है ?

> जीवं कल्पयते पूर्वे सतो भावान्य्यग्विधान् । वाह्यानाध्यात्मिकाँश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः (२।१६)

पहले जीव की कल्पना होती है, फिर भौतिक छौर मानसिक भावों की । किल्पत जीव की जैसी विद्या होती है बैसी ही उसकी रमृति होती है।

जैसे ग्रंधकार में निरचय न होने के कारण रस्ती कभी सर्व कभी पानी की धारा माल्म होती है, वैसी ही जीव की कल्पना है। (२।१८)

जैसे स्वप्त हैं, जैसी माया है, जैसा गंधर्व-नगर (गंथर्व-रिचत मायिक नगर) होता है, वैसा ही वेदांत के वेता इस जगत् को समऋते हैं। (२।३१)

> न निरोधो न चोत्तिर्त्तनं बद्धो न च साधकः। न मुसुक्षुनं वै सुक्त इत्येषा परमार्थता। (२।३२)

न जन्म होता है न नारा; न कोई वद्ध है न साधक । मोक्षार्था भी कोई नहीं है, यही परमार्थ-जान है ।

> घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो वधा । त्र्याकारो संप्रलीवंते तद्यज्जीवा इहात्मीन (२१४)

गौड़पाद को विज्ञानवाद भी अभिप्रत नहीं है क्योंकि उसमें भी उत्पत्ति की धारणा वर्त्त मान है और गौड़पाद 'अजाति' के समर्थक हैं।

> तस्मान्न जायते चित्तं चित्त-दृश्यं न जायते । तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम् ।४।२८।

चित्त उत्पन्न नहीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पन्न नहीं होते। जो उसकी उत्पत्ति मानते हैं वे ब्राकाश में 'पद' देखते हैं। पद का ब्रार्थ है सरिए या मार्ग। चित्ता की उत्पत्ति ब्राकाश-कुसुम के तुल्य है, यह ब्राश्य है।

कल्पना-हीन ख्रज ज्ञान जेय से ख्रिभिन्न कहा जाता है। वृक्ष जेय है, ख्रज है, नित्य है; अज द्वारा ही वह जेय है। ज्ञाता, ज्ञान ख्रीर जेय तीनों ख्रज हैं। (३।३३)

जब मन निगृहीत (समाधिस्थ) होता है तव उसमें कल्पनाएं नहीं रहतीं; यह दशा (योग-द्वारा) जेय है, यह सुषुप्ति से भिन्न है। सुषुप्ति-दशा में प्रवृत्ति और वासनाओं के वीज वर्तमान रहते हैं। ३।३४।

बहा त्राज है, निद्रा त्रौर स्वप्न रहित है, नाम त्रौर रूप हीन है, सदैव-प्रकाश-स्वरूप है, सर्व ज है। ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उपचार (किसी प्रकार के त्रमुख्यान) की त्रावश्यकता नहीं है (३।३६)

जब चित्त सुषुप्ति में लय होना छोड़ देता है, जब वह विक्षित नहीं होता, वायु-रिहत स्थान में दीप की नाई जब वह स्थिर हो जाता है, जब उसमें विषयों की कल्पनाएं स्फ्रित होना वंद हो जाती हैं, तक साधक ज्ञहा-स्वरूप हो गया, ऐसा समभना चाहिए। (३।४६)

इस स्वस्थ, शान्त, कैवल्यरूप, श्रज, श्रज द्वारा घेय, श्रनुत्तम सुख या श्रानंद की ही सर्वज संज्ञा है। श्रानंद श्रीर ज्ञान ब्रह्म का ही स्वरूप है। (३४७) दुर्दशमितगम्भीरमजवाम्यं विशारदम् दुद्वा पदमनानात्वं नमस्कुमों यथा वलम् । ४।१०० ।

जो ब्रह्म कठिनता से देखा जाता है, जो ऋतिशय गंभीर है, जो ऋज, सम और विशारद है, जो ऋनेकता-हीन है, उस परमार्थ तत्त्व को यथाशक्ति नमस्कार करते हैं।

## छठवां. ऋध्याय

# ऋदेंत-वेदांत

श्रद्धेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भारत के दार्शनिक त्राकारा के सब से प्रभापूर्ण नक्षत्र हैं। उनकी श्री शंकराचार्य गणना भारत के श्रेष्ठतम विचारकों में होनी चाहिए । याज्ञवल्क्य, त्र्याक्षि,गौतम, कणाद त्र्यौर कपिल के त्र्यतिरिक्त जो कोरे दार्शनिक ही नहीं विकि ऋषि थे, भारत के किसी दार्शनिक की तुलना शंकर से नहीं की जा सकती । तर्क-बुद्धि में नागार्जुन, उद्योतकर श्रीर धर्मकी ति शंकर से कम नहीं, किंतु उनमें उस कान्तदर्शिता का प्रायः ग्रभाव है जो नवीन विश्व-दृष्टि को जन्म देती है। रामानुज में भी त्रालोचना-शिक्त जितनी प्रखर है उतनी खजनात्मक प्रतिभा नहीं, शंकर में दोनों ही शक्तियाँ पूर्ण विकसित रूप में वर्तमान हैं। श्री शंकराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गंभीर ग्रौर त्राकाश-मण्डल की तरह शांत ह्यौर शोभामय है। संसार के किसी दार्शनिक ने ऐसे मेधावी टीकाकारों श्रीर व्याख्यात्रों को श्राकर्षित नहीं किया, जैसे कि शंकर ने; किसी के इतने अनुयायी नहीं हुये जितने कि शंकर के। अकेले शंकर ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक वौद्धों के वौद्धिक साम्राज्य को नष्ट करके वेदांत की दुंदुभि वजा दी।

शंकर का समय ( ७८८-८२० ई० ) बताया जाता है। उनकी

अवस्था केवल वत्तीस वर्ष की हुई। कहते हैं कि आठ वर्ष की अवस्था तक वे सब वेद पढ़ चुके थे। ब्रह्मचर्यावस्था से ही उन्होंने संन्यास ले लिया। शंकर का हृदय वड़ा मृदुल था। कहा जाता है कि संन्यास-धर्म के विरुद्ध उन्होंने अपनी मृतक माता का दाह-संस्कार किया। उनकी मृत्यु केदारनाथ (हिमालय) में हुई।

एक किंवदंती से पता चलता है कि शंकर से कुमारिल की मेंट हुई थी। कुमारिल ने वौदों का खरडन करके अपने कर्म-प्रधान दर्शन का प्रचार किया था। कुमारिल के शिष्य मराडनिमश्र से शंकर की घोर शास्त्रार्थ करना पड़ा। इस शास्त्रार्थ में मरडनिमश्र की पत्नी 'मारती' मध्यस्य थीं। मंडनमिश्र मीमांसा के श्रिद्धितीय पंडित थे। उनके द्वार पर कीरांगनाएं ( सारिकाएं ) 'प्रामाएयवाद' के विषय में चातें करती थीं । शंकर से परास्त हो कर वे ऋदैत-वादी 'सुरेश्वराचार्य' वन गये। इन कथात्रों में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह वताना कठिन है। नुरेश्वर को मंडनिमश्र के नाम से कई लेखकों ने उद्धत किया है। किंतु संपति दोनों की एकता के संवंध में बड़ा संदेह हो गया है। श्री कुणूस्वामी शास्त्री ने स्वसंपादित 'ब्रह्मसिद्धि' की भृमिका में काफ़ी छानवीन के वाद यह त्थापना की है कि मएडन और सुरेश्वर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। दोंनों के मंतव्यों में महत्ववृर्ण मतभेद हैं। चुरेश्वराचार शंकर के कटर ब्रानुयायी हैं जब कि जलतिद्धि यत्र-तत्र शांकर मत का खंखड़न भी करती हैं। शास्त्री जी के मत में मएडन मिश्र की श्रद्धेत का एक स्वतन्त्र शिक्षक या व्याख्याता मानना चार्िये। ब्रह्मसिद्धि शंकरभाष्य के बाद की रचना है। शास्त्री जी ने यह भी दिखलाया र्दे कि शंकर के प्रसिद्ध टीकाकार वाचटरित मिश्र पर नएडन निश्र का प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत विवरणकार पर मुरेश्वराचार्य का प्रभाव स्वय्ट लक्षित हैं।

भी शंकराचार्य ने बसद्व, उपनिषदीं होर्ग नगवद्गीता पर भाष्य

वेदान्त का साहित्य लिखे हैं। उपदेशसाहस्त्री, शतश्नोकी श्रादि उनके सरल प्रकरण-प्रनथ हैं। इसके श्रातिरिक्त उन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हरिमीडे स्तोत्र, श्रानंदलहरी, सौन्दर्यलहरी श्रादि भी लिखे हैं। श्रपनी कृतियों से शंकराचार्य किंव, भक्त श्रौर दार्शनिक सभी सिद्ध हो जाते हैं। उनके दर्शन को किसी ने श्रद्देतवाद, किसी ने मायावाद या मिध्यात्ववाद श्रौर किसी ने (श्राधुनिक काल में) रहस्थवाद का नाम दिया है।

शांकर भाष्य पर पद्मपाद ने ''पंचपादिका'' शिखी ऋौरश्री वाचस्पति मिश्र ने "भामती।" वाचस्पति मिश्र ने सभी ग्रास्तिक दर्शनों पर महत्त्व पूर्ण श्रंथ लिखे हैं, परन्तु उनमें "भामती" का जो कि उनकी श्रंतिम कृति है, स्थान सब से ऊँचा है। 'पंचपादिका' पर प्रकाशात्मन् ने 'विवरण' लिखा । "भामती" पर अमलानंद का 'कल्पतर' और उस पर ग्रप्पय दीक्षित का 'कल्पतरु-परिमल' प्रसिद्ध हैं। "भामती" ग्रीर 'विवरण' के नाम से ग्रद्धेतवेदांत के दो संप्रदाय चल पड़े। 'सर्बदर्शन-संग्रह' के लेखक माधवाचार्य ने 'विवरण-प्रमेयसंग्रह' ग्रौर 'पंचदशी' दो प्रनथ लिखे हैं। शांकर-भाष्य पर ब्रानंदगिरि का 'न्याय-निर्णय' ब्रीर गोविंदानंद की 'रलप्रभा' भी प्रसिद्ध हैं। शंकर के शिष्य सुरेश्वर ने 'नैष्कर्म्यसिद्धि' ग्रीर 'वार्त्तिक' दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। मुरेश्वराचार्य के शिष्य श्री सर्वज्ञमुनि का 'मंच्येप शारीरक' भी प्रविद्ध ग्रन्थ है। श्रीहर्ष का 'खंडन-खंड-खाद्य' (११६० ई०) तर्कनात्मक ग्रन्थों में बहुत प्रसिद्ध है। नवीन ग्रन्थों में मधुसूदन सरस्वती की 'ग्रद्वेतिसिद्धि' बहुत प्रसिद्ध है। धर्मराजाध्वरीन्द्र की 'वेदान्त-परिभापा' ( १६ वीं शताब्दी ) वेदांत के सिद्धांतीं का प्रमाणीं ग्रांतर्गत वर्णन करती है। 'शिखामणि' उस पर टीका है। सदानंद का 'वेदांतसार'

१—पंचपादिका टीकां केवज पहले चार सूत्रों ( चतुःसृत्री ) पर है।

सरल रूप में वेदांत को तत्त्व समभाता है। श्रप्पय दीक्षित के 'सिद्धान्त लेश संग्रह' में श्रनेक श्राचायों के मतों का 'शह है।

पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय दर्शनों की उन्नित श्रोर विस्तार टीकाशों के रूप में हुआ है। टीका लिखना हमारे यहां छोटा काम नहीं समभा जाता था। भारत के वड़े-वड़े विचारक टीकाकार के रूप में ही जनता के सामने श्राए हैं। प्रत्येक टीकाकार मूलग्रन्थ से कुछ अधिक कहने की चेष्टा करता है। वाचस्पित, सुरेश्वर, प्रकाशात्मन् जैसे प्रतिभाशाली लेखकों पर किसी भी देश को गर्व हो सकता है, परन्तु वे अपने को टीकाकार या व्याख्याता के श्रातिरिक्त कुछ नहीं समभते। भारतीय दार्शिनकों ने वैयक्तिक यश की विशेष परवाह न की, उन्होंने जो कुछ किया अपने संप्रदाय के लिये किया। फिर भी यह टीक है कि कभी-कभी टीकाशों और उपटीकाशों की संख्या वैध सीमा का उल्लंघन कर जाती है। 'वेदान्त-स्यों' से 'कल्पतर-परिमल' तक टीकाशों या व्याख्याशों की गिनती श्राधुनिक विशार्थों के लिए विस्मय-जनक है।

#### मीमांसा की आलोचना

शांकर माण्य में भारत के प्रायः सभी दर्शनों की जालोचना की गईं है। मीमांतकों और वेदांतियों का भगड़ा सुख्यतः दो विषयों पर है। प्रथमतः, मीमांतक कमें से मुक्ति मानते हैं और वेदांती जान से। कुछ विचारकों का मत जान-कमें-समुञ्चयवाद भी है पर वेदांत उत्तसे सहमत नहीं है। दूसरा भगड़ा श्रुतियों के प्रतिपाद्य विषय में हैं। मीमांसकों के मत में वेद कर्म-परक हैं, जान-परक नहीं। वेदांतियों की सम्मति में ब्रह्म का जान कराना ही श्रुतियों का परम उद्देश्य है। इन दोनों मत-भेदों का हम कमदाः वर्णन करेंगे।

कमें से मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसका वर्णन हम मीमासा

कर्म श्रीर ज्ञान के प्रकरण में कर चुके हैं। मीमांसक विचारकों मोच के साधन के श्रानुसार काम्य कथा प्रतिपिद्ध कमों के त्याग श्रीर नित्य कभों के सतत श्रानुशान से मुक्ति मिल सकती है। नित्य कमों से तात्र्य संध्या-वंदन श्राद्धि से है। वेदांतियों का कथन है कि नित्य-कमें सब के लिए एक-से नहीं है, वे वर्णांदि की श्रापंक्षा रखते हैं, श्रीर देत की भावना के विना श्रानुष्ठित नहीं हो सकते। द्वीत-भावना उससे मोझ की श्राशा नहीं की जा सकती। मीमासक भी मानते हैं कि कमें-फल से खूटने पर ही मुक्ति होती है। परन्तु कमें का मूल श्राजान है, श्रज्ञान को नष्ट किये विना, केवल काम्य श्रीर प्रतिपिद्ध कमों को छोड़ देने से, कमें की जड़ नष्ट नहीं हो सकती श्रीर कमें-फल से झुटकारा भी नहीं मिल सकता।

मोक्ष कर्म का फल नहीं हो सकता; इस विषय में श्री सुरेश्वराचार्य, शांकर भाष्य का अनुसरण करते हुए कहते हैं:—

> उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च कियाफत्तम् । नेवं मुक्तिर्यतरतस्मात्कर्मः तस्या न साधनम् ॥

> > नैष्कर्मा सिद्धि । १ । ५३

कर्म का फल या तो उत्पाद्य (उत्पन्न करने योग्य धर्तु ) होता है वा विकार्य; या गंस्कार्य श्राधवा श्राप्य (प्राप्य )। मुिक इगमें से कुछ भी नहीं है इमलिए वह कर्म का फल नहीं हो सकती । श्री शंकराचार्य लिखते हैं: -

पहत्त्वायां नांकातस्य मानसं, वाचिकं, काविकं वा कार्यमपेनते इति युक्तम् । तथा निकायत्वे च तयोः पद्मयोमां स्य प्रुवमनित्यत्वम् ।

श्रर्भात्यदिमोक्षको उत्पार या विकाय मानं तो मुक्तावन्था श्रनित्य हो जानगी। इसी प्रकार संस्कार का श्रर्थ है दोप दूर करना या गुणारोपण करना। परंतु मोक्ष तो श्रपने ही स्वरूप के श्राविभीव को कहते हैं। मुक्त नि का श्रर्य कहीं जाना भी नहीं है। संयोग का श्रंत वियोग में होता ; इसिलये किसी देश या स्थान-विशेष की प्राप्ति मोझ नहीं हैं (संयोगास्च वेयोगान्ता इति न देशादिलामोऽिष—सांख्यस्त्र)। इस प्रकार मोझ कर्म का फल नहीं हो सकता।

तव क्या कर्म मोक्ष-प्राप्ति में विज्ञकुल सहायक नहीं हो तकते ? केदांत हा उत्तर है कि कर्म 'श्रारादुपकारक' या सहायक मात्र हैं। श्रव्छे हमों से चित्त-शुद्धि श्रीर विद्वों का नाश होता है जिससे कि मुमुद्ध को सोघ जान हो जाता है। परंतु मुक्ति का 'नियतपूर्ववृत्ति' कारण जान ही है। गीता कहती है,

> श्रारुरक्षोमु नेयोंगं कमं कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

श्रायीत् जो मुनि योगालढ़ होना चाहता है उसे कमों से सहायता मिल सकती है, परंतु योगालढ़ के लिये 'शम' ( मंन्यान ही साधन है। इस प्रकार कर्म दूरवर्ती उपकारक है श्रीर ज्ञान साझात् उपकारक है।

अप हम दूसरे विवाद-अस्त प्रश्न पर आते हैं। प्रभावन का मत है
अित का अतिपाध केवल कि वेद के सब वाक्य किया-परक हैं, सब
कर्म या बहा भी? अितयां 'कुछ करों' का उपदेश करती हैं,
'श्रमुक वस्तु का ऐसा स्वरूप या धर्म हैं' यह वतलाना श्रुति का उद्देश नहीं है। पारिभाषिक शब्दों में वेद में 'सिद्धवस्तु' के बोधक वाक्यं नहीं हैं। प्रभाकर का मत है कि भाषा-ज्ञान विना कार्य-परक वाक्यों के व नहीं हो सकता। 'गाय लाग्नों' 'श्रप्त लाग्नों' इन दो वाक्यों से गाय और श्रप्त का भेद समभ में श्राता है। इसी प्रकार 'गाय लाग्नों' श्रीर 'गाय को वाँधों', इन श्राजाश्रों का पालन होता हुन्ना देखकर वालक 'लान्नों' श्रीर 'वाँधों' श्रप्त-भेद जान सकता है। नार सार्थक वाक्यों का संवंध किसी कर्म या किया से होना चाहिये। प्रत्येक शब्द का किसी किया से संवध रहता है जिससे कि उस शब्द का ग्रर्थ-ज्ञान हुग्रा था।

. श्रद्धेतवादी उत्तर दे सकता है कि श्रारंभ में शब्दों का श्रर्थ किसी प्रकार भी सोखा जाय, वाद को शब्दों का प्रयोग किया की श्रोर संकेत किये विना सर्वथा संभव है। कुमारिल इस तथ्य को समभता है, परंतु श्रुति श्रात्म-ज्ञान का साधन है, यह उसे भी स्वीकार नहीं है। श्रुपने मत की पुष्टि के लिये कुमारिल ने 'प्रमाण व्यवस्था' को दुहाई दी है। प्रत्येक प्रमाण का विषय किश्चत है; एक प्रमाण का विषय दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष का विषय श्रुति से जाना जाय यह उचित नहीं है। श्रुति का विषय ख़ास तौर से, दूसरे प्रमाणों का श्रज्ञेय होना चाहिए। जहां प्रत्यक्षादि से काम चल जाय वहां श्रुति उद्धृत करने की क्या श्रावश्यकता है १ क्योंकि श्रात्मा एक सिद्ध वस्तु है, उसे दूसरे प्रमाणों से जाना जा सकता है; इसलिये श्रात्मा को श्रित का प्रतिपाद्य मानना श्रावश्यक नहीं है।

'प्रमाण' का यह लच्चण वेदात को भी स्वीकार है। वेदांत-परिभाषा के श्रनुसार।

#### श्रनधिगताचाधितविषयज्ञानत्वं प्रमात्वम् ।

श्रनियगत श्रीर श्रवाधित श्रर्थ-विषयक ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं। ऐसे ज्ञान का साधन 'प्रमाण' है। प्रमाण के इस लक्षण को 'भामती' भी स्वीकार करती है ( श्रवाधितानिधगतास दिग्धवोधजनकत्व हि प्रमाणत्व प्रमाणानाम्—११९१४)। इस लक्षण के श्रनः तर श्रुति की विषय-वस्तु प्रमाणत्वर से श्रज्ञेय होनी चाहिये। वेदांतियों का कथन है कि श्रात्मा का श्रुति की सहायता के विना नहीं हो सकता। इस प्रकार 'ब्रह्म श्रुति का प्रतिपाद्य हैं इसकी श्रसंभावना नष्ट हो जाती है।

यदि अति के सब वाक्यों को किया परक माना जाय तो निपेध-

वाक्य जैसे 'ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए', व्यर्थ हो जाएंगे। इस के अलावा श्रुति के पचासों वाक्यों को कार्य-परक व्याख्या संमव नहीं है। 'उस समय एक ग्राह्मितीय सत् ही वर्च मान था' इस वाक्य को कार्य-परक व्याख्या नहीं हो सकती। 'में उस ग्रीपनिपद (उपनिपदों में विश्वत) पुरुप के विषय में पूछता हूं' (तं त्वीपनिपदं पुरुपं पृच्छामि) इत्यादि ते सिद्ध होता है कि उपनिपदों में मुख्यतया ग्राह्म-तत्त्व का प्रतिपादन है।

श्री रांकराचार्य कहीं-कहीं कहते हैं कि ब्रह्म केवल श्रुति-दारा छेय है, अन्य प्रमाणों का विषय नहीं है। श्रुन्यत्र उनका कथन है कि 'सिट बन्तु' होने के कारण ब्रह्म-विचार में श्रुति, प्रत्यक्षादि सब का प्रामाएय है और सब का उपयोग होना चाहिये। बृह्म-शान का फल हो अनुभव-विशेष है। श्र

## वेदांत में तर्क का स्थान

ब्रम-शान में प्रमाणों का क्या उपयोग है इसी से संबद्ध यह प्रश्न भी है कि वेदांतशास्त्र में तर्क का क्या स्थान है ? इस विषय में भी शंकराचार्य ने परस्पर-विरोधी वार्ते कही हैं। 'तर्काप्रतिष्टानात' सूत्र पर भाष्य करते हुए शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जैसे गम्मीर विषय में तर्क को जुप रहना चाहिए क्योंकि तक ब्रप्यतिष्टित हैं। यह वहुचा देखा गया है कि एक तार्किक को युक्तियों का दूसरा अधिक चतुर तार्किक खरहन कर डालता है। तर्क-शान आपस में विरोधों भी होते हैं— तर्क से परस्पर विरद्ध वार्ते भी जिद्ध की जा सकती हैं।

<sup>ं</sup> न च परिनिष्टित वस्तु स्यरूपत्वेऽभिष्रत्यसादि विषयत्वं ब्रह्मसः। १, १, ४ (पृ० ६३)।

<sup>े</sup> ध्र त्याद्योऽनुभवाद्यस्य यथा सं भविमत् श्रमाएम्, धनुभवावसान-स्वाद्रभृतवस्तु विपरवाच श्रद्धज्ञानस्य १,१,२ ( १० २२ )

इस पर प्रतिपक्षी कहता है कि 'तक अप्रतिष्ठित है' यह भी तो विना तर्क के सिद्ध नहीं हो सकता। न विना तर्क के लोक-व्यवहार ही चल सकता है। शंकर उत्तर देते हैं कि कुछ विषयों मे तर्क अवश्य उपयोगी होता है, पर ब्रह्म-विषय में नहीं।

दूसरे स्थानों में शंकर तक की प्रशंसा करते हैं। मारहूक्य-कारिका (३।१) पर टीका करते हुए वे कहते हैं कि केवल वर्क से भी अद्वेत का बोध हो सकता है। गीता में 'बूझ का ज्ञान नहीं हो सकता' ऐसा कहने वालों को डाँटते हुए वे कहते हैं:—

तथा च तद्धिगमाय त्रानुमाने त्रागमे च सित ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहसमेतत्। गीता २।२१।

श्चर्यात — श्रनुमान श्रीर श्रुति के रहते हुए यह कहना कि ब्रह्म का जान नहीं हो सकता, साहसमात्र है। यहां श्चाचार्य ने यह मान लिया है कि श्रनुमान प्रमाण वहा-जान में महायक होता है। यहीं पर शंकर कहते हैं कि वृह्म इन्द्रियातीत भी नहीं है।

करणागोचरत्वादिति चेन्न शास्त्राचायोंपदेश शमदमादिसंस्कृतं मन श्रात्मदर्शने करणम् ।

शास्त्र श्रीर श्राचार्य के उपदेश श्रीर शम, दम श्रादि से शुद्ध किया। हुत्रा, मन श्रातमन्दर्शन का साधन होता है। प्रश्न यह है कि शंकर की इन विरोधी उक्तियों का सामंजस्य कैसे किया जाय !

डॉयसन त्रादि विद्वनों ने यह लित्ति किया है कि 'तर्क' की भरसक बुराई करते हुए भी शंकरानार्य ने अपने अंथो में तर्क का स्वच्छंद प्रयोग । किया है। वस्तुतः शंकर की गणना संसार के अंधतम तर्क-विशास्त्रों में होनी चाहिए। फिर उनका तर्क के विरोध में इतना आग्रह क्यों है ? इस प्रश्न के उटानेवाले इस वात को मुला देते हैं कि शंकर ने कहीं-कहीं तर्क

<sup>ं</sup>सिस्टम ग्राव् वेदान, पृ० ६६

की प्रशंसा भी की है। प्रश्न शंकर की इन विभिन्न प्रवृत्तियों में संगति स्यापित करने का है।

शंकर के एक कथन से यह सिद्ध होता है कि वे तर्क को प्रमाणों (प्रत्यक्त, अनुमान श्रादि) से भिन्न समभते थे। न्याय का भा यही मत है। वात्स्यायनकी सम्मति में तर्क प्रमाणों ते भिन्न प्रमाणों का अनुप्राहक (सहायक) मान्न है। वेदांत एन २,२, २५ में आचार्य विज्ञानवाद का खण्डन करते हुए कहते हैं; कि 'जो प्रमाणों से जाना जाय वह संभव है, अन्यथा असंभव, संभवता और असंभवता प्रमाणों से निरपेक्ष नहीं जानी जा सकती। प्रमाण-तिद्ध वस्तु का संभावना-असंभावना के विचार से अपलाप नहीं हो सकता। वे जो वात अनुभव-तिद्ध है, जैसे वाह्य खगत की तत्ता, उसका तर्क से खण्डन नहीं किया जा सकता। इसिलए शंकर का मत है कि तर्क को विश्रंखल नहीं हो जाना चाहिए। "अति से अनुगृहित तर्क का ही, अनुभव का अंग होने के कारण, आअय लिया जाता है।" अभिप्राय यह है कि जो तर्क अनुभव पर आश्रित नहीं है, पह गुफ, सरहीन अथवा अप्रतिष्टित होता है पंचदशी कहती है:—

स्वानुभृत्यनुसारेण तवयंताम् मा कुतक्यंताम्

<sup>े</sup> तकों न प्रमाणसंग्रहीतो नप्रमाणान्तरं, प्रमाणानामनुप्राहकस्तःव-ज्ञानाय कल्पते । बाल्यायन भाष्य, (चौल्यस्या० टा० गंगानाय मा द्वारा संपादित ), प्०३२

<sup>े</sup> प्रमाणप्रवृत्यप्रवृत्तिपूर्वकी संभवासंभवाववधायेते न पुनः संभवासंभव पूर्विक प्रमाणप्रवृत्यप्रवृत्ती । सर्वेरेव प्रमाणिटांहोऽर्ध उपलम्यमानः कथं स्वतिरेकान्यतिरेकादि विकल्पैन भवतीत्युत्यतोपलब्धेरेव ? वै० भा० २, २. २≈।

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> अ<sub>नु</sub>त्यत्रगृष्ठीत एवछात्र तकींऽनु भवाहवेनाश्रीयते । वे**० भा** २, १, ६

नीचे अर्थात् अपने अनुभव के अनुसार तर्क करा, कुतर्क का जाल मत फैलाओ । शंकर के मत में निरंकुश तर्क की अपेक्षा अनुमान-मूलक तर्क अधिक प्रवल है। स्वयं अनुमान प्रत्यक्ष पर आश्रित है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अनुभव वेदांत में अन्यतम प्रमाण है। वेदांत का प्रत्यक्ष-विषयक मत महत्त्व पूर्ण भी है। प्रमाणों में हम केवल इसी का वर्णन करेंगे। सांस्व और वेदांत के प्रत्यक्ष-संबंधी विचारों में बहुत समता है।

वेदांती प्रत्यच्च प्रमाण् को 'श्रपरोक्ष' कहना श्रीवक पसंद करते हैं। किमी प्रकार का भी साक्षात् ज्ञान ( डाइरेक्ट एक्सपोरियेंस) प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान है। प्रत्यच या श्रपरोच इंद्रिय-संनिकर्ष सर्वत्र त्रावश्यक नहीं है । सांख्य के मत में दस इंद्रियां ग्रौर मन ग्रहंकार का कार्य हैं, यहां उन्हें भौतिक माना जाता है। अंतःकरण भी भौतिक है। वेदांती मन, वृद्धि. चित्त श्रीर ग्रहंकार को श्रंत:करण-चतुष्टय कहते हैं; संशय, निश्चय, स्मरण ग्रीर गर्व कमशः इनके धर्म हैं। एक ही श्रंत:करण (श्रांतरिक इंद्रिय) के चार क्रियायें करने के कारण यह चार नाम हैं। चारों भूतों का कार्य होते हुए भी त्रांत:करण में तेजस् तत्त्व की प्रधानता है। सुषुप्ति के श्रतिरिक्त सब दशाओं में अंत:करण सिक्रय रहता है। सांख्य की तरह वेदांत में भी श्रंत:करण की बृत्तियाँ मानी जाती है। पदायाँ प्रत्यक्ष वे में क्या होता है ! ग्रंत:करण की वृत्ति, किरण की भाँ ति निकल कर पदार्घ का त्राकार धारण कर लेती है। सांख्य के पुरुप की तरह वेदांत की श्रात्मा श्रपने चैतन्य से वृत्तियों को प्रकाशित कर देती है श्रौर तव ज्ञान उत्पन्न होता है।

वेदांत में 'ज्ञान' का प्रयोग दो अथों में होता है। एक अर्थ में युत्तियों

<sup>ं</sup> प्रत्यक्षपूर्वं कत्वादनुमानस्य वृह्दा० उप० भा० शरार

को प्रकाशित करनेवाला चेतन-तत्त्व ही जिसे साक्षि-चेतन्यं कहते हैं, निज वा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान श्रात्मा का गुण नहीं है, विल्क स्वरूप ही है। चेतन-तत्व ही ज्ञान है। इसप्रकार वेदांत का मत न्याय वैशोषिक से भिन्न है। दूसरे श्रय में चैतन्य से प्रकाशित वृद्धि-वृच्चि ही ज्ञान है। यह मत सांख्य के समान है। पहले श्रय में ज्ञान नित्य, अर्खंड श्रोर निर्विकार है, दूसरे श्रय में ज्ञान परिवर्त्तित होता रहरा है। पहले ज्ञान को 'साक्षि-ज्ञान' श्रोर दूसरे को 'वृत्ति-ज्ञान' कहते हैं। साक्षिज्ञान सुपृप्ति में भी रना रहता ; शृतिज्ञान द्रप्टा श्रीर द्रय के संयोग का फल है।

वृत्तिज्ञान के श्रतिरिक्त भी श्रंत:करण के परिणाम होते हैं; मुख, दुख श्रादि ऐसे ही परिणाम हैं। मुख, दुख का ज्ञान भी वृत्तियों द्वारा होता है, परंतु उनके ज्ञान में वृत्ति को 'वाहर' नहीं जाना पड़ता। मुख-दुख का ज्ञान भी प्रत्यक्ष-ज्ञान है, इसीलिये इंद्रिय-श्रर्थ संनिकर्प प्रत्यक्ष के लिये श्रावश्यक नहीं माना गया। वृत्ति का विषयाकार हो ज्ञाना ही प्रत्यक्ष हें हो वेदांत का निश्चित सिद्धांत हैं कि ज्ञान निर्विषयक नहीं होता मिष्याज्ञान का भी 'विषय' होता है। 'प्रत्यक्ष' या 'श्रपरीक्ष' ज्ञान में ज्ञेय वच्तु की सत्ता श्रवश्य होती हैं. यद्यपि यह श्रावश्यक नहीं है कि ज्ञेय वच्तु की सत्ता श्रवश्य होती हैं. यद्यपि यह श्रावश्यक नहीं है कि ज्ञेय वच्तु का इंद्रियों से ही श्रहण हो। जीव का श्रपना स्वयं प्रत्यक होता हैं परंतु इसी कारण 'श्रहं प्रत्यय' को इंद्रियों का विषय नहीं वह सकते। स्वप्र-रक्षा में केवल सहम शरीर सिक्तय होता हैं कि, क्या स्वप्न-प्रत्यक्ष में मी ज्ञेय वच्तुश्रों की स्वाता होता है। श्राप पूछ सकते हैं कि, क्या स्वप्न-प्रत्यक्ष में मी ज्ञेय वच्तुश्रों की होता होता है। श्राप पूछ सकते हैं कि, क्या स्वप्न-प्रत्यक्ष में मी ज्ञेय वच्तुश्रों की होता होता होता है। श्रापको सुनकर श्राश्चर्य होगा कि वेदांत का उत्तर स्वीकारात्मक है। सुप्ति-दशा में सुदम-शरीर का नाय मी झूट

<sup>े</sup> तु० की० विवरण— सांत्य वेदांतिनां करणन्युःगत्याः बुद्धिवृत्तिः इति। भावण्युःगत्या संवेदनीमीति पृ७ १७४।

जाता है श्रीर कारण-शरीर मात्र रह जाता है। कारण-शरीर से श्रिभप्राय साक्षी की ग्रजानोपाधि से है। सुपुप्ति-दशा में सूद्म-शरीर या लिंग-शरीर श्रविद्या में लय हो जाता है। साक्षि-चैतन्य का सूक्ष्म-शरीर से संबंध होना ही 'जीव' की सत्ता का हेतु है। सुपुप्ति-श्रवस्था में वस्तुतः जीव की, जो कि कर्ना श्रीर भोक्ता है, सत्ता नहीं रहती। उपनिपद् में लिखा है कि मब पाणी प्रतिदिन सत् (ब्रह्म) से संपन्न होते हैं, पर इसे जानते नहीं। सुपुप्ति में मनुष्य को, विल्क हर प्राणी को, ब्रह्मरूपता प्राप्त हो जाती है (ममाधिसुपुप्तिमुक्तिषु वृह्मरूपता) श्रन्तःकरण के निष्किय हो जाने के कारण सुपुप्ति में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता।

हम ने कहा कि सुषुित-श्रवस्था में केवल श्रज्ञान की उपाधि रह उपाधि का अर्थ जाती है। यहा उपाधि का अर्थ समफ लेना चाहिए। यदि 'क' नामक वस्तु 'स्व' नामक वस्तु से समक्त हो कर 'स्व' मे श्रपने गुणो का श्रारोपण कर दे तो 'क' को 'स' की उपाधि कहा जायगा (स्विस्मित्रिव स्वसंसिर्गिण स्वधमीसंज्ञक उपाधिः; उप ममोपे स्थित्वा स्व य रूपमन्यत्रादधातीत्युपाधिः)। श्राकाश व्यापक है, परंतु घट में जो श्राकाश है वह परिच्छित है। शास्त्रीय भाषा मे हम कह सकते हैं कि घट की उपाधि से श्राकाश परिच्छित हो जाता है। घटाकाश, महाकाश ग्रादि उपाधि-सहित श्राकाश की सजाए हैं। इसी प्रकार श्रविद्या या माया की उपाधि से वेदांत का 'ज्ञक्ष' जीव' वन जाता है।

जगर कहा गया है कि वेदांत के मत में स्वप्न के जैय-पदाथों की भी सता होती है। यह सत्ता किस प्रकार की है, यह आगे वतालाया जायगा। भ्रम के पदार्थ की भी सत्ता होती है। शुक्ति में जो रजत दिख- लाई देती है, रज्जु में जो सर्प दीखता है उनका भी श्रस्तिन्व होता है। शान विना विषय के नहीं होता, इस सिद्धांत को श्रच्छी तरह याद रखना चाहिये।

नैयायिकों ग्रीर वीद्धों की दी हुई सत्पदार्थ की परिभाषा हम देख ग्रानिवर्चनीय स्थाति चुके हैं। वेदांतियों ने भी सत् की ग्रालग परिभाषा की है। जिसकी सत्ता हो उत्ते सत्पदार्थ नहीं कहते। मत्पदार्थ उमे कहते हैं जिसका तीनो कालों में 'वाघ' न हो। तीनों कालों में स्थिर रहनेवाली वस्तु 'सत्' है। जिसकी कभी, तीनों कालों में प्रतीति न हो वह 'ग्रासत्' है। वेदांतियों के मत में केवल बहा ही सत्पदार्थ है। त्युष्पं ग्रीर वंध्यापुत्र ग्रास्तपदार्थों के उदाहरण हैं।

शुक्ति में जो रजत प्रतीत होती है वह न तत् है, न असत्। शुक्ति रजत को तत् नहीं कह सकते क्योंकि वाद को शुक्तिका-जान से उसका 'वाघ' हो जाता है; उत्ते असत् भी नहीं कह 'सकते क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। तत्त्याति (रामानुज की) और असत्त्याति (शृत्य-वादी की) दोनों हो अम की ठांक व्याख्यालं नहीं है। अख्याति, अन्यथा-ख्याति और विपरीतख्याति भी मदोप हैं। वेदांत के मत में अम की व्याख्या अनिवननीय-ख्याति ने टीक-टीक हो सकती है। अम में जो पदार्थ दीनता है वह 'अनिवननीय' है।

श्रनिवंचनीय एक पारिमापिक राज्य है; पाटकों को इसका श्रये टीक-टीक समभ लेना चाहिए। लोक में श्रनिवंचनीय का श्रये श्रवण्नीय समभा जाता है; इसीलिए प्रायः श्रातमा या श्रक्ष को श्रनिवंचनीय कह

<sup>े</sup> न प्रकारामानतामात्रं सन्वम्—भामनी

दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म ग्रानिवचनीय नहीं है। जो वन्तु सत् भी न कही जा सके ख्रीर असत् भी न कही जा सके उमे ख्रीनर्वचनीय कहते हैं। स्रानिर्वचनीय का स्रयं है 'सदसद्-विलक्षण्' (सत् स्रीर स्रसत् से भिन्न)। ब्रह्म तो सत् है, त्र्यनिर्वचनीय नहीं। वेदांती लोग माया या अविद्या को ग्रानिर्वचनीय कहते हैं। माया या ग्रज्ञान का वर्णन न सत् कहकर हो सकता है, न ग्रसत् कहकर; सत्त्व श्रीर ग्रसत्त्व से वह स्रनिवंचनीय है। भ्रांत-जान में जो पदार्थ दीखता है वह भी स्रनिवंच-नीय है अर्थात् अनिर्वाचनीय अविद्या भाया या अज्ञान का कार्य है। इसी प्रकार स्वप्न के पदार्थ भी अनिर्वीच्य हैं। यही नहीं जायतावस्था के पदार्थ भी मायामय है, ऋनिर्वचनीय है। यही वेदांत का मायाबाद है। पाठक याद रक्लें, वेदांत यह नहीं कहता कि जगत् है ही नहीं श्रयवा जगत् के पदार्थों की सत्ता नहीं है। यदि ऐसा होता तो जगत् अनिर्वच-नीय न हो कर त्रसत् होता, जैसा कि माध्यमिक का मत वतलाया जाता है। जगत् मिथ्या है शून्य नहीं, ख्रनिर्वचनीय है; असत नहीं। शून्यत्व श्रीर मिथ्यात्व में भेद है इस्रालिये शून्यवाद श्रीर श्रानिवंचनीयवाद भी भिन्न-भिन्न है।

वेदात का कारणता-संवंधी सिद्धात 'विवर्त्त वाद' कहलाता है। हम देख चुके हैं कि नैयायिक का ग्रमत्कार्यवाद ग्रीर विवत्त वाद सांख्य का सत्कार्यवाद दोनों कठिनाई में डाल देते हैं, दोनों सदोप हैं। इसलिये वेदांत का कथन है कि उत्पत्ति से पहले कार्य को न तो नैयायिकों की तरह ग्रसत् मानना चाहिए, न मांख्यों की तरह सत्। कार्य वास्तव में ग्रानिर्वचनीय होता है। सत् कारण में ग्रानिर्वचनीय कार्य उत्पन्न होता है। ग्रानिर्वचनीय कार्य का पारिभापिक नाम 'विवर्त्त' हैं। परिणामबाद (जो कि सांख्य का सिद्धांत हैं) ग्रीर विव-र्त्त वाद में क्या मेद है इसे वेदांत परिभाषा इस प्रकार वतलाती है। परिणामो नामोपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः । विवत्तों नामोपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिः ।

श्चर्यात्—उपादान कारण का सदृश कार्य परिणाम कहलाता है श्रौर विपम कार्य विवर्त । यह साहृश्य श्रौर विपमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार में होती है। दही दृध का परिणाम है श्रौर सर्प रस्सी का विवर्त्त । दही श्रौर दूध की सत्ता एक प्रकार की है, सर्प श्रौर रस्सी की दो प्रकार की। सर्प की सत्ता केवल कल्पना में है, देश श्रौर काल में नहीं।

नहां की सत्ता 'पारमाधिक' या तात्त्विक सत्ता है; इस सत्ता का कमी
'वाध' नहीं होता। स्वम के पदायों की
तीन प्रकार की सत्ताणं 'प्रातिमासिक' सत्ता है, युक्ति में दीखनेवाली रजत की सत्ताणं 'प्रातिमासिक' सत्ता है, युक्ति में दीखनेवाली रजत की सत्ता में ऐसी ही है। 'प्रातिमासिक' सत्तावाले पदार्थ सब
देखनेवालों के लिये एक-ते नहीं होते, उन्हें लेकर व्यवहार नहीं किया जा
सकता। जगत् के कुर्ती, मेज़, वृज्ञ ब्रादि पदार्थों की 'व्यावहारिक' सत्ता
है जो सब देखनेवालों के लिये एक-ती है। स्वम ब्रीर भ्रम के पदार्थों का
बाध या नाश जावतावत्था या ठीक व्यावहारिक ज्ञान से हो जाता है।
जाम्तावत्था के पदार्थ मी, जिनकी व्यावहारिक तत्ता है, तत्त्वज्ञान होने
पर नष्ट हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी के लिये वृज्ञ के ब्रातिरिक्त कोई
सत्पदार्थ नहीं है। जैसे जागे हुये के लिये स्वप्न के पदार्थ मूठे हो जाते
हैं, वैसे ही जानी के लिये जगत् मिच्या हो जाता है। ब्राय पाठक 'विवर्च'
का व्यर्थ जनक गये होंगे। सर्थ रस्ती का विवर्च है क्योंकि उसकी स्ता

<sup>ै</sup> पृष्ट १४१ चेदांतसार में निस्ता है:— सनन्दनोऽन्यया प्रया विकार क्युदीरितः श्रतस्यतोऽन्यया प्रया विवत्तं क्युदीरितः ।

रस्सो से भिन्न प्रकार की है—रस्सी की व्यावहारिक सत्ता है श्रोर सर्प की प्रातिभासिक। इसी प्रकार जगत् ब्रह्म का विवर्त्त है, वृक्ष की पारमार्थिक सत्ता है श्रोर जगत् की व्यावहारिक।

प्रत्यक्ष त्यादि प्रमाणों ने व्यावहारिक सत्तावाले जगत् के पदायों का ज्ञान हो सकता है; वृहा के ज्ञान के लिए श्रुति <sup>ग</sup>ही एक मात्र अवलंब हैं। उपनिपदों में जो परा श्रौर श्रपरा विद्याश्रों का भैद किया गया है, वह शंकर को स्वीकार है। अपरा विद्या की दृष्टि से जीव ग्रीर जड़ पद थं बहुत ने हैं, सनार में भेद है। इसके विना व्यवहार नहीं चल मकता, इनलिए इमे व्यावहारिक ज्ञान भी कह नकते हैं। मद जीवो की एकता और विश्व-तत्त्व के ऐक्य का **गान परा विद्या है। क्यों**कि उपनिषद् इस ज्ञान की शिक्षा देते हैं, इस-लिए उपनिषदों की भी 'परा विद्या' संज्ञा है। परा विद्या वह है जिससे वृक्त का ज्ञान हो ( त्र्राथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते )। इस प्रकार 'पारमार्थिक ज्ञान' ग्रांर 'व्यावहारिक ज्ञान' मे भेद ई। ग्रद्ध त-दर्शन मे इस भेद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। तकीवितिष्ठानात् — मूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य कहते हैं कि एक तार्किक की युक्तियों का दूसरा तार्किक खंडन कर टालता है। मंमार के तीनों कालों के तार्किकों को इकट्ठा करना संभव नहीं है जिससे कि सत्य का निश्चय किया जा सके। इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित है। श्रुति अौर तर्क में विरोध होने पर तर्क को त्याग देना चाहिये।

श्रित कहतो है कि विश्व में एक ही चेतन तत्त्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। यह तत्त्व सत्, नित् श्रीर श्रानंद स्वरूप है। परंतु हमारा व्यावहारिक ज्ञान इसके विरुद्ध साक्षी देता है, इसका क्या कारण है ? शंकर का उत्तर है कि इसका कारण 'श्रध्यास' या मिथ्याज्ञान है।

'जो जैता न हो उसे वैसा जानना' यह श्रध्यास का लच्चग् है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के गुगों का आरोप और श्रध्यास प्रतीति श्रध्यात है। रज्जु में तर्प का दीलना, शुक्ति में रजत की प्रतीति, रेते में जल का अनुभव यह सब अध्यास के उदाहरण हैं। ग्रध्यात का ग्रर्थ है मिथ्याज्ञान ( एतावता मिथ्या ज्ञान-मित्युक्तं भवति—भामती)। श्रीशंकराचार्यं ने ग्रध्यात का लक्षणं स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः 'े किया है। स्मृति-ज्ञान में ज्ञान का विषय उप-स्थित नहीं होता, इसी प्रकार मिष्याज्ञान का विषय भी सद्रुप से वर्तमान नहीं होता । त्वप्न-ज्ञान भी ऋध्यास-रूप है । यथार्थ जान में ज्ञान का विषय जैसा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होता है, उसका कारण परिन्छित्रता, श्रमेकता श्रीर दुःख की प्रतीति होती हैं, उत्तका कारण श्रप्पात है। श्रज्ञानवरा इम श्रात्मा में श्रनात्मा के गुणों का श्रारोय कर डालते हैं और ग्रनात्मा में ग्रात्मा के । हम ग्रात्मा को सुली,दु:खी, कुरा श्रीर त्यूल कहते हैं तथा देह को चेतन । यह जड़ श्रीर चेतन का परत्रराध्यास है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार का श्रय्यान कव श्रीर कैसे संभव हो सका। पहले प्रश्न के उत्तर में शंकर का कथन ई कि यह श्रध्याच श्रमादि श्रीर नैतिर्गक ६ ( स्वामाविकोऽनादिस्यं व्यवहारः— वाचरगति )। दूतरा प्रश्न यह ई--ग्रात्मा में ग्रनात्ना का ग्रप्यात संभव कैते हैं ? शंकर के शब्दों में,

क्यं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽष्यात्रो विषयतदर्माणाम्। सर्वेदि पुरोऽयित्यते विषये विषयान्तरमञ्यत्यति, युष्मत्यत्ययापेतस्य च प्रत्य गात्मनोऽविषयत्वं व्योषि।

<sup>े</sup> देइांन भाष्य सूभिका।

उच्यते, न तावद्यमेकान्तेनाविषयः; ग्रस्मत्यत्यय विषयत्वात्, ग्रप-रोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धः । 3

प्रश्न-कर्ता कहता है कि खात्मा में विषय का, जड़ जगत् का ख्रव्यास कैसे होता है, यह समभ में नहीं खाता। जो वस्तु सामने होती हैं उसी में दूसरी वस्तु का ख्रध्यास किया जा सकता है, रस्सी के सम्मुख होने पर हो उसमें सर्प का भूम हो सकता है; ख्रापके कथनानुसार तो ख्रात्मा विषय नहीं है, प्रमाणों से ज्ञेय नहीं है, फिर उसमें जड़ जगत् ख्रीर उसके धर्मों का ख्रध्यास कैसे संभव है ?

उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं कि श्रात्मा ज्ञान का विषय ही न हो, ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि श्रात्मा श्रन्य विषयों की तरह नहीं जानी जाती, परंतु वह श्रस्मत्यत्यय का विषय है। 'मैं हूँ' इस ज्ञान में श्रात्म-प्रतीति होती है। चेतन्यमय श्रात्मा का श्रपरोक्ष ज्ञान भी है।

यदि चिदातमा को अपरोक्ष न मानें तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, जात) न होने से सारा जगत् भी प्रथित न हो सकेगा और सव कुछ अंघ या अप्रकाश हो जायगा (वाचस्पति)। जगत् जड़ है, वह स्वत: प्रकाशित नहीं है, यदि आतमा को भी स्वत:-प्रकाशित न मानें तो जगत् में कहीं भी प्रकाश न मिल सकेगा।

पाठक देखेंगे कि शंकराचार्य की इन पंक्तियों में आतम-सत्ता सिद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की युक्तिका प्रयोग किया गया है। मीमांसकों में शास्त्रार्थ करते समय वेदांती लेखक कह देते हैं कि आतमा श्रुवि के विना ज्ञेय नहीं है। इसका अभिप्राय यही समभना चाहिए कि आतमा

वही भूमिका।

का स्वरूप श्रुति की सहायता विना प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जा नकता। परंतु ग्रात्मा को सत्ता सिद्ध करने के लिए श्रुति की ग्रपेक्षा नहीं हैं; ग्रात्मसत्ता की सिद्धि शब्द प्रमाण पर निर्भर नहीं है। फिर क्या ग्रात्म-निद्धि के लिए किसी ग्रीर प्रमाण से काम लेना पड़ेगा? वेदात का उत्तर हैं, नहीं। ग्रात्मा स्वयं-सिद्ध हैं, वह किसी प्रमाण की ग्रपेक्षा नहीं करती।

### त्रात्मा की स्वयं-सिद्धता

जैन-दर्शन, न्याय- वैरोपिक, सांख्य योग और मीमासा में भी आतम-सत्ता को अनुमान द्वारा सिद्ध करने की नेष्टा की गई है। आतमा को शरीर, इंद्रियों और मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है। परंतु वेदात आतम-सत्ता की सिद्धि में अनुमान का प्रयोग नहीं करता। जिस अनुमान से आप आज आतमा को सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कल कोई आप से वड़ा तार्किक दोप निकाल सकता है। ईरवर के अनुमान में संसार के विचारकों का एक मत आज तक न हो सका। इसलिए वेदांत-दर्शन अपने चंरम-तत्त्व आतमा की निद्धि के लिए अनुमान प्रमाण पर निर्मर नहीं रहना चाहता।

परंतु किसी न किसी प्रकार की युक्ति तो देनी ही पढ़ेगी। इस युक्ति का निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। संसार के चारे विचारक एक वात पर एक मत हैं, वह यह कि हमें किसी न किसी प्रकार का अनुमव अवश्य होता है। जीवन अनुमृतिमय हैं; तर, रस, गंनव, सर्ग्य, सुख, दुःख आदि का अनुभव, अपनी चेतना का अनुमव, यह जीवन की साधारण घटनाएं हैं। इस घटना के दृढ़ आधार (निंव) पर खड़े होकर हमें दार्शनिक प्रक्रिया का आरंम करना चाहिए। वेदांत का कथन है कि किसी प्रकार का भी अनुमवं स अनुमृति चैतन्य-दान के विना नहीं हो सकती।

यदि ज्ञेय की तरह जाता भी जड़ है, तो ज्ञान या चेतन्य की किरण कहां से फूट पड़ती है ? विश्व-ब्रह्मांड मे अनुभव-कर्ता को निकाल दीजिए ख्रीर ख्राप देखेंगे कि संसार में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐक्य नहीं है, भेद नहीं है । चेतन-तत्त्व के विना विश्व नैत्रहीन हो जायगा (प्रात-मान्ध्यमशेषस्य जगत:—वाचस्पति )। इसलिए यदि ख्राप चाहते हैं कि ख्रापका प्रमाण-प्रमेय व्यवहार चलता रहे, ख्रापके तर्क सार्थक हों, तो ख्रापको ख्रात्मतत्त्व की स्वयं-सिद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए। ख्रात्मा को माने विना किसी प्रकार का ख्रानुभव संभव नहीं हो तकता, इसलिए ख्रात्मा की सत्ता ख्रानुभव या ख्रानुभव त्याप्य, व्यापक के विना घ्रात्मा की सत्ता चापक है ख्रीर ख्रानुभव व्याप्य, व्यापक के विना व्याप्यनहीं रह सकता । ख्रान्म के विना ध्रम की सत्ता संभव नहीं हैं, यह तकशास्त्र का साधारण नियम है । श्री शंकराचार्य लिखते हैं :— ख्रात्माचारात्मोनिराकरणप्रकानपपत्तः ! नह्यात्माऽऽगंतुकः

कत्यित्, स्वयं सिद्धत्वात् । नह्यात्मनः प्रमाण्मपेद्यं सिध्यति । तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाण्गन्यन्याप्रसिद्धप्रमेयसिद्धयं उपादीयंते । ... ग्रात्मातु प्रमाण्गाद व्यवहाराश्रयत्वात्प्रागेव प्रमाण्गादि व्यवहारात् सिध्यति न चेहशस्य निराकरणं मंभवति । ग्रागांतुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम् । य एव हि निराकर्तां तदेव तस्य स्वरूपम् । न ह्यन्नेराप्ण्यमिमना निराक्षियते । ( वेदात-भाष्य, २।३।७ )

दम महत्त्वपूर्ण वाक्य-समूह को हमने उत्तके सीदर्य श्रीर स्पष्टता के कारण विस्तार में उद्भुत किया है। इसका श्रर्थ यहीं है कि 'श्रात्मा होने के कारण ही श्रात्मा का निराकरण संभव नहीं है। श्रात्मा वाहर की चीज़ नहीं है, वह स्वय-मिद्ध है। श्रात्मा श्रात्मा के प्रमाणों ने मिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रयोग श्रात्मा

प्रपने से भिन्न पदायों की सिद्धि में करता है। ग्रात्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का ग्राश्रय है. ग्रीर प्रमाणों के व्यवहार ने पहले ही सिद्ध है। ग्रागंतुक (ग्राई हुई, बाह्य) वस्तु का ही निराकरण होता हैन कि ग्रापने रूप का। यह ग्रात्मा तो निराकरण करनेवाले का ही ग्रापना स्वरूप है। ग्राप्न ग्रापनी उप्णाता का निराकरण कैसे कर नकती हैं। श्रेपन

त्रागे ग्राचार्य कहते हैं कि ग्रात्मा 'मर्चदा-वर्तमान स्वभाव' है, उनका कभी ग्रन्थथा-भाव नहीं होता। पहले सूत्र की व्याख्या में ब्रह्म की सिद्धि भी हसी प्रकार की गई है। सब की ग्रात्मा होने के कारण ब्रह्म का ग्रास्तिक्व प्रसिद्ध ही हैं ( सर्वस्थात्मत्याच ब्रह्मान्तत्व-प्रसिद्धि:— ११११ )। ग्रात्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदांत से विश्य-तत्त्व की सत्ता स्वयं-सिद्ध है। जो ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा में भेद मानते हैं वे ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता-विकाल में भी सिद्ध नहीं कर तकते।

यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। श्रातमा की निद्धि के लिए वेदांत ने जो युक्ति दी हैं वह दर्शनशास्त्र का श्रांतिम तर्क है। जर्मनी फे प्रसिद्ध दार्शनिक कॉयट ने शंकर के ग्यारह सौ वर्ष बाद इसी तर्क ने 'ईग' या श्रानुभव-केन्द्र ( युनिटी श्रांव एपसेंप्शन ) की निद्धि की है। केवल इस युक्ति के श्राविष्कार के कारण ही कॉयट का न्यान बोध्य के धुर घर दार्शनिकों में हैं। कॉयट की युक्ति ट्रांसेंडेयटल युक्ति कही जाती है। शंकर ने इस युक्ति का प्रयोग कई जाह किया है, यद्याय उने कोई विशेष नाम नहीं दिसा है। शंकर के श्रानुवायी भी इस युक्ति के महस्य को भली प्रकार समभति ये। युरेश्वराचार्य कहने हैं:— यतोराद्धिःश्रमाणानां स कर्ष तिः प्रनिष्यति

श्चर्यात् जिससे प्रमाणीं की सिद्धि होती है वह प्रमाणीं ने केने जिद होता । प्रमाता के विना प्रमाणीं की चर्चा व्यर्थ है। याजवत्स्य ने कहा था—विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्, जो सव को ज्ञाननेवाला है उमें किस प्रकार जाना जा सकता है। सूर्य के लिये प्रकाश की प्रावश्यकता नहीं है। प्रमाणों के प्रकाशक ग्रात्मा को प्रमाण प्रकाशित नहीं कर सकते।

ग्रात्मा को स्वयं-मिद्धता वेदात की भारतीय दर्शन को सब से बड़ी देन है। भारत के किया दूसरे दर्शन ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर ज़ोर नहीं दिया। जहा तार्किक-शिरोमणि नैयायिक ग्रानुमान के भरोसे बैठ रहे, वहां वेदातियों ने विश्व-तत्त्व को ग्रात्म-तत्त्व से एक वताकर स्वतःसिद्ध कथन कर डाला।

श्रात्मा की सत्ता तो स्वयं-सिद्ध है परंतु श्रात्मा का विशेष ज्ञान श्रुति

पर निर्भर हैं, यह शंकराचार्य का सिद्धांत है।

श्रात्मा का स्वरूप उनके श्रात्मायियों ने श्रात्मा के स्वरूप को

श्रात्मान द्वारा पकड़ने की कोशिश की है। श्रात्मा सत् श्रीर चित्, है

यह तो श्रात्म-सत्ता के साथ ही सिद्ध हो जाता है; श्रात्मा श्रानंद स्वरूप भी है, यह श्रुति श्रीर श्रात्मान के वल पर सिद्ध किया गया है।

संदोप शारीरक के लखक श्री सर्वज्ञात्म मुनि ने श्रात्मा की श्रानन्द-रूपता

सिद्ध करने की दो युक्तिया दी हैं।

त्रातमा सुन्यस्वरुप इसलिये है कि उसका ग्रोर सुन्त का लक्षण एक ही है; सुन्त का लच्चण ग्रात्मा में घटता है। 'जो वस्तु ग्रपनी सत्ता से ही परार्थता को छोड़ देती हैं उसे मुख कहते हैं।'' सब पदार्थों की कामना मुख के लिये की जाती हैं परंतु सुन्त की कामना किसी ग्रन्य वस्तु के लिये नहा होता, स्वयं सुन्त के लिये ही होती हैं। इसलिए सुन्त वह हैं जो परार्थ या दूमरे के लिये नहीं है। सुन्त का यह लक्षण ग्रात्मा में भी वर्तमान हैं, दमलिए ग्रात्मा सुन्त-स्वरूप हैं। सव चीजें ग्रात्मा के लिये हैं, ग्रात्मा किसी के लिये नहीं है ( संदोप शारीरक, ११२४ )।

सुल का दूसरा लक्षण यह है कि उसमें भी उपाधि-हीन प्रेम होता है; अन्य वस्तुओं का प्रेम औपाधिक हैं। आत्मा में भी उपाधि-शृत्य प्रेम होता है। याजवल्क्य कहते हैं कि आत्मा के लिये ही तब वस्तुएं, पिता, पुत्र, भाषी, धन आदि, प्रिय होते हैं। इस युक्ति से भी आत्मा आनंद स्वरूप है। (१।२५)।

श्री सुरेश्वराचार्य ने श्रात्मा की श्रानंदमयता या दुःख-शूत्यता सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति दी हैं। वे कहते हैं:—

> दुःखी यदि भवेदातमा कः साची दुःखिनो भवेत् । दुःखिनः साक्षिताऽत्रुका साक्षिणो दुःखिता तथा । नर्तेस्याद् विकियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः । घीविकिया सहसाणां साच्यतोऽहमविकियः ।

> > (नैप्कर्म्यसिद्धि, २। ७६, ७७)

यदि श्रातमा को दुःखी माना जाय नो दुःखी होने का, श्रथवा भें दुःखी हूँ, इनका ताक्षी कीन होगा ? जो दुःखी है वह साक्षी (द्रप्टा) नहीं हो तकता श्रीर ताक्षी को दुःखी मानना ठीक नहीं । विना विकार के श्रातमा दुःखी नहीं हो तकता, श्रीर यदि श्रातमा विकारी है तो वह साक्षी नहीं हो तकता । बुद्धि के हजारों विकारों का मैं ताक्षी हूं इत्तिये मैं विकार-हीन है, यह तिद्धांत तांख्य के श्रनुकृत्त ही है।

यदि वास्तव में त्रान्मा नित्य शुद्ध, युद्ध, मुक्त स्त्रमाव है तो उसमें त्रानित्यता, त्राण्डि श्रान्यनता और वंधन का दर्शन भूठा होना नाहिए। श्रान्यास के सद्भाव में यही युक्ति है। यही नहीं श्रानुभव भी श्रास्थान की विद्यागनता की गवाही देता है। उपनिषद् सुधियों के श्रनुभव का शब्दमय वर्णन मात्र हैं। ऋषियों या श्राप्तां के श्रनुभवों का कोई भी साधक श्रपने जीवन में साक्षात् कर सकता है। वेदांत की हिए में तब प्रमाणों की श्रपेक्षा श्रपना श्रनुभव श्रिषक विश्वमनीय है। बहाजान तभी नार्थक है जब श्रपने साथ विश्व-तत्त्व की एकता का व्यावहारिक श्रनुभव लाए। वास्तविक ज्ञान जीवन की प्राभावित करता है; वह साधारण व्यक्ति को गीता का स्थितप्रज्ञ या जीवनमुक्त बना देता है।

अध्यास के लिये यह द्यावश्यक नहीं हैं कि अध्यास के अधिष्ठान ( शुक्ति ) और अध्यस्त पदार्थ ( रजत ) में समता या सादृश्य ही हो । आत्मा में मनुष्यत्व, पशुत्व, बाद्यणत्व आदि का अध्याम होता है, परंतु आत्मा और मनुष्यत्व पशुत्व, या वृाह्यणत्व में कोई नादृश्य नहीं है । इसी प्रकार विपय दोप या करण दोप (इंद्रियादि का दोप ) भी अपेचित नहीं है । अध्यस्त वस्तु का पूर्व संस्कार भी ज़रूरी नहीं है । अध्यास का पुष्कल कारण अशान है; अशान की सत्ता अध्यास को जन्म दंने को यथेष्ट है । अशान, अविद्या या माया यही अध्यास का योज है ।

यदि एक निर्गुण निरंजन, निर्विकार बहा ही वास्तविक तत्त्व है तो

साया

यह जगत् कहा से आया १ एक से अनेक की
उत्पत्ति के से हुई १ भद-श्रन्य से भेदां की सृष्टि
केसे हुई १ पर्वत नदी, वृक्ष, तरह-तरह क जीवित प्राणी एक निर्विशेष
तत्त्व में से केसे निकल पड़े १ एक और अनेक में क्या संबंध है मानवजाति एक है और मनुष्य अनेक इन अनेक; मनुष्यों में जो मनुष्यत्व

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> दे० स<sup>°</sup>रोट सारीरिक, १।२८-३०

की एकता है उसका क्या स्वरूप है । यह दर्शनशास्त्र की प्रथम श्रीर श्रंतिम समस्या है; मस्तिष्क को उलम्मन में डालनेवाली यह प्रमुख पहेली है। न एकता से इनकार करते वनता है न श्रनेकता से, श्रीर दोनों में संबंध सोचना असंभव मालूम पड़ता है। हजारों प्राणियों में एक सी प्रवृत्तियों पाई जाती हैं। जीव-विज्ञान वतलाता है कि प्राणियों की श्रसंख्य जातियों के श्रसंख्य व्यक्तियों में एक ही जीवन-धारा प्रवाहित हो रही है। जातियों के भेद तात्त्विक नहीं हैं; एक जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाती है। प्राणि-वर्गों का यह जाति-परिवत्त न ही विकास है। मछली श्रीर वन्दर धीरे-धीरे मनुष्य वन जाते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि प्राणियों के भेदों में व्यापक ज को यह एकता क्या है, उसे कैसे समभा जा सकता है ?

क बिता लिखकर कि निर्चल नहीं येट सकता, श्रपनी किवता उसे किसी को नुनानी ही पड़ेगी। श्रालोचकों की भिड़कियां सहकर भी साहित्यकार साहित्य-रचना से वाल नहीं श्रा सकता। जेल जाकर भी गेलिलिशों को यह घोषणा करनी हो पड़ी कि पृथ्वी। सूर्यमंडल के चारों श्रोर घूमती है। हम श्रपने सत्य श्रीर सांदर्य के श्रनुभव को छिपाकर नहीं रख सकते। हमें विधाता ने ही परमुखांपंथी बनाया है। समाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एकांत बास का श्रानंद मनुष्य के लिये नहीं है। योगी भी किसी से योग चाहता है। हम पूछते हैं कि हम में एक-दूसरे के श्रांतर में प्रवेश करने की इतनी प्रवल उत्कंटा क्यों है हम सांक हमें एकता के लग्न में बाँध हुये हैं श्रीर हम में भेद क्यों है, हम संघपे श्रीर घृणा-द्रेप में क्यों फँतते हैं, यह भी विचारणीय विषय हैं।

वेदांत का उत्तर है कि जगन् के दो कारण हैं; एक तास्त्रिक और

दूसरा श्रतात्विक या श्रनिर्व चनीय। श्रभेद का कारण हम में ब्रह्म की उनिश्यित है श्रीर भेद का कारण हमारी श्रविद्या है। एक ब्रह्म की सत्ता खंड-खंड होकर दीखती है। नाम-मप के योग ने एक श्रनेक हो जाता है। ब्रह्म जगत् का विवर्त्त कारण है श्रीर विश्व के विवर्त्तों का कारण श्रविद्या या माया है। साख्य की प्रकृति के समान मावा जगत् का उपा-दान कारण है। जगत् माया का परिणाम है श्रीर ब्रह्म का विवर्त्त । कुछ बिद्धान् यो भी कहते हैं कि माया-सचिव (माया युक्त) ब्रह्म ही जगत् का कारण है। मूल वात यह है कि माया की उपस्थित के कारण निर्गुण श्रीर श्रखंड ब्रह्म नामरूपात्मक जगत् के रूप में परिवर्तित प्रतीत होने लगता है।

माया या श्रविद्या मेरी या श्रापकी चीज़ नहीं है; वह सार्य जिनक श्रीर सार्य भीम है; वह ब्रह्म की चीज़ है । माया को मैने या श्रापने नहीं बुलाया, वह श्रमादि हैं श्रीर स्वाभाविक हैं । श्राप में श्रीर मुक्त में मेद डालने वाली यह माया कव श्रीर कहा से श्राई, यह कोई नहीं वता सकता । श्रापको पाठक श्रीर मुक्ते लेखक किसने वनाया, कोई नहीं कह सकता । स्त्री, पुरुप, वालक, युद्ध, ईं ट श्रीर पत्थर का भेद माया की सिष्ट हैं । यह माया न सत् हैं न श्रमत्, यह श्रविच चनीय हैं । माया का कार्य जगत् भी श्रविच चनीय हैं । मर राधाकृष्ण्म् कहते हैं कि माया वदातियों की 'ब्रह्म श्रीर जगत् में मंचध वना सकने की श्रशक्ति या 'श्रक्षमता' का नाम हैं । क्रिंशचयन लेखक श्रक्ताई कहता है कि रहस्यचादी की एकता की श्रनुभृति उसे भेदों को 'माया' कहने को वात्य करती हैं ।

<sup>े</sup> वेदांत एएड साहर्न थाट, पु० १०६

जो श्रनादि श्रीर भावरूप (पानिटिव) है, जो ज्ञान से नष्ट हो जाती है, जो सत् श्रीर श्रसत् से विलक्षण है, वह श्रज्ञान है, वह माया है । 'भावरूप' का श्रथ यही है कि माया 'श्रभावरूप' नहीं है, उसकी सत्ता है (श्रभावविलक्षणस्वमात्र विवक्षितम्)।

माया या श्रज्ञान में दो शिक्त यां हैं, एक श्रावरण-शिक्त श्रीर दूसरी विद्तेष शिक्त । श्रपनी पहली शिक्त के कारण माया श्रातमा के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती हैं; श्रपनी दूसरी शिक्त के वल पर वह जाात के पदार्थों की स्टिण्ट करती हैं। श्री सर्व जनुनि कहते हैं।

> त्राच्छाच विक्षिपति संस्फ्ररदात्मरूपम् जीवेश्वरत्य जगदाकृतिभिमृ पेव । त्राज्ञानमावरण्विभ्रमशक्तियोगात् त्रात्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन ॥ सं० शारीरक ११२० ।

श्रयीत् श्रात्म-विषयक श्रीर श्रात्माश्रयी श्रवान श्रात्मा के व्योतिर्मय रूप को दक कर श्रपनी विभूमशक्ति से श्रात्म-तत्व को जीव, ईश्वर श्रीर जगत् की श्राकृतियों में विक्षित कर देता है। सर्व वसुनि के गुरु सुरेश्वरा-चार्य भी श्रवान शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं।

थोड़ी देर के लिये हम भी 'त्राज्ञान' शब्द का प्रयोग करेंगे। त्राज्ञान का स्राप्त्रय स्त्रनादि स्त्रीर भावरूप है, वह ऊपर कहा जा स्त्रोर विषय जुका है। प्रश्न यह है कि (१) स्त्रज्ञान रहता कहां है, स्त्रज्ञान का स्त्रास्त्रय क्या है; स्त्रीर (२) स्रज्ञान किसका है, स्त्रज्ञान का विषय क्या है। स्रज्ञान ब्रह्म का है, या ब्रह्म-विषयक है, इस विषय में प्रायः मतेक्य है। वाचराति के मत में स्रज्ञान का स्त्रास्त्रय की वाचराति के मत में स्त्रज्ञान का स्त्रास्त्रय की सम्मति में स्त्रज्ञान का स्त्रास्त्रय स्त्रीर विषय दोनों ब्रह्म है। ( स्त्रास्त्रयत्विषयत्वमागिनी,

निर्विभाग चितिरेव केवला—सर्व जमुनि )। सं द्वेप-शारीरक में वाच-स्पति के मत का खरडन किया गया है। सर्व ज़मुनि कहते हैं, . . पूर्व सिद्धतमसोहि पश्चिमो

नाश्रयो भवति, नापि गोचरः ।१।३१६ ।

श्रज्ञान जीव से पहले की वस्तु है श्रीर जीव का कारण है; श्रज्ञान पूर्व-सिद्ध है, जीव वाद को श्राता है। इसलिए जीव श्रज्ञान का न श्राश्रय हो सकता है, न विषय। इसी प्रकार जड़-तत्त्व भी श्रज्ञान का श्राश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ जगत् भी जीव की तरह श्रज्ञान से उत्पन्न होता है। कार्य श्रपने कारण का श्राश्रय या विषय कभी नहीं वन सकता।

वाचरपति के श्रनुयायियों का उत्तर है कि यह प्रश्न करना कि 'जीव पहले या श्रज्ञान' व्यर्थ हैं, वीज श्रीर 'श्रंकुर की तरह उनका संवंध श्रनादि हैं। पहले श्रविद्या थी जिससे जीव उत्पन्न हुश्रा, यह कथन मूमात्मक हैं। ऐसा कोई समय न था जब जीव नहीं थे, इनलिए जीव को श्रविद्या का श्राक्षय मानने में कोई दोप नहीं हैं।

वास्तव मे माया और अविद्या एक ही वस्तु हैं। शंकराचार्य ने
स्टिट का हेतु वताने में दोनो शब्दो का प्रयोग
माना और अविद्या किया है। वहान् की भूमिका में उन्होंने
अध्याम का निमिन्न मिथ्याज्ञान को वतलाया है जो अविद्या का पर्याद हैं। 'कृत्सन-प्रमित्त' नामक अधिकरण ने भाष्य में भी बहा के अनेक
रूपों को अविद्या-किश्त वतलाया है (अविद्याकिष्यतक्ष्पभेदाभ्युपगमात्-

े दे ० पंचपादिका विवर्ण (विजयानगरम् संस्कृत सीराज़ ), १० ३२ भाष्य-कारेणचाविद्या सायाऽविद्यानिका मायाशिक्तिरिति तजनतज्ञ निर्देशात् । टीकाकारेण चाविद्या मायाऽचरमिन्युकस्यात् ।..... २!१।२७)। कहीं-कहीं वे माया शब्द का प्रयोग भी करते हैं। 'जैसे मायावी अपनी फैलाई हुई माया में नहीं फँछता वैसे ही ब्रह्म जगत् के नानात्व से स्पर्श नहीं किया जाता'। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकरा-चार्य ने माया और अविद्या दोनों शब्दों का प्रयोग विना अर्थभेद के किया है। साधारण भाषा में अविद्या का मतलव विद्या या जान का अभाव समभा जाता है। ऐसी अविद्या वैयक्तिक और अभावरूप है। परंतु वेदांत की अविद्या सावजनिक और भावरूप है। वस्तुतः जोव या वद्य पुरुषों के दृष्टिकोण से वही माया है। 'अविद्या' का संवंध जाता या विषयी से अधिक है और 'माया' का ज्ये या विषय से। अविद्या बुद्धि का धर्म है और माया का स्वयं ब्रह्म से संवंध है। माया ब्रह्म की श्रांक है। लोकनत अथवा लौकिक प्रयोग का ध्यान रखते हुए ही शायद वाद के वेदांतियों ने अविद्या और माया में भेद कर दिया। शुद-सन्व-प्रधान माया है और अविद्या 'जीव' की।

त्रविद्योपाधिको जीनो न मायोपाधिको खलु । मायाकार्यगुण्च्छना वृह्यविष्णुमहेश्वराः ॥

त्रर्थात् जीव त्राविद्या की उपाधिवाला है. मादा की उपाधिवाला नहीं। मादा के गुणों से त्राच्छन तो त्रसा, विष्णु और महेश्वर (श्वव) हैं। 4

<sup>े</sup>विवरणकार के मत में भाषाश्रीर श्रविद्या एक हैं, पर व्यवहार-भेड़ से विजेप की प्रधानता से भाषा श्रीर श्रावरण की प्रधानता से श्रविद्या संज्ञाहें तस्मालत श्रोक्याद्यृद्धव्यवहारे चैक वावगमाद्कि सिम्मिप वस्तृति विजेप-प्राधान्येन साया श्राच्छाद्रनप्राधान्येनाविद्योति व्यवहारभेदः। वही, पृ० ३२।

श्रविद्या शब्द के प्रयोग से जीवगत दोप की प्रतीति होनी है। जीव का दोप जीव तक ही सीमित होगा श्रीर उसने श्रलग श्रीस्तत्ववान न हो सकेगा। परंतु श्रविद्या ऐमी नहीं है। मुफे जो पर्वत दिखाई देता है, वह मेरे वैयक्तिक द प के कारण नहीं। संसार के श्रीर प्राणियों को भी पर्वत दीखता है। श्रविद्या व्यक्ति का नहीं सावभीम दोप है, श्रव्यांट का पान है। ज्यों ज्यों वेदात दशन का विकास होता गया त्यो-त्यों श्रविद्या वा माया की भावरुपता पर श्रधिक ज़ोर दिया जाने लगा। पद्मपाद ने श्रविद्या को 'जड़ास्मिका-श्रविद्या-शक्ति ' कहका विणित किया है। वाचस्पति के मत में श्रविद्या श्रीनवचनीय पदार्थ हैं (श्रविद्याचिद्या)। सुरेश्वर श्रीर तवज्ञमुनि श्रज्ञान को श्रावरण श्रीर विज्ञेप शक्तिवाला श्रनादि भाव पदार्थ समभते हैं। श्रविद्याया माया का भावात्मक स्वरूप व्यक्ति के मिध्या ज्ञान श्रीर जगत् के जड़त्व में श्रीभव्यक्त होता है।

'भामती' के मगलाचरण में श्री वाचस्पित मिश्र ने ब्रह्म को ग्रविद्यामूलाविद्यः ग्रीर तूलाविद्या
क्रिय-सिचव (दो ग्रविद्याग्रो से सहचिरत)
क्रथन किया हैं। जगत् की व्यावहारिक नत्ता
का कारण मूलाविद्या है, यह ग्रविद्या मुक्ति से पहले नष्ट नहीं होती।
परतु क्र ग्रीर सच, भ्रम ग्रीर यथार्थज्ञान का भेद व्यावहारिक जगत् के
ग्रतगत भी हैं, उसका कारण तूलाविद्या है। तूलाविद्या का ग्रर्थ 'व्यावद्याविक ग्रज्ञान' नमकना चाहिए। परमाथ-सत्य की दृष्टि से शुक्ति-ज्ञान
भी भ्रम हैं जब कि व्यावहारिक दृष्टि से शुक्ति-ज्ञान यथार्थ ज्ञान या नैया-

<sup>े</sup> घ्रज्ञानमिति च जड़ात्मिकाऽविद्या शक्तिः पश्चपादिका (विजयानगरम् संस्कृत सीरीज् ), पृ० ४ ।

यिकों की प्रमा है और रजत-ज्ञान भ्रम । शुक्ति में रजत-ज्ञान या रजत के अध्यास का कारण त्लाविद्या है; ब्रह्म में शुक्ति अध्या तम्पूर्ण व्यावहारिक जगत् का अध्यास मूलाविद्या का परिणाम है। त्ज्ञाविद्या का नाश सतर्क निरीक्षण, विज्ञान अध्या प्रत्यच्च आदि प्रमाणों की सहायता से होता रहता है, किंतु मूलविद्या विना ब्रह्म-ज्ञान के नष्ट नहीं हो सकती । 'उपाधिसहित चैतन्य का आच्छादन करने वाली अविद्या का नाम त्ला विद्या है।'

शंकराचार्य के श्रुँनुसार जगत् का निमित्त कारण श्रीर उपादन कारण दोनों 'ईश्वर' या 'सगुण ब्रह्म' या 'कार्यब्रह्म' क्या जगतिमध्यां है ? है। जगत् का उपादान ईश्वर है श्रीर विवतों-पादान ब्रह्म। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है श्रीर कुम्हार निमित्त कारण रस्सी तप का विवतोंपादान है। वाचरनित के मत में ब्रह्म जगत् का कारण है श्रीर श्रविद्या या माया सहकारी कारण। वेदांत परिभाषा की सम्मति में जगत् का कारण माया को कहना चाहिए। सर्वज्ञमुनि के मत में श्रद्धितीय ब्रह्म ही जगत् का कारण है। प्रश्न यह है कि क्या इनमें से किती मत के श्रनुसार जगत् मिथ्या है ? उत्तर में 'हां' श्रीर 'न' दोनों

१ ग्रपने 'विवेक च्डामणि' ग्रंथ के कुछ स्थलों में तो श्री शंकरचार्य ने जगत् को 'जत' तक कह डाला है 'सन् ग्रह्म का सब कार्य सत् ही है' (सर्मह्मकार्य सकक्षं सदेव—श्लो०२३२) 'जैसे मिटी के सब कार्य मिटी ही होते हैं, वैसे ही सन से उत्पन्न यह सब कुछ सदात्मक ही है' (मृत्कार्य-सक्लां घटादि...मृष्मात्र मेवाभित: तदुवासउजनितं सदात्मकि वं सन्मात्र मेवालिलम्—श्लोक २४३) "क्यमसतः "सज्जायत" वाक्य में भी जगत् को सत् कहा गया है।

कहे जा सकते हैं। प्रश्नकर्ता 'मिथ्या' राज्य से क्या समफता है इसी पर उसके प्रश्न का उत्तर निर्भर है। जगत् इस यार्थ में मिथ्या नहीं है कि उसकी 'सत्ता' नहीं है। जगत् की 'सत्ता' है, व्यावहारिक सत्ता है, इसमें कोई वेदांती स्वप्न में भी इनकार नहीं कर सकता। शश-श्रंग ग्रीर त्याकाश-पुष्प की भांति जगत् ग्रसत् या शह्य नहीं है। शकर के मत में तो भ्रम ग्रीर स्वप्न के पदार्थों में भी एक प्रकार को सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम-ज्ञान भी वस्तु-शह्य या निविषयक नहीं होता। परंतु यदि मिथ्या का पारिभाषिक ग्रथं समभा जाय तो संसार को मिथ्या कहने में कोई दोप नहीं है। मिथ्या का पारिभाषिक ग्रथं है ग्रनिवंचनीय ग्रथीत् मत् ग्रीर ग्रसत् से भिन्न। सत् का ग्रथं है 'त्रिकालावाधित'। इस ग्रथ में ग्रवश्य मंसार मिथ्या है।

विज्ञानवाद का लगड़न करते हुये, ''वैधम्यीं न स्वप्नादिवत्'' (२।२।२६) गृत्र के भाष्य में शकर ने स्पष्ट कहा है कि जगत् स्वप्न के समान नहीं है। वे निखते हैं:—

वैधम्यहि भर्वात स्वप्नजागरितयोः । कि पुनवेंधम्यम् ? वाधावाधा-विति त्रमः । वाध्यतेषि स्वप्नोपनक्य वन्तु प्रतिवुद्धस्य....... प्राप्त च समृतिरेपायस्त्वपनदर्शनम् । उपलब्बिस्तु जागगित दशनम् । तत्रेवं मति न राक्यते वक्कुंमध्या जागरिनो प्रतिविधरपलित्य व्याप्तवप्नोपनिध्यतिस्यु-भयोगस्तरं स्वयमनुभवता । (२।२।२६)

श्रिभीत् स्वानदशा श्रीर जाशतदशा के धमों (स्वतःप) में भेद हैं। यह भेद क्या हैं (धाव हाता' श्रीर 'बाव न होता'। स्वप्त के पदाशीं या जाशत दशा में बाध ही जाता है...एक श्रीर भी भेद हैं। स्वप्त-दशन स्मृतिस्प हें श्रीर जाशाकाल को 'अपलिब्न' ने भिन्न है। इस प्रकार रवप्त श्रीर जाशा के भेद का स्वयं श्रमुभव करते हुये यह कहना श्रीक नहीं कि 'जायत काल की उपलब्धि फूँटी हैं, उपलब्धि होने के कारण स्वप्न की उपलब्धि की तरह'।

जगत् की स्वतंत्र सत्ता का इससे श्रन्छा मण्डन श्रीर क्या ही सकता है । भारतीय वेदांत भी वधार्थवादी है श्रीर भारतीय वधार्थवाद में श्रीदर्शवाद श्रीत-प्रोत है । वास्तव में जीवन पर दृष्टि रखना भारतीय-दर्शन का एक विशेष गुण है । पाटक, देखेंगे कि उपर्युक्त भाष्य-खण्ड में श्री शंकराचार्य ने गौड़पाद की कारिका का खण्डन किया है। १

ईश्वर, तगुण ब्रह्म, श्रपर ब्रह्म श्रीर कार्य ब्रह्म श्रद्धेत-वेदांत में पर्यायवानी शब्द हैं। हम कह नुके हैं कि माया की
ध्रेवर - उपाधि से ब्रह्म ईश्वर वन जाता है। इस प्रकार
ईश्वर की सत्ता व्यावहारिक जगत् की सता के नमान है। व्यावहारिक
हिंद ते ईश्वर श्रीर जगत् दोनों की संत्ता है श्रीर ईश्वर जगत् का
'श्रिमिश्न निमित्तीपादान कारण' है। ईश्वर ही विश्व की सत्ता का श्राधार
है; यही मत गीता का भी है। 'माया' में सतीगुण की प्रधानता है।
संख्य की प्रकृति की माया स्वतः जगत् को उत्पन्न नहीं कर सकती। माया
ईश्वर की शिक्त है; ईश्वर के श्राक्षय से वह स्विट करती है। गीता
कहती हैं—मयाध्यन्तेण प्रकृतिः ख्वते सन्तरान्तरम् श्रर्थात् मेरी श्रव्यक्षता
में प्रकृति चर श्रीर श्रन्थर जगत् को उत्पन्न करती है। पाटक पूर्छेंगे कि
क्या श्रद्ध ते वेदांत का ईश्वर श्रन्जानी है। वेदांत का उत्तर कुछ इस प्रकार
होगा। श्रन्जानी होना श्रीर सर्वन्नता व्यावहारिक जगत् की चीक़ हैं।
परमार्थ-सत्त की हिंद ते उक्त प्रश्न ही व्यथ है। व्यवहार-जगत् में ईश्वर

१सौट्पादीय कारिका ।२।४।

त्रज्ञानी नहीं, सर्वज है। ईश्वर माया का स्वामी है न कि टास। ईश्वर के ऊपर माया की त्रावरण-शक्ति काम नहीं करती । ईश्वर को नदैव सब वातों का ज्ञान रहता है। ईश्वराश्रित माया अपनी विक्लेप शक्ति के कारण संसार की उत्पति का हेत. वनती है। ब्रह्म-तत्त्व की एकता ग्रीर जगत के मायिक स्वरूप का ज्ञान ईश्वर में सदैव ग्हता है। ईश्वर मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति का आदर्श और श्रद्धा-भक्ति का विपय है। ईश्वर में अनंत जान, भ्यनंत सौंदर्य स्रोर अनंत पवित्रता है। हमारे नैतिक जोवन का स्रादर्श संकीर्णता को त्याग कर सबको स्रपना रूप जानना श्रीर सव से समान व्यवहार करना है। नैतिक-जीवन की ऊँचाई पर पहुँच कर हम अपने ग्रौर समाज के, नहीं-नहीं ग्रपने ग्रौर विश्व-ब्रह्माङ के स्वार्थ में भेद करना छोड़ देते हैं। विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण हो जाता है, विश्व का हित ही हमारा हित । यह त्यादर्श भगवान में नित्य चरितार्थ है। वे विश्व की ग्रात्मा हैं, विश्व का कल्याण-साधन ही उनका एकमात्र कार्य है। इसीलिये भगवान् का अवतार होता है, इसी-लिये वे तरह-तरह की विभृतियों में ग्रापने की प्रकट करते हैं। सर्वज ईश्वर ने वेदो की रचना को है त्र्रौर मनुष्य को प्रकाश दिया है। ईरवर की भक्ति से ज्ञान और ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है जिसका निश्चित ग्रांत मोक्ष है।

परंतु यह याद रखना चाहिए कि वेदात का ईश्वर बहा की अपेक्षा कम तात्विक है। ईश्वर का संबंध व्यावहारिक जगत् से हैं और ज्ञानियां के लिए ईश्वर-भक्ति अपेक्षित नहीं है। जानी की कात-दर्शिनी दृष्टि में जगत् के समान ईश्वर की भी पारमार्थिक मत्ता नहीं है; ईश्वर भी बहा का एक विवर्ष (ऐपियास) है। यही बेहले का भी मत है।

ग्रविद्या से ससक होकर, ग्रविद्या की उपाधि से, वृहा का विशुद्ध

चैतन्य-स्वरूप जीव वन जाता है । प्रत्येक जीव के साथ एक ग्रंतःकरण की उपाधि रहती है । इसीलिए जीव परिन्छिन्न ग्रौर ग्रन्थ हैं । ईश्वर में ग्रिविद्या नहीं हैं, पर ग्राविद्या ही जीव का जीवन है । ग्राविद्या में रजोगुण ग्रौर तमोगुण की प्रधानता है तथा सतोगुण की न्यूनता (मिलनसन्व प्रधानाऽविद्या)। ईश्वर में वैयक्तिक त्वार्थ नहीं हैं, सारा त्रहांड उसका शरीर है ग्रौर सारे त्रहांड का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ है। परंतु जीव का ग्रपना ग्रालग स्वार्थ है। जिसके कारण वह कत्तीं, भोका, बुद्ध ग्रौर साधक वनता है। कुछ के मत में ग्रंत-करण में त्रहा का प्रतिविव ही जीव है। इस मत में ईश्वर, माया में त्रहा के प्रतिविव का नाम है। विद्यारण्य के ग्रातुसार मन में त्रहा का प्रतिविव जीव है, ग्रौर सारे प्राणियों के वासना संस्कारों-सहित माया में त्रहा का प्रतिविव ईश्वर है। पंचपादिका-विवरण का लेखक जोव को ईश्वर का प्रतिविव मानता है।

कुछ विचारकों के मत में वास्तव में जीव एक ही है और उपाधि एक और अनेक अविद्या है। एक ही जीव है और एक ही शरीर। जीववाद शेप जीव और शरीर उक्त एक जीव की कराना छिए या स्वप्न-मात्र है। अथवा, एक मुख्य जीव हिरएयगर्भ हैं, शेप जीव हिरएयगर्भ को छायामात्र हैं। स्वयं हिरएयगर्भ ब्रह्म का प्रतिविंव. है। इस दूसरे मत में जीव एक हैं और शरीर अनेक। इन शरीरों में

<sup>ै</sup> प्रतिविग्वो जीवः विग्वस्थानीय ईश्वरः—सिद्धांतलेश- (विजया नगरम्), ए० १७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० २०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहीं, पृ० २१

सव में ख्रवास्तिविक जीव हैं। एक जीववादियां का एक तीनरा समुदाय भी है जिसके ख्रनुमार एक ही तीव बहुत में शरीरों में रहता है। वह मारे मत शाकरभाष्य के विरुद्ध हैं जहां जीवों की खनेकना का न्यष्ट प्रति-पादन है। खनेक जीववादियों में भा इना प्रकार मतभेद हैं, परंतु हमारी हिष्ट में इन नव मतों का दार्शनिक महन्व बहुत कम है। एक ख्रिनिव-चनीय तस्व अविद्या की धारणा ही ख्रद्ध न-देदात की मौलिक मुभा है।

श्राप्य दोक्षित ने 'निद्ध'तलेश' के श्रागंभ में लिखा है कि प्राचीन श्राचार्य एक श्रद्वितीय नत् पढार्थ बद्धा के प्रतिपादन में ही 'वश्रेष हिन्द रखते थे, ब्रह्म ने जगत् के विवत्त किन प्रकार या किन कम में उदियत होते हैं, इसके वर्णन में उनकी श्रिमिकिव कम थी; इसोलिए नवीन लेखकों में मतभेद उत्पन्न हो गये। इन्हा मतभेदों का प्रदर्शन श्रप्य दीक्षित के 'निद्धातलेश संग्रह' का वर्ण्य विषय है। वास्तव में चैतन्य-तस्व की एकता श्रोर श्रविद्या की धारणा यही श्रद्धीत-वेदांत के दी महत्वपूर्ण निद्धात हैं। श्रन्य वर्णां का स्थान गीए हैं।

अग हम नाक्षि ज्ञान ग्रौर वृत्ति-ज्ञान का भेट वता चुके हैं। साक्षी का ग्रांप है देखनेवाला। नाक्षी व्रद्या, ईश्वर ग्रौर ज्ञाव ताना में भिन्न वतलाया जाता है। उपाधि-श्रूत्य चेतन तन्व का नाम व्रद्य हैं; वह तत्त्व ग्रानःकरण की उपाधि से ज्ञादी वन जाना है। नाबी बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित मात्र करता है। 'जीव' का बुद्धि-वृत्तियों में ग्राधिक घनिष्ठ सबध हैं; जीन में कतृत्व ग्रौर मंक्तित का ग्रामिमान भी होता है। साक्षी ईश्वर में भी मिन्न हैं, ईश्वर

<sup>े</sup> वही, पृ० २१

<sup>े</sup> राधाकृरणन्, भाग २, पृ० ६०५-६०३

कियाशील है और साक्षी निष्किय । यह इमने आफ्को विद्यारचय स्वासी का मत सुनाया ।

ऐसी परिस्थितियों में मतभेद होना स्वासाविक है । कौमुदीकार के मत में ईश्वर का एक विशेषरूप ही साक्षी है । उपनिषद के दो पक्षियों में एक स्वादिण्ट फल खाता है और दूसरा केवल देखता रहता है । पहला पक्षी जीव है और दूसरा ईश्वर । शकराचार्य के अथों मे इन दोनों मतों के पक्ष में उद्धरण मिल सकेंगे।

वेदात-परिभाषा के मत में जीव ही एक दृष्टि से 'साक्षी' है और दूनरी दृष्टि से 'बीव' ग्रयित कत्तों ग्रीर मोक्का। ग्रंतःकरण से उपहित चैतन्य ताक्षी है। यह साक्षी प्रत्येक व्यक्ति। में ग्रवगं-ग्रवग हैं। वहीं ग्रंतःकरण जिसका धर्म है वह प्रमाता या-जीव है। जीव ग्रीर ग्रंतःकरण का संबंध, साली ग्रीर ग्रंतःकरण के संबंध से ग्रंधिक धनिष्ट हैं। सिद्ध तलेश के ग्रनुसार-ग्रंतःकरण विशिष्टः प्रमाताः तदुपहितः साक्षी। विस्त प्रकार नाक्षी का व्यक्तिगत शरीर से संबंध होता है, हमी प्रकार ईश्वर का संपूर्ण जगत से संबंध है। यह मत भी ग्रन्य मतों से ग्राधिक विद्य नहीं है।

विशुद्ध ब्रह्म ही शरीर, ग्रंतःकरण ग्रादि की उपाधि से जीव हो जीव के शरीर; जाता है। कर्नु त्य-ग्रीर भोकृत्व-संपन्न जीव कें पंचकीश तीन शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर है जों दीखना है ग्रोर भरने पर जिसका दाह-संस्कार किया जाता है, स्वप्न ग्रीर सुपुति में स्थूलशरीर कियाहीन हो जाता है; यह प्रत्येक जन्म में वहलंता

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> सिद्धांतलेश, पृ० ३३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० ३४

रहता-है। पंच ग्रामेंद्रिय, पांच कमेंद्रिय, मन, बुद्धि और पांच ।प्राण मिलकर सूक्ष्म शरीर वनाते हैं। यह सांख्य के लिंग-शरीर के समान है। अज्ञान को उपाधि, जो मुपुति में भी वर्तमान रहती है, कार्ण-शरीर है। यह कारण-शरीर मुक्ति से पहले नहीं क्रुटता।

'जीव को पान कोशों में लिपटा हुआ भी बतलाया जाता है । अन्न-मय, प्राणमय, मनोमय, विंजानमंय श्रीर श्रानंदमय यह पाच कोश है। मोक्ष-दशा में यह कोश नहीं रहते । अन्नमय कोश स्यूल शरीर है, प्राण-मय, मनोमय श्रीर विज्ञानमय कोश सूच्म शरीर के तत्त्व है। शकरा-चार्य के मत में आनंद सह का स्वरूप नहा है; 'आनदमय' भी एक क्रीश है। वेदात के 'त्रानंदमयाधिकरण' की शकर ने दा व्याख्याएं की हैं। बृह्म त्र्यानंदमय है, यहां सूत्रों का स्वाभाविक ग्रर्थ है। इसके विरुद्ध ब्रानेक त्राचेप उठाकर स्त्रकार ने उनका खडन किया है। परंतु शकर के मत में ब्रह्म ग्रीर श्रानंदमय एक नहीं हैं। तैत्तिरीय मे ही, जहा: जगह-जगह ब्रह्म की त्रानंदमय कहा है, ब्रह्म की त्रानद का 'पुच्छ स्रीर प्रतिष्ठा' भी वतलाया है (ब्रह्म पुञ्छ प्रतिष्ठा) ब्रानंद के हिस्सी का भी वर्णन है। पिय उतका सिर है, मोद दाहिना पत्त, प्रमोद दूसरा पक्ष, त्यानद त्यात्मा क्रोर बहा पृंछ या प्रातेष्टा।' इस प्रकार बहा व्यानदमय से भिन्न है। रामानु इ का मत सूरकार के अनुकृत है। 'सोऽकामयत' (उसने इच्छा की) -किया का कर्ता 'श्रानंदमय' हां हो सकता है। बहा शब्द न्युंसक िंग है, उसका 'सः' (पुलिङ्ग 'बह') से निर्देश नहीं हो सकता। 'मय' प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है न कि विकार अर्थ में। हमें रामानुज को व्याख्या ज़्यादा स्वामाविक श्रीर संगत मालूंग पड़ती हैं। श्रपनी रूपकमयी भाषा नें बहा को ग्रानं (की प्रतिष्ठा कह कर भी उपनिपद् उसे बहा से भिन्न नहीं समभते । ब्रहा का त्रानंदमयत्व उपनिपदां की काव्यमय शैती के त्राधिक

त्रमुक्त है। कविं-हृदय विश्व-तत्त्व को निरानंद नहीं देख सकता, भले हो वह दार्शनिक बुद्धि के ऋधिक श्रमुक्त हो ।

अपना 'विवेक चूड़ामणि' में कांव शकरा वार्य ने वृह्म को 'निरंतरा-नंद रसस्वरूप' कह कर वर्णन किया है (देखिये, श्लोक २३६) पर तु उसी अंथ में दार्शनिक शंकर ने आनंदमय का कोश होना सिद्ध किया है। (श्लोक, २११)।

पूर्य का सहस्रों घटो, निदयों और समुद्रों में प्रतिविव पड़ता है।

श्रवच्छेदवाद और

पक पूर्य अनेक होकर दीखता है; स्थिर सूर्य लहरों

प्रतिविववाद में हिलता हुआ प्रतीत होता है। घड़ों को नण्ट

कर दीजिए, निदयों और समुद्रों को हंटा दोजिए, तो फिर एक ही सूर्य
रह जाता है। इसी प्रकार अविद्या में ब्रह्म के अनेक प्रतिविव वास्तविक

प्रतीत होते हैं, वास्तव में ब्रह्म अनेक या विकारी नहीं हो जाता।

अविद्या के नण्ट होते ही ब्रह्म का यथार्थ स्वकर प्रकाशित हो उठता है।

यह 'प्रतिविववाद' है। रूपक के सैं र्य के कारण ही कुछ विचारकों ने

इसे स्वीकार कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है।

श्रवच्छेदवाद के समर्थक श्रधिक हैं। त्यं की तरह श्रह्म साकार नहीं हैं जिसका कहीं प्रतिवित्त पड़े। श्रविद्या की उपाधि ही वृह्म के दूमरे क्यों में भासमान होने का हेतु हैं। श्रवच्छेद श्रीर परिच्छेद लग-भग समानार्थक हैं। श्रविद्या की उपाधि से श्रवच्छिदन या परिच्छिन्न वृह्म जीव श्रीर जगत वन जाता है। श्रवच्छेदक का श्रर्थ है सीमित कर देनेवाला। श्रज्ञान से श्रवच्छिन्न श्रह्म खंड प्रतीत होता है। दोनों वादों' में शब्द मात्र का भेद हैं। वेदांत की मृल धारणाएं — त्रह्म श्रीर प्रविद्या दोनों में वर्तमान हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> 'विवेकचृढ़ानिए', के शंकर की कृति होने में स देह हैं।'

'ब्रह्म मत्य है, जगत् मिथ्या है छोर जीव ब्रह्म से निन्न नहीं है, यही

महावावयों वेदान की शिक्षा का. एक लेखक के मत में,
का छर्थ सारश हैं। जो नन्य पिंड (शरीर) में है, वही

ब्रह्मांड में है, जो शरीर का छाधार है वही जगत् का भी छाधार हैं।
'ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता हैं 'प्रारंभ में केवल एक

छादितीय सत् ही था' इत्यादि धृतिया जगन की एकता घोषित करती
हैं। श्रुति के महावाक्त्य वतलान हैं कि जीव छौर ब्रह्म एक ही हैं। 'में

बह्म हूं' 'यह (ब्रह्म) तृ हैं' 'यह छात्मा बह्म हैं' (छाहं ब्रह्मास्मि, तत्व
मिस, छायमात्मा ब्रज्ञ) इत्यादि वाक्त्य नित्यशुद्ध छौर नित्यमुक्त ब्रह्म तथा
वंधन-प्रम्त जीव की एकता कथन करते हैं। प्रश्न यह है कि ब्रह्म छौर
जीव जैसी भिन्न वस्तुछो की एकता नमभ में किस प्रकार छा सकती हैं?
श्रुति के वाक्त्यों का तात्वर्य हदयगम ही केमे हो सकता है? छात्यंत भिन्न

धर्मवाले 'तत्पदार्थ' (ब्रह्म) छौर 'त्व पदार्थ' (जीव) का ऐक्त्य मन पर

छानानी से छाकित नहीं हो सकता।

वेदातियों का कहना है कि श्रु नि-वाक्यों का श्रभियाय लक्षणाश्रों की महायना ने जाना जा मकता है। जहा शब्दों का मीधा वाच्यार्थ लेने ने वाक्य का श्रधी-बोध न हो, वहा लक्षणा में श्राशय जाना जाता है (तात्पर्यानुत्पत्तिलंक्षणाबोजम्)। शब्दों का मधारण श्रधी वाच्यार्थ कहलाता है; लक्षणा की महायता ने जो श्रधी मिलता है उसे 'लिनिताधी' कहते हैं। महावाक्यों के श्रधी-दोध के लिये तीन लक्षणाश्रों का जान श्रावर्थक है श्रधीन् जहल्लक्षणा, श्रजहल्लक्षणा श्रीर जहट जहल्लक्षणा। पहली दो को 'जहत्क्वाधी' श्रार श्रजहल्क्षणा भी कहते हैं नीसरी इन्हीं दो का मेल हैं।

जहत्म्वार्थी—'गंगा में गाव हैं' इस वाक्य का वाच्यार्थ विरोध ग्रस्त

है। गंगा-प्रवाह में गांव की स्थिति संभव नहीं है। इसलिये उक्त वाक्य का 'गंगा के तट पर गांव' है' यह अर्थ करना चाहिए। यहां गगा' शब्द का वाच्यार्थ, कोश-गत अर्थ, छोड़ देना पड़ा, इस लिये इसे जहत्स्वार्था लक्षणा का उदाहरण कहेंगे। जहत् का अर्थ ईत्यागता हुआ वा त्यागती हुई, जहत्स्वार्था का मतलब हुआ 'अपने अर्थ को छोड़ती हुई,।

त्रजहत्स्वार्थी या अजहत्त्वक्षणा—इस लक्षणा में भी वाच्यार्थ में परिवर्तन करना पड़ता है परंतु वाच्यार्थ को सर्वया छोड़ नहीं दिया जाता । 'शांणो गच्छित' शोण जाता है. इस वाक्य में शोण का वाच्यार्थ 'लाल' है। परंतु इतने से काम नहीं चलता, इस्रिलए 'शोण' में लच्चणा करनी पड़ती है। शोण का लक्षितार्थ हुआ 'लाल रंग का घोड़ा'। इस प्रकार शक्यार्थ या वाच्यार्थ का परित्याग नहीं हुआ क्योंकि घोड़े का रंग लाल है। शोण का अर्थ लक्षणा की सहायता से शोणत्व या लालिमा-विशिष्ट अश्व-द्रव्य हो गया, जिस से वाक्य सर्थक प्रतीत होने लगा।

जहदजहत्त्वस्ता।—इस लक्षणा में वाच्यार्थ का एक अंश छोड़ना पड़ता है और एक अंश का महत्त होता है। इस प्रकार इसमें 'जहती' और 'अजहती' दोनों के गुण वर्त्त मान हैं। 'जिस देवदत्त को मैंने काशी में देखा था उसी को अब मथुरा में देखता हूँ' यहाँ काशीस्थ देव-दर्त और मथुरा-िस्थत देवदत्त की एकता का कथन है। परंतु पहले देवदत्त और दृसरे देवदत्त के देश-काल ने भेद है। पहली वार जब देवदत्त को देखा था तो वह और देश तथा और तमय में था; अब वह दृसरे तथान और दृसरे काल में है। दोनों देवदत्तों की एकता तभी समभ में आ सकती हैं, जब हम दोनों में से देश-काल के विशेषण हटा लें। इस प्रकार 'तत्कालीन' और 'एतत्कालीन' तथा 'काशीस्थ' और 'मथुरास्थ' की विशेषताओं को वाच्यार्थ में से घटा देना पड़ता है। शेष वाच्यार्थ ज्यों का रखे। रहता है और दो देवदत्तों की एकता समभ में आ जाती है।

वेदांतियों का कथन है कि जीव श्रीर ब्रह्म की एकता वताने वाले महा-वाक्यों का श्रम्य भी इसी प्रकार, जहदजहरूलक्षणा से, समक्त में श्रा मकता है। 'जीव' श्रीर 'ब्रह्म' 'त्वन्' श्रीर 'तन्' के वाच्यार्थ में में उन गुणों को घटा देना चाहिए जो दोनों में नुत्य नहीं हैं। प्रत्यक्त्व श्रथवा चैतन्य गुण जीव श्रीर ब्रह्म दोनों में समान हैं। इस प्रकार उनकी एकता हृदयगम हो सक्ती है।

वेदांत के श्रालोचको का जयन है कि वेदात में व्यावहारिक श्रथवा

वेदांत की साधना;
मोचावस्था

प्राप्त ने के लिए किमी प्रकार का प्राप्ताहन नहीं
देता। कतस्याकर्तव्य का विचार नीची श्रीणी के मनुष्यों के लिये है,
शानियों के लिये नहीं। वैयक्तिक श्रीर नामाजिक कर्तव्य जानी के लिये
नहीं है। वेद के विधि-वाक्य भी शानी की दृष्टि में श्रथ-हीन है। जिसकी
दृष्टि जगत् को मिथ्या देसती है, जो नंनार के नारे व्यवहारों को श्रताह्यक मानता है, वह विधि-निषेध का पालन करने को वास्य नहीं हो नकता।
इस प्रकार वेदात-दर्शन मामाजिक जीवन का धातक है।

उत्तर में हमे निवेदन करने. है के यद्यपि वेदात प्रवृत्ति-मार्ग में निवृत्ति मार्ग को अ घट नमन्तना है. तथानि नैतिक-जीवन का परित्याग उन की शिक्षा नहीं है। वस्तुनः वेदात को हिए में विना नैतिक गुणो—यम, नियम, ज्ञादि का धारण 'कये जान-प्राप्ति न भव नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति तो दूर की बात हैं. चित्र-हीन को बन्न की जिज्ञामा करने का भी अधि कार नहीं है। 'ग्राथातो प्रक्ष जिज्ञामा' पर भाष्य करते हुये श्री शंकरा-चार्य ने 'ग्रार्थ' का ज्ञानर्थ ज्ञाब जिज्ञामा है। प्रक्ष जिज्ञामा का ग्राधिकारी वहीं हो मकता हैं (१) जो नित्य और ग्रानित्य के भेद का विवेक

कर चुका है; (२) जिसे इहलोक क्रीर परलोक के भोगों से वैराग्य हो गया है; (३) जिसमें शम-दम (मन ग्रीर इंद्रियों का निग्रह) ग्रादि संगत्तियाँ वर्तमान हैं। ग्रीर (४) जिसे मोक्ष को उत्कट ग्रामलाया है।

नान कोरी बुद्धि का विषय नहीं है। ज्ञान के लिए चतुर्भ खी साधना की त्रावश्यकता है। घृणा, द्वेप, स्वार्थपरता त्रौर पक्षपात को जीते विना हृदय भृमि तैयार नहीं हो सकती, जिसमें ज्ञान का नीज वीया जा सके। संसार को मिथ्या या अतात्त्विक करने का ऋर्य : मूठ, कपट, आइंबर और मिघ्यादम्भ को प्रथय देना नहीं है। यह ठीक है कि ज्ञानी के लिये श्रति के विधि-निपेध नहीं है (निस्त्रेगुएये पाय विचरतः को विधिः को निपेधः--शुकाष्टक), पर हमें इस विचार का ग्रानर्य नहीं करना त्याहिए। 'ज्ञानी के लिये कोई नियम या वंधन नहीं हूं' इसका क्या अर्थ है श्रिज्ञव शुल-शुरू में कवि-छात्र कविता करना पार भ करता है अयवा चित्रकला का विद्यार्थी चित्र-रचना की ग्रम्यांस करता है तव उन्हें पिगल और रेखा-शांस्त्र के ग्रानेक कंठिन नियमों का वड़े मनोवंग से पालन करना पड़ता है। धीर-धीरे जब वे छात्र काव्य कला ग्रीर चित्राङ्कर्ण भे निपुर्ण होंने लगते हैं तब उन्हें उन नियमों का पालन साधारण बात मालूम पड़ने लगती है - वे विना ननोयोंग के नियमानुकूल काम करने लगते हैं। अपनी कलाओं के पूरे 'मास्टर' या पंडित बन जाने पर उन्हीं छात्रों को काव्य श्रीर चित्रं-कला के नियमों की परवाह भी नहीं रहती। तंब वे जो कुछ लिख या खींच देते हैं वंही कविता और चित्र हो जाता है; उनकी कृतियां त्वयं ऋपने नियमों की सृष्टि करने लगती है और उनके लिये शास्त्रों के वंधन नहीं रहते । इसी प्रकार सच्चरित्रता और साधुता के पंडितों को तदाचार के नियम तिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने एक बार अपनी स्वार्फ-मावना का समूलीच्छेद कर लिया हैं उसे कर्त व्य विषयक शिक्षा की ऋषेक्षा नहीं रहती। ज्ञानी के विधि-निषेध से परे होने का यही यथार्थ अभिमाय है।

गीता में जिसे स्थितप्रज कहा है वही वेदात का कर्तव्य-वंधनां से मुक्त ज्ञानी है। गीता के अनुसार ज्ञानी को भी लोक-कल्याण के लिये कमें करने चाहिए। ज्ञानी कमें करे या न करे, इसके ज्ञानीपन में कोई भेद नहीं पड़ता। परंतु ज्ञानी कमी पाप कमें में लिप्त हो सकता है, इसकी संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी महाकित के छंदोभंग करने की। ज्ञान हाने के वाद साधक केवल प्रारव्ध कमों के भोग के लिये जीवित रहता है। उस दशा में उसे 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति में जो मुख ख्रीर शांति है वह केवल परलोक की वस्तु नहीं है; उसका अनुभव इसी जन्म में विना वहुत विलंब के हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान का महत्त्व अनुभव से परे नहीं है।

मोक्ष-प्राप्ति के लिये वेदात विशेषरूप से अवण, मनन और निर्दि ध्यासन का उपदेश करता है। ये तीनो ही ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने के साधन हैं। ब्रह्म की अनुभूति ही वह ज्ञान हैं जो प्रविद्या को नष्ट कर देता है। यह ब्रह्मानुभव भा बुद्धि को एक दृत्ति है, इसलिये अवण आदि साधनों से उत्पन्न की जा सकती है। यह दृत्ति उत्पन्न होकर अज्ञान की रूसरी वृत्तियों को नष्ट करके हं यं भी नष्ट हो जाती है। जैसे अप्रिम ईं धन को जलाकर शात हो जाती है। वैसे हा यह दृत्ति अन्य दृत्तियों को नष्ट करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाती है।

मोक्ष पर श्रप्पय दीक्षित के विचार बड़े महत्व के हैं। उनका मत है

<sup>े</sup> देखिये निवरणप्रमेयसंबह्द १०२१२, श्रनुभवो नाम बहासावात्कार-फलकोऽन्त-करणवृत्तिमेदः । एवं सामती १०३१, (१।१।४)

मोल के विषय में अप्यय कि 'पूर्ण मुक्ति' वैयक्तिक नहीं, सार्वजनिक दीक्षित का मत विज है। जब तक सब जीव मुक्त न हो जायं तब तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। अन्य जीवों के बंधन में रहते हुये एक दूसरे प्रकार की मुक्ति संभव है। इस दूसरे अप में मुक्त जीव को ब्रह्म-लोक या ईश्वर-भाव प्राप्त हो जाता है, जिसका वेदांत के अंतिम अध्याय में वर्णन है। आत्मेक्य का सिद्धात यो भी स्वार्थपरता के लिये चातक है, उसके साथ ही यदि साधक यह भी जान ले कि विना जगत् की मुक्ति हुये उसकी मुक्ति नहीं हो सकती तो उसका वैयक्तिक साधना में विशेष आग्रह न रहे। सारी मानव-जाति, नहीं नहीं, सारे प्राणि-वर्ण को साथ लेकर ही हमें सावना करनी है। वोधिसत्वों के आदर्श के अनुसार संपूर्ण विश्व के प्राण्यों को मुक्ति दिलाए विना अपना मोक्ष स्वीकार करना भी पाप है। इसीलिये 'वोधिसत्वों' का पृथ्वो पर अवतार होता है, इसीलिये भगवान कुप्ण को भी लोक-संग्रह के लिये कर्म करना पड़ता है।

त्रप्य दीक्षित ने अपने मत की पुष्टि में शांकर भाष्य से उद्धरण दिया है। परंतु यदि यह शंकर का मत न भी हो तो भी उसके महत्त्व में कोई कमी नहीं पड़ती। वस्तुतः साथना वैयक्तिक हो भी नहीं सकती। क्या शंकराचार्य ने संसार के कल्याण के लिये अपना भाष्य सही लिखा? क्या उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि से एक राष्ट्र को लाभ नहीं पहुँचाया? कृष्ण की गीता ने कितने हृदय को सांत्वना दी है? जब कोई साधु, महात्मा या विद्वान् लोगों में अपना मत फैलाने की कोश्यिश करता है तव वह, जात या अज्ञात-भाव से, मानव-जाति को अपने साथ साधना

<sup>ै</sup> देखिये सिद्धांतलेश (विजयानगरम् संस्करण), पृ०१११ तथा श्रागे। व तस्साव्यवत्सर्वमुक्ति परमेरवरभावी मुक्तस्य, वही, पृ० ११२।

करने का निमंत्रण देता है। विश्व-मण्डित्य के कवि नाटककार श्रीर श्रीपन्यासिक भी यही साधना कर रहे हैं। प्रयोगशालाश्रों में जीवन वितानेवाले वैज्ञानिक भी इसी में संलग्न हैं। सभी हृदयों में त्रहा की ज्योति छिपी हैं, श्रीर सभी उमें श्रीमञ्चक्त करने का यल कर रहे हैं। किसी का यल श्रधिक तीत्र श्रीर न्यप्ट हैं; किसी का कम । सभी एक मार्ग के पथिक हैं, सभी एक ही श्रात्म-मीटर्य के श्राक्पण में पड़े हैं। ऐसी दशा में किसी को किसी ने घूणा करने की जगह भी कैसे हो सकती हैं?

## सातवां अध्याय

## विशिष्टाहें ते अथवा रामानुज-दशन

त्राजकल के स्वतंत्र विचारकों की हिण्ट में यह प्रश्न विशेष महत्त्व का है कि उपनिपदों की ठीक व्याख्या शंकर ने की है या रामानुज ने। ग्राज हम शंकर ग्रीर राजानुज के भाष्यों का श्रध्ययन उन्हीं के मत की जानने के लिये करते हैं, वादरायण का मत जानने के लिये नहीं। वादं-रायण ही बड़े या ब्यादरणीय हों, ऐसा ब्राग्नह हमारा नहीं हैं, जिसके लेख ने महत्त्वपूर्ण विचार हो वही वड़ा है। परंतु फुराने विचारों के ग्रंहेती ग्रौर विशिष्टाहैतियों के लिये उक्त यस्त वड़े महत्त्व का है। उपनिपदी के ब्रध्याय में हम देख चुके हैं कि उनमें ब्रह्म के नगुण ब्रीर निर्गुण दोनों प्रकार के वर्गान पाये जाते हैं। इन विरोधी वर्णनों का सामंजस्य केंने किया जाय ? शंकर ने उपितपदों के परा और अपरा विद्या के भेदं को ग्राने श्रनुकृत व्याख्या करके इस समस्या को इल कर लिया । जहीं ब्रह्म को नगुगा कहा गया है, वह व्यावहारिक दृष्टि से, वास्तव में ब्रह्म निर्मुण है। निर्मुण्ता की प्रतिपादक श्रुतिया भी बहुत हैं (ग्रारूपवदेव हि तंत्प्रधानत्वात् ब्रह्मस्त्र)। 'व्यावहारिक' और 'पारमार्थिक' का वह भेद रामानुज को स्वीकार नहीं है। बहा एक ही है, 'पर' 'श्रपर' मेद से 'हो प्रकार का नहीं। ब्रह्म निर्मुण नहीं, समुख है। जन श्रुति ब्रह्म की

<sup>ी</sup> निशिष्टाहोंत नत की श्रीस प्रदाय भी कहते हैं।

निर्गुण कहनी है तब उसका ताल्पर्य ब्रह्म को दोप या दुष्ट-गुण्-हीन कथन करना होता है। ब्रह्म में प्रकृति के गुण् नहीं हैं, बद्धजीवों के विशेष गुण् भो नहीं हैं। श्रुति के सगुण वर्णनां में पता चलता है कि ब्रह्म अशेप कल्याण्मय गुणों का आकार है। ब्रह्म में अनत ज्ञान, अनत मॉटर्य और अनत करुणा है। ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं हैं; माया में संसक्त ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहते। जिम ईश्वर की भक्ति और शरणागित का उपदेश आर्थ-अंथों में मिलता है वह ब्रह्म में भिन्न या नीची कोटि का नहीं। ईश्वर की केवल व्यावहारिक मत्ता ही नहीं हैं, वह गरमार्थ-तत्त्व हैं। इमी प्रकार जगत् तथा जोवों को सत्ता भी केवल 'व्यावहारिक' नहीं हैं। अद्देत-वेदात का मबसे बड़ा दोप यही हैं कि वह ईश्वर, जोव और जगत् में वास्तविक सत्ता छीन कर उन्हें ब्रह्म का विवक्त मात्र' वतला डालता है।

श्रद्धेत मत को वीद्धिकता रामानुज को सह्य नहीं है। उन्होंने साधा-रण जनता के मनोभावों को दार्शनिक भाषा में श्रमिक्यक करने की वेष्टा की। मनुष्य के व्यक्तित्व में बुद्धि के श्रितिरिक हृदय का भी स्थान है। मनुष्य प्रम, श्रीर भिक्त, पूजा श्रीर उपासना, श्राकाक्षा श्रीर प्रयत्न करने-वाला है। उसके प्रम, भिक्त, पूजा श्रीर उपासना से सबद्ध भाव भूँ ठे हैं, उसके प्रयत्नों में वास्तविक वल नहीं है, उसके वंधन श्रीर मोक्ष सच्चे नहीं केवल व्यावहारिक हैं, उसको श्रातमा श्रीर परमात्मा पारमार्थिक सत्ताए नहीं हैं, यह मिद्धात मानव बुद्धि को व्याकुल श्रीर स्तब्ध करनेवाले हैं। हमार जीवन में जो श्रव्छे श्रीर खुरे, पाप श्रीर पुर्ण्य का संवर्ष चलता रहता है वर क्या कूटा है! हमारे व्यक्तिन्व को केवल व्यावहारिक' कहना उसे 'कुछ नहीं यह मिथ्या' कहने का ही शिष्ट टग है। शंकर का व्यावहारिक श्रीर मिथ्या का भेद मनुष्यों के मामान्य बुद्धि में नहीं धॅमता; जगत को मिथ्या करना श्रून्यवाद का श्रवलवन करना है। जन-माधा-

रण मिथ्या का अर्थ 'शून्य' ही समभते हैं। विज्ञानभिन्न जैसे विद्वान् भी शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध (छिपा हुआ शून्यवादी) कहने से नहीं चृके । शंकर का मायावाद हमारे प्रचलतम नैतिक प्रयत्नों और गृहतम भिक्ति मायावायों को मदारी के खेल जैसा मां द्वा करार दे देता है। शंकर की दृष्टि में जीवन की जटिल समस्याओं में कोई गंभीरता नहीं है, जीवन एक बाजीगर का तमाशा है, ब्रह्म के मनोविनोद की सामग्री है। हमारे खुल, दुल और आकांक्षाएं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वौद्धिक औरनैतिक जीवन, हमारे विचार और भावनाएं किसी में कोई तत्त्व नहीं है; सब मिथ्या है, सब कुछ माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है।

लेकिन ऐसे निर्गुण, निर्मम और निष्ठ्य ब्रह्म को लेकर हम क्या करें ? यह ब्रह्म नो हमारे दुख-दद से विचिलित नहीं होता, जिस तक हमारी ब्राह्में की गर्मी नहीं पहुँ चती, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, जिसके न कान है न ब्रॉलें, न बुद्धि है, न हृदय, उस ब्रह्म का हम क्या करें ? ऐसे ब्रह्म से किसी प्रकार का संबंध जोड़ना संभव नहीं है। यदि हम माया के पुतले हैं तो हम जो कुछ करें सब माया ही है। फिर श्रुति के विधि-निर्पेध ब्रच्छे बुरे का उपदेश किस लिए हैं ? श्रुति की ब्राह्में का क्या ब्रह्में है । जान को खोज भी किस लिए ? बंधन, मोक्ष और मोंस की इच्छा, साधक, और साधना सभी तो मिय्या है।

रामानुज का मत है कि जीव श्रीर जगत् की वास्तविक, पारमाधिक, सत्ता माने विना काम नहीं चल सकता। यदि हमारे जीवन का कोई मूल्य है, यदि सुष्टि-प्रक्रिया विद्यंत्रा-मात्र नहीं है, तो हमारे प्रयत्नों का सेत्र जगत् भी सत्य होना चाहिये। तो क्या:रामानुज श्रनेकवादी हैं ? नहीं वे श्रद्धत्वादी हैं; किंतु उनका श्रद्ध ते शंकर ने भिन्न है, वह विशिष्ट स्टादित है। विशिष्ट का विशिष्ट का

(विशिष्टस्य विशिष्टरूपेणाद्वेतम् —वेदांत देशिक ) । ऋदितीय वस विशिष्ट पदार्थ है, जोव श्रोर प्रकृति उनके विशेषण् हैं, इस विशिष्ट क्ष रूप में ब्रहा ही एकमात्र तत्त्व है।

वैष्णव धर्म का इतिहास ऋौर साहित्यं तो वहुत प्रचीन है, यद्यपि उसे दार्शनिक स्राधार देने का बहुत-कुछ श्रेय श्रीरामानजाचार्य को है। ऋग्वेद में विष्णु एकं साधारण सौर देवता थे। घीरे-धीरे उनका महत्व वढ़ा। साथ ही एक 'भाग' नामक देवता भी 'भगवत्' या भगवान् ने परिवर्तित होकर प्रसिद्ध हो गए श्रौर भागवत धर्म की नींव पड़ी। महाभारत में भागवत-धर्म का वर्णान है। भागवत धर्म का विकसित रूप वैष्ण्व धर्म वन गया, विष्णु ग्रीर भगवान् एक हो गये। कुछ काल वाद, कृष्ण को विष्णु का ग्रवतार मान लिया जाने पर, कृष्ण-पूजा भी वैष्णव सप्रदाय का ऋंग वन गई। ईसा से पहले-पहले भागवत धर्म दक्षिण में प्रवेश कर चुका था। भगवान् कृण्ण की भक्ति तो उत्तर भारत में भी यहुत प्रसिद्ध है श्रीर इस प्रकार भारतवर्ष मे वैष्णव सप्रदाय का प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है। भारत को साधारण जनता राम श्रीर कृष्ण की उपासक है: शिव तथा श्रन्य देवा-देवतात्रों का स्थान वाद को है। कम से कम उत्तर भारत में इस समय शैवो श्रीर वैप्णवों का विरोध नहीं है। इस विरोध को मिटाने में तुलसी दास जी का काफो हाथ रहा है। उनकी 'शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहिं न पावा' जैसी उक्तियो का उत्तर भारत के धार्मिक हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

रामानुज के पहले के वैष्णव-शिक्षकों में दक्षिण के यामुनाचार्य ग्रौर नाथमुनि के नाम मुख्य हैं। वैष्णव-संप्रदाय के माननीय ग्रंथ दो प्रकार के हैं, इसी से वैष्णवों का साहित्य 'उभय वेदांत' कहलाता है। वैष्णव लोग वेद, उपनिपद् ब्रह्मस्व और भगवद् गीता को तो मानने ही है; इन के त्रितिक वे पुराणों श्रीर तामिल मापा के कुछ ग्रंथों को भी प्रमाण मानते हैं। यही वैक्एवों के 'त्रागम' हैं। यामुनाचार्य ने 'त्रागमों' का प्रामाएय सिद्ध करने के लिये 'ग्रागम प्रामाएय' ग्रीर 'महापुरुष-निर्णय' लिखे । 'सिद्धित्रय' ग्रांर 'गीतार्थ-संग्रह' भी उनके प्रसिद्ध ग्रंय हैं । रामा-नुज का 'श्री भाष्य' वेदांत सुत्रों की प्रसिद्ध व्याख्या है । सुदर्शन भट्ट ने भाष्यः पर 'श्रतिप्रकाशिका' लिखी। इसके श्रतिरिक्त रामानुज ने गीता-भाष्य; वेदार्य-संग्रह, वेदांत-सार, वेदांत-दीप त्रादि भी लिखे हैं। रामानुज के वाद विशिष्टादेत संप्रदाय का प्रचार करनेवालों में श्री वेंकटनांथ 'या वेदांत देशिक (१२५० ई०) का नाम सद से प्रसिद्ध हं, वेदांत-देशिक ग्रानेक विषयों के प्रकारड पंडित ये। उन्होंने ग्राह्वेत मतं का वड़ा युक्ति-पूर्ण खएडन किया ग्रौर विशिष्टाईत के सिद्धांतों की शृंखलित व्याख्या की । उनके मुख्य प्रंय तत्त्व-टीका ('श्रो भाष्य' की ग्रमम्पूर्ण व्याख्या), तात्पर्य-चंद्रिका ( गीता-नाप्य पर टोका ) 'तत्व मुक्ता कलाप' श्रीर 'शंतदृपणी' हैं। अंतिम ग्रंथ में अईत-वेदांत की कड़ी तमीक्षा है। वेदांत-देशिक ने 'सेश्वर मीमांला' ग्रंथ भी लिखा है। श्री निवासाचार्य (१७०० ई०) की 'यतीन्द्र-मत-दीपिका' में रामानुत के मिद्धांतों का संक्षित और सरला वर्णन है। रामानुज ने उपनिपदों पर भाष्य नहीं लिखा । श्रठारहवीं शताब्दी में रंग रामानुज ने कुछ उपनिपदों पर विशिष्टाइ ते के त्रानुकृता टोका की।

हिंदू-धर्म के इतिहास पर रामानुज का व्यक्त ग्रौर विस्तृत प्रभाव पड़ा है। ग्रह्मतवाद के त्रालोचक ग्रौर मिक्सार्ग के प्रचारक रामानुज के विशेष कर ने ऋणी है। मध्याचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्त्र, रामानद ग्रादि पर रामानुज के विशिष्टाद ते का प्रभाव स्पष्ट लिखत होता है। . . . . रामानुज के मत में प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ग्रौर ग्रागम यह तीन ही प्रमाण

' हैं। अनुगान-वाक्य में पाच नहीं तीन ही अवयव प्रत्येच प्रकर्गा होने चाहिए, पहले तीन या बाद के तीन। साख्य स्रोर वेद त की भाँ ति यहा भी 'प्रत्यक्ष' का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। रामानुज का निश्चित सिद्धात है कि निर्विशेष या निर्णुण वस्तु का ज्ञान नही हो सकता । यदि खद्दैत-वेदात की नरह ब्रह्म की निर्गुण माना जाय तो बल अर्जय हो जायगा। जानने का अर्थ है वस्तु को किसी 'विशेष' या 'गुएए' से संवद समकता । नैयापिको के मत में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्त् की जाति ल्लादि विशेषताल्ली का ल्रानुभव नहीं हाता। रामानुज का मत इसने भिन्न है। ये भो निर्विकल्पक श्रीर सविकल्फ का भेद मानते हैं, परंतु दूतरी प्रकार । केवल वस्तु की नत्ता (सन्भावता) का यहण नहीं हो नकता, इमलिये मानना चाहिए कि निर्विकत्यक प्रत्यक्ष में भी पदार्थों के नुगों का कुछ बोध ग्रयश्य होता है। गाय के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मे अह गाय है' ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान स्विकत्यक से भिन्न किन प्रकार है १ स्विकत्पक प्रत्यक्ष में 'यह भी गांव हैं, यह (स्त्रनेकों में ते) एक गांव हैं' इत प्रकार का जान होता है । फ्रत्येक बस्तु का जो पहलो बार प्रत्यक्ष होता है वह निर्विकल्पक होता है। निर्विकत्यक ज्ञान भी जटिल है। रामानज जाति या सामान्य को ग्रमग पदार्थ नहा मानने । व्यक्तियों में नाहश्य होता है जिसे देखकर हम 'जाति' या 'मामान्य' की धारणा वनाने हैं। जाति केवल वीदिक पदार्थ है।

जब अंतिया बहा को निगु ए बताती हैं तब वे बहा में कुछ गुएों का अभाव कथन करती हैं, उनका व्यभाव यही होता है कि बहा में अन्य गुए हैं। बहा-साद्यात्वार बिना भक्ति और उपामना के नहीं हो सकता। तत्त्व-तान भी बिना भगवान् की कृषा के नहीं होता और भगवान् की कृषा बिना भक्ति तथा उपामना असंभव है।

रामानुज का भ्रम-विषयक सिद्धांत 'सत्ख्याति' कहलाता है। संख्याति स्थातियों के विषय मे दो श्लोक स्मरणीय हैं। ग्रात्म-ख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा। तथाऽनिर्वचन-ख्यातिरित्येतत्ख्यातिपंचकम् ॥ योगाचारा माध्यमिकास्तथा मीमासका ग्रापि। नैयायिका माथिनश्च प्रायः ख्यातीः क्रमाष्ट्रगुः॥

श्रधीत् योगाचार, माध्यमिक, मीमांसक, नैयायिक श्रीर केंद्रांती कमशः श्रात्मख्याति, श्रसत्ख्याति, श्रख्याति, श्रन्यया-ख्याति, श्रीर श्रीनर्वचनीय-ख्याति के समर्थक हैं। रामानुज के श्रनुयायी इन सव स्यातियों को दोपपूर्ण मानते हैं श्रीर श्रपनी सत्ख्याति का प्रतिपादन करते हैं।

पाठकों को याद होगा कि ऋह त-वेदांती हर जान को सविषय के मानते हैं। परंतु जान के विषय की तत्ता प्राप्तिमासिक, व्यावहारिक ऋौर पारमाधिक भेद से तीन प्रकार की हो सकती है। रामानुज सत्ताओं के इस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते। सत्ता एक ही प्रकार की है। परंतु वे भी ऋह ते के इस सिद्धांत को मानते हैं कि प्रत्येक ज्ञान का विषय होता है। यही नहीं, प्रत्येक विषय सिवरोप या गुणवाला भी होना चाहिए, ऋन्यया उसकी प्रतीति न होगी। इसका यह ऋषे हुआ अमजान का भी विषय सत् होता है, वास्तिवक होता है। शिक में जो रजत दीखती है उसकी वास्तिवक सत्ता होती है।

यहां पाठक मंत्रेप में वेदांत का 'वंचीकरण' सिद्धांत समक्त लें । जिन महाभूतों (स्थूल भूतों) का प्रत्यक्ष होता है उनमें से प्रत्येक में दूसरे भूत मिले रहते हैं। स्थूल पृथ्वों में खाठवां-खाठवां भाग जल, वासु खादि का है ख्रीर रोप खपना। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक पदार्थ में पांचों भूत वर्त्त मान हैं। वहीं पंचीकरण-प्रक्रिया है। शुक्ति में रजत के परमागु वर्त्त मान हैं, इसलिये रजत का प्रत्यक्ष भी 'सत्पदार्थ' का प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार रेते में जब-कण उपस्थित है ग्रार मृग-मरीचिका ग्रमत् का जान नहीं हैं। यतीन्द्रमत दीपिका कहती हैं,

श्रतः मर्व ज्ञानं सत्य सिवशेपिविषयन, निर्विशेष वस्तुन । S श्रहणात् । श्रश्चीत् सव ज्ञानं (ज्ञानमात्र) सञ्चा श्रौर सिवशेष पद ार्थ का होता है, निर्विशेष वस्तु का शहण नहीं होता। इसका सीचा श्रुप्य यह है कि भ्रम या मिथ्या ज्ञान की वास्तव में सत्ता ही नहीं है। भ्रम की यह व्याख्या सर्वथा श्रमंत्रोषजनक मालूम होती है। पंचीकरण सिद्धांत क्या हुश्चा, जादू हुश्चा, जो किसी वस्तु को कुछ दिखला सकता है। यदि पंचीकरण इतना व्यापक श्रौर प्रभावशानो है तो रस्सो में हाथों का भूम क्यों नहीं होता, साप का ही क्यों होता है। श्रीर श्रीक से सर्प का भ्रम क्यों नहीं होता ! सरख्यांति भूम की व्याख्या नहीं करता उसकी सत्ता ही उद्घा देती है। यथार्थ श्रोर श्राधार्थ ज्ञान में भेद किये विना काम नहीं चल सकता। सरख्यांतिचादियों से एक राचक प्रश्न किया जा सकता है— एया भ्रम से वचने की कोशिश करनी चाहिए ! यदि हां, तो वह 'कोशिश सफल कैते हो सकती है !

रामानुज के मत में प्रमा उस यथार्थ (वस्तु-सवादो) ज्ञान को कहते हैं, जो व्यवहारानुग भी है अर्थात् जिसके अनुसार व्यवहार करने से सफलता हा सफती है (यथाविष्यत व्यवहारानुगुणज्ञानं प्रमा)। स्वप्त के प्रदार्थ भी सत्होते हैं परंतु स्वप्न-ज्ञान व्यवहार मे काम नहीं आता। रामानुज के अनुपार स्वप्न के पदार्थों का स्वष्टा ईश्वर है, जीव नहीं। फिर तिभिन्न व्यक्तियों के स्वप्न भिन्न-भिन्न क्यो होते हैं। क्योंकि स्वप्न के पदार्थों की सृष्टि जीवों के कमीनुसार होती है। अपने शुभाशुभ कमीं के अनुरूप ही जीव अच्छे बुरे स्वप्न देखता है। यह मत मनोविज्ञान के प्रतिकृत है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य की अव्यक्त चेतना या अनिभव्यक्त मार्गासक जीवन की गुप्त वासनाएँ ही स्वप्नों का कारण होती हैं। अईतमत में भी स्वप्न जीव की सुष्टि होते हैं परंतु रामानुज का कहर यथायंवाद उन्हें स्वप्न-पदायों को काल्पनिक कहने से रोकता है।

रामानुज की सम्मित में पूर्व और उत्तर मीमांसा में कोई विरोध नहीं है। वेद के कमें-काएड, उपासना-काएड और ज्ञान-कांड सभी का महत्त्व है। रामानुज का मत कोई नवीन मत नहीं है; उनका दावा है कि व्यास, वोधायन, गुहदेव, भासिव, ब्रह्मानंद, द्रविड़ार्य, पराङ कुश नाय, पासुना-चार्य आदि प्राचीन शिक्षकों ने जो श्रुति की व्याख्याएं की हैं, वे उनके मत अनुकूल हैं। उन्होंने प्राचीनों की शिक्षा को पुनरुजीवित मात्र किया है।

रामानुज के कुछ ही पहले के वेदांत के व्याख्याताओं में यह दो नाम उल्लेखनीय हैं। मास्कर का समय ६०० ई० समम्भना चाहिए। वे भेदाभेदनादी और ब्रह्मपिर्णामनाद के समर्थक थे। ब्रह्म एक ही काल में भेदानान् और भेद-रहित, एक और अनेक दोनों है। एक ब्रह्म में से जगत् का नहुस्व विक्रित होता है। मास्कराचार्य ने मायानाद का खंडन किया है। अंद्र ज्यात् की नास्तिनिक सत्ता है। जीन और ईश्वर में स्फुलिंग और अभि का संबंध है। साधना के निषय में भास्कर का जान और कर्म के समुज्यय में निश्वास है।

यादन प्रकाश कुछ काल तक रामानुन के गुरु रहे थे, उनका समय न्यारहवीं सदी है। रामानुन का समय भी यही शताब्दी है। योड़े समय वाद उनका यादवप्रकाश में मतभेद हो गया। यादव भी ब्रह्म-परिणाम- वाद के प्रचारक थे। ब्रद्म चिन्, ब्रच्चित्, ब्रोर ईश्वर वन जाता है ब्रोर ख्रपने शुद्ध रूप में भी स्थित रहता है। ब्रह्म जगत् में भिन्न भी है ब्रोर ख्रिमिन्न भी। यादव ने ब्रद्भ ख्रोर ईश्वर में भेद किया जो रामानुज को स्वीकार नहीं हैं। भेदाभदिवाद भी ठीक नहीं, एक ही ब्रह्म में विरोध गुण नहीं रह सकते। फिर ब्रह्म, जीव ख्रीर जगत् में क्या संबंध है? रामानुज का ख्रपना उत्तर कुछ जांटल है, ख्रव हम उसी को समभने की चेष्टा करेंगे।

रामान्व के मत में ब्रस प्रकारी ई श्रीर जीव तथा जगत् उसके प्रकार प्रकार-प्रकारी भाव प्रकार का ग्रथं कुछ कुछ जैन-दर्शन के 'पर्यीय' शब्द के समान है। जैनियां के अनुसार द्रव्य श्रव या परिवर्तन-शून्य है और उसके पर्याय बदलते रहते हैं। इस प्रकार र्जनो के द्रव्य में स्थिरता श्रीर परिवर्तन दोनों साथ चलते हैं। प्रकारन प्रकारी-भाव को अनुक दृष्टियों में नमभा जा सकता है। रामानज सत्कार्य-वाद के समर्थक है। कारणता-विचार को दृष्टि से प्रकारी की उपादान श्चीर प्रकार को उपादेय (उपादान करग का कार्य ) कहना चाहिये । जीव श्रीर नगत् बता के उपादेव हैं, बता की परिगामन-किया के फल हैं। ब्रह्म का जगत् ग्रीर जीवों के रूप में परिगाम होता है, फिर भी ब्रह्म निर्विकार रहता है, यह श्रुति के अनुरोध में मानना चाहिए (श्रुतेन्तु शब्द मृलत्वातं) । ब्रह्म में विचित्र शिक्तया है, उसे कुछ भी अशक्य नहीं है। ईश्वर तथा जगत् छौर जीवो में छातमा छौर शरीर जैसा संबंध है। ईश्वर सब की छात्मा है। जेने भौतिक-शरीर की छात्मा जीव हैं, वैसे ही जीव को त्यातमा ईश्वर है । ईश्वर जीव का खंतर्यामी' है (श्रन्तर्याम्यम्तः)।

मीमासाँ की परिभाषा में कहें तो जीव ग्रीर ईश्वर में शेष-शेषी-भाव

संबंध है। मुख्य यज-विवान को शेषी कहते हैं और उसके साधन-भूत सहकारी विधान को शंष । मीमांसा में शेष का अर्थ है 'उपकारी' अथवा पराए उद्देश्य से प्रवृत्त होनेवाला । जब मनुष्य अपना और ईश्वर का संबंध ठीक-ठीक समभ लेता है तब वह अपनी अहंता और व्यक्तित्व भगवान् के अर्पण कर देता है, उसके अपने उद्देश्य नहीं रहते और वह सिर्फ भगवत्-अर्पण वृद्धि से कमों में प्रवृत्त होता है। ऐसा करने में ही व्यक्तित्व की साथंकता और असली स्वतंत्रता है।

भगवान् की उद्देश्य-पूर्ति का साधन जीव उनका दास है। इस तरह प्रकार-प्रकारी-भाव का अर्थ सेवक और स्वामी का संवंध भी है।

प्रकार और प्रकारों में गुण और द्रव्य का संबंध भी वताया जाता है। रामानुज का द्रव्य और गुण का संबंध-विषयक मत ध्यान देने योग्य है। उनके अनुसार द्रव्य और गुण में तादात्य संबंध नहीं है। 'देवदस्त मनुष्य हैं' यह वाक्य देवदस्त और मनुष्यता का तादात्म्य कथन नहीं करता, जैसा कि सांख्य का मत है। गुणी गुण नहीं हे'ता, और गुण गुणी (गुणवान पदार्थ) से भिन्न है। रामानुज के मत में द्रव्य और गुण, प्रकारों और प्रकार में अत्यंत भेद होता है। गुण और गुणी में तादात्म्य नहीं, विक्क सामान धिकरण (एक अधिकरण में रहने का भाव) मानना चाहिए। प्रकार को प्रकारी का अप्रथक विद्व विशेषण समक्तना चाहिये। जीव और जगत ईश्वर (प्रकारी) के प्रकार हैं, वे ईश्वर से अलग नहीं किये जा सकते, पर वे ईश्वर से भिन्न हैं। जीवों और जगत की स्वतंत्र सत्ता है पर उन्हें ईश्वर से वियुक्त नहीं किया जा सकता; वे ईश्वर के

<sup>ी &#</sup>x27;रामानुज' ज ऋाइडिया ऋाफ द फाइनाइट सेन्क्र, ए० ४० व वही, पु० ९⊏

ही ग्रंग हैं, भरीर हैं, कभी पृथक न होनेवाले विशेषण हैं। ईश्वर उनका विशेष्य ग्रीर ग्राधार है।

ं रामानुज के दर्शन में द्रव्य ग्रीर गुण् ग्रापेक्षिक शब्द है। यो तो जड़ ग्रीर चेतेन जगत् द्रव्य हैं जिनमें विभिन्न गुण पाये जाने हैं। परंतु ईश्वर की ग्रपेक्ष में जोब ग्रीर प्रकृति विशेषण् या गुणात्मक हैं। ईश्वर ही विशेषण् या गुणात्मक हैं। ईश्वर ही विशेषण् यां गुणी है जिमें प्रकृति ग्रीर जोबगण् विशेषित करने हैं। ईश्वर के द्रव्यत्व की ग्रपेक्षा में जोब ग्रीर प्रकृति द्रव्य नहीं, गुण हैं।

ज्ञान भी ज्ञाता का गुग् होता है, इमिनिये ज्ञाता खीर ज्ञान में भेद है। ज्ञाता की, ख़द्दौत-वेटांत के समान, ज्ञान-स्वत्य कहना टीक नहीं। रामानुज-दर्शन में ज्ञान को धर्मभूत ज्ञान कहा ज्ञाता है। जब जीव कुछ ज्ञानता है तब धर्मभूत ज्ञान किना इद्रिय-द्रार में निकल कर ज्ञेय विषय से संयुक्त होता है। दिपया (ख्रात्मा, ज्ञाता) और विषय ( ज्ञेय, पदार्थ) में सवध उत्पन्न करनेवाला धर्मभृत-ज्ञान है।

जीव श्रीर ईश्वर का सबध 'श्रंश' शन्द के प्रयोग ने भी बतलाया जाता है। जीव ईश्वर का श्रंश है। गीता कहती है—ममंबाशो जीव-लोके जीवभूतः सनातनः, शर्थात् इस शरीर में भगवान का एक मनातन श्रंश का कार्य है; ब्रह्म जगत्का उपादान श्रोर निमित्त कारण दोनो है। गह्म ही जीव बना हुश्रा है। परंतु वहाँ श्रंश का श्रंथ 'जगह घरनेवाला दुकड़ा' नहीं समक्ता चाहिए। ब्रह्म श्रंस है, उन के देशात्मक दुकड़ें नहीं हो मकते। रामागुज के मत म जीव ईश्वर का श्रंश हे जैसे प्रकाश सूर्य का श्रंश हैं : या गुण् (गोत्व, गो-पन) गुण् (गो चा गाय) का (ब्रग्ज-सूत्व, २।३।४५.४६)।

इस प्रकार विशिष्टाद्वत में जीव, जगत् और बहा का संबंध सममाने की तरह-तरह से चेष्टा की गई है। प्रकार-प्रकारी-भाव एक सामान्य नाम है जिसके स्रंतर्गत रोष-रोपी, अवयव-अवयवी, गुण-गुणी आदि अनेक संबंध हैं। इस संबंध का तात्र्य यहां है कि प्रकार और प्रकारी दोनों की वास्तविक नत्ता हैं, दोनों का ग्रलग-ग्रलग व्यक्तिव है, एक का दूसरे में लय कभी नहीं होता । जीव ईरवर की भांति ही नित्य है, वह अविद्या-किल्पत नहीं है। मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से मिन्न व्यक्तित्ववाला रहता है श्रीर ब्रह्म के श्रानंद-पूर्ण नानिध्य का उपभोग करता है। जीव ईश्वर का ग्रंश है, सरीर है ग्रथना निशेषण ना प्रकार है। जिस प्रकार शरीर ग्रीर ग्रात्मा ग्रलग-ग्रलग लक्षण वाले हैं वैसे ही जीव ग्रौर ईर्वर तया जगत ग्राँर ईश्वर भी हैं। ब्रह्म जीव से विजातीय (भिन्न जाति वाला) है, जैसे अरव और गी एक दूसरे से विजातीय हैं। परंतु फिर भी ईश्वर तथा जीवों ग्रीर जगत् में घनिष्ठ संबंध ह । एक की दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकतां । प्रकार और प्रकारी 'त्रप्रथिनसङ्' हैं, उनकी प्रथक-प्रयंक् मिदि नहीं होती, उनमें विच्छेद संभय नहीं है। यही रामानज का श्रदेत है। ब्रह्म में जगत संनिविष्ट है जैसे पुष्य में गंघ ख्रौर सोने में पीला-पन । ब्रंब ( विशेष्य ) को जीव ब्रीर जगत से ( विशेषणों ) से ब्रलगं करके त्रर्शन नहीं किया जा अकता। ब्रह्म में ज़मत का ब्रम्तभीय हो जाता है। तांख्य के प्रकृति श्रौर पुरुष दोनों ब्रद्ध की विमृतियां है। इमीलिये अति कहती है कि त्रक्ष को जान लेने पर कुछ जानने को योप नहीं रहता ( येनामतं मतं भवति. ग्रविज्ञातं विज्ञातम् :) । जग्त् ब्रह्म हीं एक मात्र तत्त्व है पर वह ग्रह्म निर्मुण, और निर्निरोप नहीं है, वह स्विशेष अर्थात् विशिष्ट है। इन विशिष्ट, तत्त्व की एकता के कार्या ही रामनुज़-दर्शन का नाम 'विशिष्टाद्वेत' है।

श्रव हम रामानुज के सिद्धांतों का शृद्धला-वद्ध वर्ग्यन करेंगे,। वैशो-, पिक, सांख्य श्रीर कैनमत की तरह रामानुज ने पदार्थ विभाग भी पदार्थों का विमाग किया है। रामानुज का मत अनेक सिद्धांतों का मिश्रण-सा है। इसमें कहीं साख्य के सिद्धांत अनुस्यूत दिखाई देते हैं, कहीं गीता और वेदात के। पदार्थों के वर्गी-करण में विशिष्टाद्द त की कुछ अपनी विशोपताएं भी हैं, जिनकी ओर हम यथा-स्थान इंगित करेंगे। 'सर्वदर्शन संग्रह' में वेंकटनाथ या वेदांतदेशिक कृत पदार्थ-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया है:—

द्रव्याद्रव्यप्रमेदागितसुभयिवधं तिद्वधं तत्माहुः।
द्रव्यं द्वेषा विभक्तं जड्गमजड्गिति, प्राच्यमव्यक्तकालौ ॥
त्रुन्त्यं प्रत्यक् पराक्च प्रथमसुभयथा तत्र जीवेशभेदात्।
नित्याभृतिमेतिश्चेत्यपरिमह, जङ्गामादिमा केचिदाहुः॥१

अर्थीत्—द्रव्य श्रीर श्रद्भव्य के भेद ने तत्त्व दो प्रकार का है। द्रव्य दो प्रकार का होता है, जड़ श्रीर श्रजड़। जड़ द्रव्य प्रकृति श्रीर काल . है। श्रजड़ द्रव्य प्रत्यक् (चेतन) श्रीर पराक् भेद से दो तरह का है। प्रत्यक् श्रजड़ द्रव्य जीव श्रीर ईश्वर हैं; पराक् श्रजड़ द्रव्य 'नित्यविभृति' श्रीर 'धर्मभूत ज्ञान' हैं। नित्यविभृति को कुछ विद्वान् जड़ बतलाने हैं।

पदार्थ के दो भेद द्रव्य और अद्रव्य हैं, यह प्रमेय हैं। प्रमाण (प्रत्यक्ष, श्रनुमान, शब्द) भी पदाथ हैं। श्रद्रव्य पदार्थ केवल दस हैं अर्थात सत्, रज, तम, शब्द, स्परां, रूप, रस, गंध संयोग और शिक्त । मीमांसा का शिक्त-पदार्थ स्वीकार किया गया है। वैरोपिक के कुछ गुणों का श्रद्रव्यों में संनिवेश है। साख्य के सत्, रज श्रोर तम यहा वैरोपिक के श्रर्थ में 'गुण्' वन गये हैं। विशिष्टाद्वेत की प्रकृति सांख्य के समान ही चीबीस तत्त्वों वाली हैं। नीचे लिखी तालिका में द्रव्यों का विभाग दिखाया गया है:—

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सर्वेद्रशनसंप्रह पृ० ४४

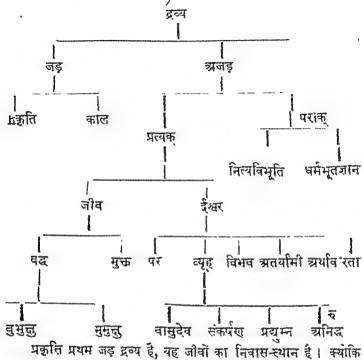

प्रकृति स्वयं जीव ईर्वर का शरीर है। इसलिए प्रकृति ईर्वर का भी निवास-स्थान या शरीर है।

प्रकृति सांख्य के समान ही 'तिगुणमयां' श्रीर चीवीस तस्त्वां की जननी है। परंतु यहां सत्,रज, तम को द्रव्यात्मक नहीं माना गया है। क्योंकि यह प्रकृति के गुण हैं, इसलिए प्रकृति से भिन्न हैं; प्रकृति श्रीर गुणों में 'श्रप्टथक्तिद्धता' है। सांख्य श्रीर विशिष्टाद्धित की प्रकृति में कुछ श्रीर भी दर्शनीय मेद हैं। (१) लांख्य की प्रकृति श्रितीय मेद हैं। रामानुज की प्रकृति नीचे की श्रीर तो अनंत है परंतु कपर की श्रीर 'नित्यिवभृतिय

Ì

से परिन्छित्न है। नित्यविभृति का वर्णन कुछ आगे करेगे। (२) सिद्धांत में नाख्य की प्रकृति पुरुष पर किसी प्रकार निर्भय नहीं ह परतु रामानुज की प्रकृति सर्वथा चेतन-तस्य पर अवलंबित ह। प्रकृति और डेश्वर में सी 'अष्टुथिक्सिट्टि' मंबध है।

काल प्रकृति से अलग तस्त्र साना गया है. यर ब्रह्म से अलग वह भी नहीं हैं। इस प्रकार विशिष्टाहित का काल-काल
तस्त्र स्थाय और संख्या दोनों ने भिन्न हैं।
प्रकृति की तरह काल का भी गरिगाम होता है। क्षिग्, पंटे. दिन ग्रादि काल के परिगाम हैं। काल का स्वत्र संस्था है। क्ष्म क्ष्म यह से श्रह्म प्रकृति का कार्य है। काल और प्रकृति में कौन पहले था, यह प्रश्न व्यर्थ हैं। परनु देश (ब्रवकारा) की ब्रमेबा प्रकृति पहले हैं।

त्रजड़ तस्त्रों में हम प्रथम नित्तिविन्ति' श्रोर 'धर्नभूत ज्ञान' का.
पराक्तस्त्रों का, वर्णन करेंगे। यहा ध्यान देने योग्य बात यह है कि
विशिष्टाहाँत में जड़ श्रोर वेतन का 'बनाग नहीं माना गया है। प्रायः
चेतन तस्त्र से मतलब ज्ञान शांकि-मम्पन्न त्रीय श्रोर देश्वर नमना जाता
है श्रोर जड़तस्य ने प्रकृति। रामानुज इन दो के यीच में एक प्रकार के
तस्त्र मानत हें जा 'श्रजड़' हैं पर चेतन नहीं है। ' धर्मभूत ज्ञान' श्रोर
'नित्यियमृत जड़ द्रव्य नहीं है, न ये डाव श्रीर ईश्वर की मांति चेतन
हा है। व बहेराटाइत के 'प्राक-तत्य है जब कि जीव श्रीर ईश्वर
'प्रत्यक्तत्व हैं'। प्रत्यक श्रार पराक्ष में क्या भेद हैं ।

अतह का अर्थ है 'स्तद-प्रकाश' जड़ उससे विरुद्ध को कहा जायगा। अतह-प्रत्यक् और पराक् शुद्धमत्य( नित्य खन्ति) , धर्मर्म्हात ज्ञान जीव गौर ईश्वर यह अतह स्पर्धात् स्वयं-प्रकाश द्रव्य हैं। 'पराक तन्य' स्वयं प्रकाश तो होता है, पर हवयं-जीय नहीं होता। पराक्तत्त्व का प्रकाश दूसरों के लिये है (स्वयं प्रकाशत्वे सित परस्मा एव भासमानत्वं-यतीन्द्र मत दीपिका) पराक् तत्त्व अञ्जड़ है, पर साथ ही अचेतन भी है।

सतोगुण-प्रधान नित्यविभृति है, अन्यगुण प्रधान प्रकृति । नित्य-नित्य विभृति विभृति स्वयं प्रकाशद्रव्य है, योग की सिद्धियों से उनका कोई संबंध नहीं है। वह उर्ध्व देश

में, जपर की छोर ग्रमन्त है। नीचे की ग्रोर प्रकृति ते परिन्छिन है।

मुक्त जीवो ग्रोर ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा ग्रन्य उपकरण इसी

द्रव्य के वन हुथे हैं। वैकुएट लोक. गोपुर, वहां के जीवों के शरीर,
विमान, कमल, ग्रामुक्ण ग्रादि नित्यविभृति के कार्य हैं।

ऐसा मालूम होतो है कि एक ही सांख्य की प्रकृति गुंग-विशेष की प्रधानता के कारण विशिष्टाद्ध त की 'प्रकृति' और 'नित्यविभृति' वन गई है। दोनो मिलकर नव दिशाओं में अनंत भी हो जाती हैं। नित्यविभृति का दूसरा नाम 'शुद्ध-तत्त्व' है जिसका अर्थ यह है कि विकुरटादि लोकों में रजन और तमस गुंगों का अभाव है। परंतु सतोगुण की प्रधानता या अन्य गुंगों के अभाव के कारण ही 'नित्य विभृति' किस प्रकार जड़त्व को छोड़कर 'अजड़' हो जाती है, यह तमक में नहीं आता। हमारी नमक में 'नित्यविभृति' को जड़ मानने वाले विद्वान् अधिक ठीक हैं। यदि हतीगुण संवच प्रकृति को 'अजड़' माना जाय तो प्राकृतिक जग़त् में ही जड़ और अजड़ का भेद करना पड़िगा। नित्यविभृति उन पदायों का उपादान कारण है जो 'आदर्श जगत् ( नुक्क जीवां के लोक ) में पाई जाती हैं। इस जगृत् में भी भगवान को पवित्र नृतियां (जैसे और तम् में ) नित्यविभृति का कार्य कथन की जाती हैं। वास्तव में प्रकृति और नित्यविभृति का कार्य कथन की जाती हैं। वास्तव में प्रकृति और नित्यविभृति का कार्य कथन की जाती हैं। वास्तव में प्रकृति और नित्यविभृति में भेदक नेन्य खींचना कठिन है।

विशिष्टाद्देत संप्रदाय में ज्ञान द्रव्य माना जाता है, परंतु वह ईश्वर अपेर जीवों का धर्मभूति (गुण्) भी है। 'धर्म- भूतज्ञान' का यही तास्पर्य है। 'यतीन्द्र मत दीपिका के' अनुसार धर्मभृत ज्ञान,

स्वय प्रकाशाचेतन द्रव्यत्वं सति विपयित्वम् । विमुत्वेसित प्रभावद्रव्य गुणात्मकत्वम् । ऋर्थप्रकाशो बुद्धिरिति तत्त्वक्षण्म् ।

स्वयं-प्रकाश, अचेतन द्रव्य और ज्ञान का विषय है, विभु अर्थात् व्यापक है, प्रभापूर्ण द्रव्य और गुणात्मक है; अर्थ का प्रकाश करनेवाला, बुद्धिरूप है।

धर्मभूत ज्ञान द्रव्य है क्योंकि उसमें परिवतन होता है (द्रव्यं नाना दशावत्—वेदांत देशिक); ब्रद्धित के ब्रन्तः करण के समान धर्मभूत ज्ञान विषयाकार हो जाता है। ब्रात्मा में परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान ख्रीर ब्रज्जमव से धर्मभूत ज्ञान में परिवर्तन होता है। धर्मभूत ज्ञान से संसक्त ब्रात्मा में ब्रज्जमव को विविधता ख्रीर एकरमता दोनो मंभव है। सुख, दुख इच्छा, द्रेष, प्रयत्न ब्राद्धि ब्रज्जग गुण नहीं हैं जैसा कि न्याय-वैशेषिक मानते हैं; वे धर्मभूत ज्ञान के हो रूपान्तर हैं। इसी प्रकार काम, संकल्य विचिक्तसा, श्रद्धा, ब्रश्नद्धा सब ज्ञानरूप हैं। विशिष्टाद्धेत का मनोविज्ञान बुद्धि प्रधान है, वह रेशनल सङ्कोलों है। धर्मभूत ज्ञान मन या मनसहित इदियों से सहचरित होकर ही कियमाण होता है ब्रोर प्रत्यक्ष, ब्रमुमान, स्मृति, संशय विपर्यय, भ्रम, राग, द्रेष, मोह, मात्सर्य ब्रादि में परिणत हो जाता है। नाना दशावाले को द्रव्य कहते हैं (द्रव्यं नाना दशावत् ) इस लक्षण के ब्रनुसार धर्मभूत ज्ञान 'द्रव्यं है।

परंतु वह गुणात्मक भी है; वान विना जीव या ईश्वर के अवलंबन

<sup>ै</sup> हिरियन्ना पृ० ४०४

के कुछ भी नहीं कर सकता। धर्मभूत ज्ञान व्यापक' है, इसलिए मुक्क जीव में अगु होने पर भी अपने ज्ञान संभव है। अगु जीव सारे शरीर को ज्ञान सकता है, क्योंकि जोव का इस ज्ञान ते 'अप्रुपकृतिद्धि' संबंध है, इसीलिए उपनिपद् कहती है—न विज्ञात्विज्ञातेः विपरिलोगोविद्यते, अर्थात् ज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। वद्ध जीवों का ज्ञान तिरोहित रहता है जो कि मुक्तों में अभिव्यक्त हो जाता है। धर्मभूत ज्ञान केय है (ज्ञातुर्ज्ञेयावभासा मितः), परंतु किसी दूसरे ज्ञान द्वारा नहीं, यह स्वयंप्रकाश है। अचेतन होने के कारण धर्मभूतज्ञान में स्वयं ज्ञयता, अपनी चेतना या अनुमृति, नहीं है। वह स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जड़ नहीं है। अब सचेतन प्रत्यक्तां का वर्णन करते हैं।

जीव त्रांगु है त्रौर चेतन हैं। यह चतु, श्रीत्र त्रादि से भिन्न हैं। जीव के त्रागु होने में श्रुति स्मृति ही प्रमाण हैं। जीव की उत्कान्ति (शरीर से निर्गमन) मुनी जाती है; उसके प्रमाण (परिमाण) का भी कथन हैं। जैसे,

, ग्रंगुष्ट मात्रः, पुरुपो मध्य ग्रात्मिन तिप्डति ( कड.)।

तथा-ं

वालायशत्मागस्यं शंतधा कल्पितस्यं च । भागो जीवः च विज्ञेयः च चानन्त्यां कर्द्यते ॥

( श्वेताश्वेतर )

यहाँ पहले श्लोक में लीव को अंगुष्ठ-मात्र कथन किया गया है और दूसरे में वाल के अग्रभाग का दसहलारवां अंश । मतलव यह है कि लीव का अग्रु परिमाण है । धर्मभूतज्ञान से नित्य संबद्ध होने के कारण जीव एक साथ ही अनेक पदायों को लान सकता है। इसी प्रकार एक जीव त्र्रानेक शरीरों में भी रह सकता है जैसा कि कुछ सिद्ध लोग करते हैं।

जीवों के कमों के अनुसार, अथवा उन कमों के फलस्वरुप प्रवृत्तियों के अनुसार ईश्वर उन से कर्म कराता है। ईश्वर ही वास्तविक कर्ता है। जीव के अच्छे बुरे कर्मी के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, पूर्व-कर्म और उनसे बना स्वभाव आदि ही उत्तरदायी हैं। कर्म-विपाक ईश्वर के अस्तित्व का ही नियम या स्वभाव है, इसलिए उसे मानने से ईश्वर की स्वतंत्रता और सर्वशक्तिमत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु विना ईश्वर की सहायता के वह कर्म नहीं कर सकता। खेत में जैसा बीज डाला जाय वैसा फल उगता है, परंतु पर्जन्य या मेव की अपेत्वा सव वीजो को रहती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले जीवों को इश्वर की अपेत्वा रहती है। इमीलिये ईश्वर को कर्माध्यक्ष कहा जाता है।

करते हैं। जीव मुक्त है, या वढ जीवो मे कुछ मुमुत्तु (मोक्षार्थां) है, कुछ खुमुत्तु (भोगार्थां)। मुमुत्तु श्रों मे कुछ भक्त होते हैं कुछ प्रपन्न। बुमुत्तु जीवों में कुछ द्रर्थ घन) ग्रीर काम में मम रहते हैं, कुछ धार्मिक हैं। धार्मिक जीवा मे कुछ देवताश्रों के उपासक है, कुछ मगवान् के इत्यादि। सुइम चित् (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) ग्रीर ग्राचित् (जड़ प्रकृति ) से विश्विष्ट ईश्वर जगत् का कारण है, उपादान है; संकल्प-विशिष्ट ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है। सुइम-चित्-ग्रावित् विशिष्ट बहा कारण है ग्रीर स्थूल-चित्-ग्राचित् विशिष्ट बहा कार्य है ग्रीर स्थूल-चित्-ग्राचित् विशिष्ट बहा कार्य है समन्वय से बहा का जगत्कारण होना सिद्ध है। ईश्वर निर्गुण

कहीं-कहीं लंबे वर्गीकरण में विशिष्टाहैती जैनियों का श्रनुकरण

या निर्विशेष, वह सान, राक्ति श्रीर करुणा का मंदार है। वह सर्वेश्वर, सर्वेशेषी, सब कमीं से श्राराध्य, सर्व-फल-प्रदाता, सर्व-कार्यीत्पादक श्रीर सर्वाधार है। वारा जगत् उसका शरीर है, वह जगत के दोषों से मुक्त है। वह सत्य, ज्ञान, श्रानंद श्रीर निमंतता धर्मवाला है। वह जोवों का श्रांतर्यीमी है श्रीर स्वामी हैं, जीव उसका शरीर है, उसके विशेषण या प्रकार हैं। विशिष्टद्वेत का ईश्वर व्यक्तित्ववान पुरुष है श्रीर श्रपाछत वृद्धां ठ जैते स्थानों में रहनेवाला है। ईश्वर का जीव, प्रकृति, काल श्रादि से 'श्रप्टथिक्तिद्धि' संबंध है। तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति श्रादि से अत्यंत भिन्न हैं, ईश्वर के गुण शेष जड़ श्रीर श्रजड़ पदायों से श्रलम हैं। जीव, प्रकृति श्रादि ईश्वर के विशेषण हैं, पर वे द्रव्य भी हैं।

जपासकों के अनुरोध से भगवान् पाँच मूर्तियों में रहते हैं। अर्चा, विभव, व्यूह, सून्म और अंतर्यामां यह भगवान् के पाँच रूप हैं। वह कमशः इंश्वर के कँचे रूप हैं। उपासकों की बुद्धि और पवित्रता के अनुसार ही ईश्वर की विशिष्टमूर्त्ति पूजनीय है। देवमूर्तियां भगवान् का अर्चावतार हैं; मत्स्यावतार आदि विभव' हैं; वासुदेव, संकर्षण, प्रयुष्ट और अनिरुद्ध 'व्यूह' हैं, 'सून्म' स मतलव परव्रहा से हैं; 'अंतर्यामां' प्रत्येक शरीर में वर्त्त मान है। 'सून्म' या 'पर' त्रहा से मतलव वैकुंठ- वासी भगवान् से भी समभा जाता है। श्रेष उनकी शय्या है और लच्मी प्रियपती। लन्मी जगत् की माता हैं, वे ईश्वर की सजन-शिक का मूर्ज- चिह्न हैं। वे दंड देना नहीं जानतीं और पाषियों के प्रति करणामयी हैं।

सावक के लिये त्रावश्यक है कि पहले कर्मयोग (गीतोक्त) से ग्रपने हृदय को गुद्ध कर ले। उसके वाद त्रात्मस्तरूप सावना — — — — — जीव शरीर ह्यों से भिन्न हैं। यह मनन या विचार ही ज्ञान-योग है। परंतु ग्रपने ग्रात्मा को जान लेना ही यथेष्ट नहीं है। रामनुज का निश्चित मत है कि भगवान् को जाने विना मनुष्य ग्राने को नहीं जान सकता। भगवान् जीव के ग्रंतरात्मा हैं, उन्हें विना जाने जीव का स्व-रूप टीक-टीक नहीं जाना जा मकता।

भगत्रान् को जानने का उपाय भक्ति-योग है। यह साधनावस्था का सबसे ऊँचा स्टेज है। भक्ति का अभिप्राय भगवान् का प्रोति-पूर्वक ध्यान करना है (स्नेहपूर्वमनुष्यानं भक्तिः)। इस प्रकार ध्यान करने से ही भगवत्त्वरूप का बोध हो तकता है जो कि मोक्ष का अन्यतम साधन है। भगवान् पर अपनी संपूर्ण-निर्मरता (शेपत्व) की नायना और उससे उत्पन्न अनुरागपूर्णचितन हो भक्ति है। भक्ति मोक्ष का साधन नहीं है, भक्तिकी अवस्था स्वयं साध्य है। भक्ति फलस्वरूप है। भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का चरम उह श्य है।

विशिष्टाह ते के अनुसार किसी भी काल में मनुष्य को कर्म नहीं त्यागन चाहिए। कुमारिल की भॉ ति रामानुज का भी मत है कि नित्य कमों का सदेव अनुष्ठान करना चाहिए। इनका अर्थ यह हुआ कि विशिष्टाद ते संन्याम का समर्थन नहीं करता। मोक्ष के लिए संन्यास आश्यक नहीं है। तथापि कर्म मोक्ष का नाक्षात् साधन नहीं है, और न रामानुज 'मनुच्चयवाद' के ही समर्थक हैं। मोक्ष का साक्षात् हेतु तो ज्ञान ही है; विशेष प्रकार का परमात्म-विषयक ज्ञान ही मंक्ति है जो स्वयं मोक्षस्वरूप है।

ज्ञान और नांक केवल दिजातियों अर्थात् ब्राह्मण्, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए हैं। शुद्धों के लिये 'प्रपत्ति' का उपवेश किया जाता है।

<sup>े</sup> दे० सर्वेद्शैनसंग्रह, पू० ४७

प्रपत्ति का श्रथ है शरणागित; श्रपने को सब प्रकार भगवान के ऊपर छोड़ देना प्रपत्ति है। प्रपत्ति वैन्णव-संप्रदाय की विशेष शिक्षा है रामा-नुज के मत में तो 'भक्ति' का पर्यवसान 'प्रपत्ति' में ही होना चाहिए। 'प्रपत्ति' भक्ति श्रंतिम दशा है।"

रामानुज को मोक्ष-विषयक धारणा अन्य दर्शनों से भिन्न है। अन्य दर्शनों में मोक्षावस्था आत्मा और शरीर (प्रकृति जड़तस्व) के वियोग का नाम है। बुद्धि, मन, अंतः करण आदि भौतिक हैं; लिंग-शरीर भौतिक हैं; उनका आत्मा से संसर्ग न रहना ही मोक्ष है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा के अनुसार मोक्षावस्था ज्ञान और आनंद की अवस्था नहीं है। पर रामानुज के मत में मोक्ष-दशा में शरीर, ज्ञान और आनंद सव का भाव होता है, अभाव नहीं। परंतु मुक्ति का शरीर अप्राकृतिक अथवा 'नित्यविभृति' का कार्य होता है। 'नित्यविभृति' के उपादान वैकुंठ में मुक्तजीव शरीरधारी होकर भगवान के साजिष्य का आनंद लूटते हैं। मुक्त जीव भगवान के अत्यंत समान होता है, परंतु जगत् की उत्पत्ति, प्रत्य आदि में उसका कोई नहीं होता।

एक दूसरी प्रकार के मुक्त जीव भी होते हैं, जिन्हें 'केवली' कहते हैं। यह जीव अपने स्वरूप पर मनन करके, जीव प्रकृति आदि से भिन्न हैं, इस पर विचार करके, मुक्त हुये हैं और तबसे अलग रहते हैं। स्पष्ट ही यह सांख्य-योग की मुक्ति विशिष्टाहरेंत को पसंद नहीं है। 'केवली' को मुक्त पुरुप मानना दूसरे दर्शनों के लिये आदर-भाव प्रकट करता है। रामानुज का दर्शन जनता का दर्शन है। जनता को धार्मिक और

<sup>ै</sup> दे० हिरियना, पृ० ४१३

रामानुज का महत्त्व नैतिक विश्वासों का जैसा समर्थन रामानुज ने किया वैसा किसी ने नहीं किया । मैक्सम्लू ने परिहास में लिखा है कि रामानुज ने हिंदु ग्रों को उनकी ग्रात्माएं वापिस दे दीं। ग्राभिप्राय यह है कि शंकराचार्य ने जीव ग्रीर व्यक्तित्व को मिथ्या या माया का कार्य बता दिया था जिससे हिंदू-जाति वास्तविक ग्रात्मा की सत्ता में संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव की पारमार्थिक सत्ता का मंडन किया। जीवात्मा, जगत् ग्रीर ईश्वर तीनों की पारमार्थिक सत्ता है, न कि केवल व्यावहारिक। इस प्रकार हमारे व्यावहारिक जीवन ग्रीर नैतिक अयलों का महत्त्व बढ़ जाता है। हमारे कर्तव्य ग्रसली कर्तव्य हैं। जिन्हें पाप कहा जाता है वे वास्तव में पाप हैं। पाप-पुर्य, भले-बुरे ग्रादि का भेद काल्पनिक या व्यावहारिक नहीं है। वंधन ग्रीर मोक्ष वास्तविक हैं। विना हैंत को स्वीकार किये प्रेम या भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमी ग्रीर प्रेमास्पद, भक्त ग्रीर भगवान दोनों की वास्तविक सत्ता के विना प्रेम ग्रीर भाक्त संभव नहीं है।

रामानुज ने हैं त के साथ अह ते की भी रक्षा की । जीव और प्रकृति भगवान् से भिन्न होते हुये भी उनकी विभूति, प्रकार या विशेषण हैं। क्योंकि जीव और प्रकृति दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं, इसिल्ये उनमें अत्यंत विरोध नहीं होना चाहिए। प्रकृति से अत्यंत विच्छेद ही मोच्च क्यों माना जाय १ मुक्त-दशा में शारीर और उसके विषयों का वर्तमान होना इतना बुरा क्यों समभा जाय १ रूप, रस, गंध, स्पर्श के अनुभवों से इतनी घृणा क्यों १ मुक्त जीव भी 'नित्यविभृति' के शारीर और लोक में रमण करता है। मोक्ष का अर्थ सब प्रकार के अनुभवों का कक जाना या जान का सर्वनाश नहीं है जैसा कि न्याय-वेशेषिक और सांख्य-योग मानते हैं। मुक्त जीव की अनुभृति वंद नहीं हो जातो, बढ़ जाती है; वह जड़ नहीं हो जाता, अधिक चेतन' हो जाता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य दर्शनों के घोर हैंत ने रामानुज को प्रभावित ही नहीं किया। 'प्रकृति' और 'नित्यिविभृति' का भेद इसी हैत का प्रभाव दिखलाता है। वास्तव में यह भेद स्वयं रामानुज की युक्तियों के अनुकृत नहीं है। यदि इसका यह अर्थ लगायां जाय कि मुक्त जीव प्रकृति से संसक्त होते हुये भी प्रकृति के दोपों से बचा रहता है, प्रकृति में जो शोभन और भुभ है, उसी से मुक्त जीव सहचरित होता है, तो रामानुज का मत निदांष है।

विशिष्टाहैत-दशंन ने भक्ति, प्रेम, कर्तव्य श्रादि के लिए शंकर की श्रपेक्षा श्रिषक जगह निकाल ली; वह भगवद्गीता के भी श्रिषक श्रमुक्त हैं। इसीलिए श्राज भारत की श्रिषकांश जनता, जात या श्रजात रूप से, रामानुज श्रनुयायिनी है। कुछ विगड़े दिमाग के 'कँची कोटि के' पंडितों को छोड़ कर श्रहैत के वास्तविक श्रनुयायी कम हैं।

रामानुज की फिल़ाँसफी हृदय को श्रिधिक संतुष्ट करती है, परंतु वार्शनिक किनाइयाँ इस यह नहीं कहते कि दार्शनिक को हृदय की श्राव-

रयकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु बुद्धि की मागों का ख्याल रखना भी कम आवश्यक नहीं है। जो हदय और बुद्धि दोनों की पूर्ण-रूप से मंतुष्ट करे, ऐसे दर्शन का आविष्कार अभी मानव-जाति ने नहीं किया है। शंकर और रामानुज दोनों के दर्शन सदीप हैं। शंकर और रामानुज मनुष्य थे और मनुष्य की प्रत्येक कृति सदीप या अपूर्ण होती है। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने शंकर की आलोचना की थी, अध्याय के श्रंत में हम रामानुज के दोपों का दिग्दशंन करेंगे। हमें खेद है कि 'दोप-दर्शन' जैसा अप्रिय काम हमारे लिर पर पड़ा है, पर एक निष्यक्ष । श्रलोचक से और क्या आशा को जा सकती है ? दार्शनिक लेखक बड़े

प्रयल से दूसरे विचारकों के सिद्धांतों की व्याख्या करता है और फिर वने वनाये घर में आलोचना की कुल्हाड़ी लगा देता है। 'ऋषि एक नहीं है जिसका वचन प्रमाण हों' और जब ऋषिगण आपस में भगड़ पड़ें तो ग़रीब अध्येता, जो निष्यच्च रहना चाहता है, क्या करे ?

भिक्त के लिये भगवान् की ग्रावश्यकता है, मानव-हृदय एक ग्रादर्श की खोज में है जिस पर वह ग्रपना प्रेम न्यौछावर कर सके। सत्य, शिव ग्रौर सुंदर के ग्रादर्श को मानव-बुद्धि ने भगवान या ईश्वर का नाम दिया है। परंतु ऐसे ईश्वर ने दुःखमय संसार की सृष्टि क्यों की, इसका कोई उत्तर नहीं है। जीवों के कमों को ग्रनादि बताकर संसार के दुःख का उनके मत्थे मढ़ना बात को टाल देना है। इस सिद्धांत की परीक्षा (वेशिफिकेशन) संभव नहीं है। किर करुणामय ईश्वर जीव के पाप कमों को नष्ट या क्षमा भी तो कर सकता है। किसी ईश्वरवादों ने इन कठिनाइयों का सामना ईमानदारी से नईं। किया है। योग-दर्शन ने ईश्वर को सृष्टि-रचना से ग्रालग करके ग्रापनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, परंतु प्रकृति बिना ईश्वर की देख-रेख के बिचित्र रचना कैसे करती है, यह भी सरल नहीं है।

रामानुज ईश्वर श्रीर ीव को निर्विकार मानते हैं। उन्होंने सारा परिवर्त्तन 'धर्मभूत-ज्ञान' को दे दिया है। परंतु जिस वस्तु के धर्मों (गुणों) में परिवर्त्तन होता रहता है उसे श्रपरिवर्त्तनीय कहना कहाँ तक ठीक है, यह विचारणीय है। ईश्वर के विशेषण जीव श्रीर प्रकृति दोप-शस्त हैं, किर ईश्वर को निदोंप कहने का क्या श्रीभाय है ?

ग्रसीम ग्रीर ससीम का संवंध वताना दर्शनशास्त्र की प्रमुख समस्या है। जीव तथा जगत् ग्रीर ईश्वर में क्या संवंध है, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। जीव ग्रीर प्रकृति द्रव्य हैं, उनका विशेषण या प्रकार होना समक्त में नहीं त्याता । रामानुज ने शंकर के निर्मुण और निर्विशेष ब्रह्म की स्रालो-चना की है," परंतु रामानुज का अपना ब्रह्म उससे विशेष भिन्न नहीं ई। यदि परिवर्तित होनेवाले और सदोप विशेषणों को हटा लिया जाय तो रामानुज के ब्रह्म का क्या शेष रह जाता हं ? यदि गुण स्त्रौर गुणी में अत्यंत भेद ई तो ब्रह्म और उसके कस्याण गुणों में अत्यंत भेद ई। उस दशा में स्वयं ब्रह्म एक प्रकार से निर्मुण ही रह जाता ई।

विभिन्न जीवों में भेद करनेवाला क्या है, यह भी विशिण्टाढ़ैत ठीक नहीं वतला सकता। सब जीव एक ही ब्रह्म के प्रकार या विशेषण हैं, फिर उनमें इतना भेद क्यों है शब्हा के 'प्रकार' खंड-खंड क्यों हो रहे हैं श जीव ख्रोर ज्ञान का खंबंध भी विचित्र है। रामानुज के धर्मभूत ज्ञान की ख्रपेक्षा सांख्य का ख्रंतःकरण द्यधिक सुंदर धारणा है। ख्रंतःकरण की वृत्तियों को पुरुप का चैतन्य प्रकाशित करता है। वृत्तियाँ जड़ हैं। रामानुज के ख्रज़ड़ धर्मभृत ज्ञान ख्रीर जीव का संबंध ठीक समक्त में नहीं ब्राता। दोनों द्रव्य हैं ख्रीर एक दूसरे का विशेषण नहीं हो सकते।

ब्रह्म का एक प्रकार ( जीव ) दूसरे प्रकार ( प्रकृति ) को जानता है। इन प्रकारों का संबंध किस तरह का है? रामानुज 'परिणामवाद' के समर्थक हैं परंतु परिणामवाद की कठिनाइयों से श्रुति की दुहाई देकर ही नहीं बचा जा सकता। दूसरे मतवाले श्रुति का दूसरा ग्रामिप्राय बतलाते हैं। परिणामवाद का युक्ति-पूर्ण मंडन भी होना चाहिए। प्रकार श्रीर प्रकारी में अत्यंत भेद मानने पर ग्राभेद श्रुतियों से विरोध होता है, ग्राभेद मानने पर जीवों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। जीव को स्वतंत्र मानने पर श्रद्धेत नहीं रह सकता श्रीर परतंत्र मानने पर 'उत्तर- दाियल' समक्ष में नहीं श्राता। परतंत्र जीव श्रुपने कमों के लिए

उत्तरदायी नहीं हो सकता, उसे अच्छा-बुरा फल भी नहीं मिल सकता। अद्वेत-वेदांत ने इन कठिनाइयों से बचने के लिए मायावाद की शरण ली और पारमार्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणों की कल्पना की। दूंत व्यावहारिक या आपेक्षिक है, अद्वेत पारमार्थिक (माया मात्र मिदं द्वेत-मद्वेतं परमार्थतः)। परंतु रामानुज तो मायावाद के समर्थक नहीं हैं। उनकी कठिनाइयों का कोई दूसरा 'हल' या समाधान भी समक्त में नहीं आता। उनका 'प्रकार्यद्वेत' या 'विशिष्टाह्तेत' दार्शनिक दृष्टि से निर्देग नहीं है।

# श्राठवां श्रध्याय

# अन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय

पिछले दो ग्रध्यायों में वेदांत के दो प्रमुख संप्रदायों - ग्रह त ग्रीर विशिष्टाई त-का विवेचन किया गया है । श्री शंकराचार्य द्वारा प्रति-प्ठित श्रद्धेतमत वेदांत-संप्रदायों का निरमीर है। निर्गुण ब्रह्म के दुर्बाह्म होते हुये भी श्रद्व तवाद का भारतीय विचारधारा पर इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा कि वेदांत प्राय: शांकरमत का तमानार्थक तमका जाने लगा । श्रद्धेत-वाद के निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध सगुण ब्रह्म श्रथवा उपात्य परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने वालों में श्रीरामानुजाचार्य श्रुप्रगएय हैं। ऐतिहासिक काल-क्रम की दृष्टि से ही नहीं, वरन् दार्शनिक गंभीरता तथा तार्किक तीवता की दृष्टि से भी श्री रामानुन का विशिष्टाई त-मत ही श्रद्धेतमत का वास्तविक प्रतिस्तर्द्धी गिना जा सकता है । किंतु श्री रामानुज के वाद भी अन्य अनेक आचायों ने विविध प्रकार से सनुग्र परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर ब्राईतमत से भिन्न वेदांत-मतों का प्रव-र्त्तन किया। इनमें मध्याचार्य का द्वातवाद, निवार्क का द्वातद्वांत, वल्लमाचार्य का शुद्धाइ त श्रीर चैतन्य का श्रीचन्त्य भेदाभेदवाद मुख्य हैं। वेदांत के प्रस्थानत्रय—उपनिपंद्, ब्रह्मसूत्र ग्रीर गीता—पर त्रान्नित तथा प्रत्यानत्रय को ही विविधत्तप व्याख्या द्वारा विस्तृत होने के कारण ये सभी मत वेदांत-परंपरा के ही ब्रांतर्गत हैं। सगुण ब्रह्म के

रूप में विष्णु को परम-सत्य मानने के कारण इन्हें वैष्णव-संप्रदाय भी कहा जा सकता है ।

# १—निवाकीचार्य

काल-क्रम की दृष्टि से वेदात के त्राचायों में रामानुज के वाद निवार्क का नाम प्रथम उल्लेखनीय है। इनका समय रामानुज के कुछ ही वाद ग्यारहवीं शताब्दी समक्तना चाहिये। यह तेलेगू त्राह्मण थे। विलारी प्रांत में निवपुर नामक ग्राम इनका निवास स्थान था। निवार्क रचित 'दशश्लोकी' के टीकाकार हरिज्यासदेव के त्र्यनुसार इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था। इनके रचे हुये कई ग्रंथ कहे जाते हैं जिनमें 'वेदांतपारिजातसौरभ' और 'सिद्धांत रत्न' श्रधिक प्रसिद्ध तथा महत्त्व-पूर्ण हैं। 'वेदातपारिजातसौरभ' त्रह्मसूत्रों के ऊपर निवार्क-कृत भाष्य है और निवार्क संप्रदाय का मूल-ग्रंथ है। 'सिद्धांत-रत्न' दशश्लोकों में निवार्क-मत का सार है और श्लोक-संख्या के कारण 'दश-श्लोकों के नाम से भी प्रसिद्ध है।

शंकराचार्य के ख्रद्धीत-वेदात के निगु ण ब्रह्म ख्रीर मायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप से जिन वेदांत संप्रदायों का उदय हुद्या उनमें सामान्य रूप से ब्रह्म को सगुण तथा जीव ख्रीर जगत् को सत्य माना गया है। उनमें केवल विशेष सिद्धांतों के विषय में मत भेद है। निंवार्क का मत द्वेताद्वेत कहलाता है, जो भास्कराचार्य के भेदाभेदवाद से समानता रखता है। रामानुज के समान निंवार्क के मतानुसार भी तीन चरम तत्त्व हैं ख्रर्थात् चित्, ख्रचित् ख्रीर ईश्वर। जीव ख्रीर जगत् की कोई पृथक् सचा नहीं हैं; वे सदा ईश्वर के ख्राश्रित हैं ख्रीर इस दृष्टि से वे ईश्वर से ख्रिमन्न हैं। यह ख्रिमन्नता निंवार्क मत में ख्रद्धेत का ख्रंश है। किंतु जीव ख्रीर जगत् का ईश्वर से नितांत एकत्व नहीं है; उनका

ईश्वर से भिन्न एक विविक्त स्वरूप है। यह स्वरूप-भेद द्वेत का श्रंश है। भेद श्रोर श्रभेद का इस प्रकार समन्वय होने के कारण निंवार्क मत देंताद्वेत कहलाता है। रामानुज के समान तत्त्व-त्रय को मानते हुये भी निंवार्क-मत एक श्रंश में रामानुजमत से भिन्न है—रामानुज का श्राग्रह श्रद्वेत के प्रति श्रिष्क है, किंतु निंवार्क-मत में श्रद्वेत श्रीर द्वेत दोनों का समान महत्त्व है। रामानुज के समान भेद श्रद्वेत का विशेषण मात्र है, श्रतः गोण नहीं वरन् सम-सत्ताक है।

निंवार्क मत में भी चित्, श्रिचित् श्रीर ईश्वर तीन चरम तत्त्व माने गये हैं। श्रन्य प्रकार से इन्हें भोका, भोग्य श्रीर नियंता भी कहा गया है।

१—चित्-चित् तत्त्व-जीव है। जीव ज्ञान-स्वरूप है। किंतु वह ज्ञान का ग्राश्रय ग्रथित् ज्ञाता तथा कर्म का ग्राश्रय ग्रथित् कर्ता है, शंकर के जीव की भाँ ति ज्ञान-मात्र तथा ग्रक्ती नहीं। ज्ञान जीव का स्वरूप ही नहीं, गुण ग्रथवा धर्म भी है। गुण ग्रीर गुणी ग्रथवा धर्म ग्रीर धर्मी का तादात्म्य नहीं होता। उनमें ग्रप्टथक्षमाव होते हुये भी भेद है। जिस प्रकार सर्व प्रकाशमय तथा प्रकाश का ग्राश्रय दोनों है, उसी प्रकार जीव भी ज्ञानमय तथा ज्ञानाश्रय दोनों है। जीव कर्ता भी है। प्रत्येक ग्रयस्था में जीव का कर्त त्व वर्त्त मान रहता है। सांसारिक ग्रयस्था में जीव का कर्त त्व नहीं मानते उनसे निवार्क का मतभेद है। जिस प्रकार संासारिक ग्रवस्था में जीव का कर्त त्व नहीं मानते उनसे निवार्क का मतभेद है। जिस प्रकार संासारिक ग्रयस्था में जीव का कर्त त्व ग्रीत सम्मत है। जिस प्रकार 'कुर्व त्रवेह कर्मीणि जिजीविपेच्छतं तमाः' 'स्वर्गकामो यजेत' ग्रादि श्रुतियाँ संसार ग्रवस्था में ग्रात्मा के कर्त त्व का प्रतिपादन कर्ती है, उसी प्रकार 'मुमुन्तु- व्रक्तीपासीत' 'शान्त उपासीत' ग्रादि श्रुतियों से मुक्तादर्था में भी उपा-

सना ग्रादि रूप से जीय का कर्तृ त्व सिद्ध होता है। जीव के कर्तृ त्व की निपंधक श्रुतियों का तात्पर्य केवल यही है कि जीव का कर्तृ त्व स्वतंत्र रूप से नहीं है। जीव ईश्वर के ग्राश्रित है; ईश्वर ग्रांतर्यामी तथा जीव ग्रीर जगत् का नियंता है। प्रत्येक कर्म में ईश्वर का नियंत्रण रहने के कारण जीव स्वतंत्र कर्ता नहीं है।

जीव शाता तथा कर्ता होने के साथ-साथ भोका भी है। किंतु ज्ञान ग्रीर कर्म की भाँति ग्रयने भोग की प्राप्ति के लिये भी वह ईश्वर के ग्राधित है। चैतन्यात्मक ग्रीर ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होते हुये भी जीव का ईश्वर से व्यावर्त्त एक विशेष गुण नियम्यत्व है। ईश्वर नियंता है ग्रीर जीव सदा नियम्य है। मुक्त ग्रवस्था में भी जीव ईश्वर के ग्राधीन ग्रीर ग्राधित रहता है।

परिमाण में जीव ग्रणु है तथा संख्या में नाना है। ग्रणु होते हुये भी जीव का जान गुण न्यापक है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दूर तक न्यास रहता है उसी प्रकार जीव का चैतन्य समस्त देह में न्यास रहता है। भिन्न-भिन्न देहों में भिन्न-भिन्न जीव हैं। इस प्रकार जीवों की सज्या ग्रानत है। शंकर के कितप्य ग्रानुयायियों का एक जीववाद निंवार्क को मान्य नहीं। ये ग्रणु ग्रीर ग्रांनत जीव ईश्वर के ग्रांश हैं। ग्रांश का ग्रार्थ ग्रावयव ग्राप्या विभाग नहीं; ईश्वर कोई ग्रांश-संघात ग्राथवा विभन्य समिष्ट नहीं है। ग्रांश का ग्रार्थ शक्तिए है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह ग्राप्ती ग्रानंत शक्ति द्वारा ग्रानंत शक्तिक्यों में न्यक होता है। ईश्वर का ग्रानंत शक्ति का रूप होने के कारण जीव ईश्वर का ग्रंश है।

ये जीव दो प्रकार के होते हैं एक जो मुक्त हैं श्रौर परमानंद की श्रवस्था को प्राप्त हैं, दूसरे जो मंसार चक्र में फंसे हुये हैं। मुक्त जीव भी दो प्रकार के होते हैं—एक जो नित्यमुक्त श्रौर सदा परमानंद को प्राप्त हैं जैसे गरुड़, विश्वक्मेन श्रादि दूसरे जो साधना-द्वारा संसार चक से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। संसार चक्र में आवद जीव अनादि अज्ञान के परिणाम-भूत कर्म के संसर्ग से अपने मूल स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। अज्ञान आवरण 'से उनका मूल आनंद-रूप तिरोहित हो जाता है। भगवान् के प्रसाद से यह अज्ञान वंधन छिन्न हो सकता है और जीव अपने पूर्णानंद रूप को प्राप्त होता है।

२—श्रिचित् — श्रिचित् तस्त का श्रियं चेतना-हीन पदार्थ है। यह तीन प्रकार का होता है (१) प्राकृत, (२) श्रप्राकृत श्रीर (३) काल। (१) प्राकृत पदार्थ से श्रिमप्राय महत्तस्त्व से लेकर महाभृत पर्यत जगत् से हैं जो प्रकृति से उत्पन्न है। यह प्रकृति सांख्य की प्रकृति के समान ही त्रिगुणात्मक श्र्यीत् सत्य, रजस्, तमस् से युक्त है। किंतु यह प्रकृति सांख्य-प्रकृति के समान स्यतंत्र नहीं वरन् ईश्वर-द्वारा नियंत्रित है। (२) श्रप्राकृत वे पदार्थ कहलाते हैं जो प्राकृतिक श्रयत् प्रकृति के गुणों से निर्मित नहीं हैं। जैसे भगवान् का लोक, भगवान् के श्रलंकार श्रादि। निवाकं का यह श्रप्राकृत तत्त्व रामानुज के शद्ध सत्व या नित्य-विभृति के समान ही है। (३) काल प्राकृत तथा श्रप्राकृत दोनों से भिन्न तत्त्व है। जगत् के समस्त पदार्थों के निरंतर परिणाम का कारण काल ही है। संसार चक्र का नियामक होते हुये भी काल ईश्वर के लिये नियम्य है। काल श्रखणडरूप है, यद्यपि उत्तके श्रीपाधिक भेद हैं। स्वरूप से नित्य होते हुये भी वह कार्य रूप से श्रनित्य है।

3—ईश्वर—िनंबार्क मत में भी ब्रह्म की कल्पना रामानुज मत की भाँ ति सतुण रूप से की गई है, यद्यपि दोनों कल्पनात्रों में कुछ ब्रांतर है। सतुण ब्रह्म का ही नाम ईश्वर है। निवार्क ने कृप्ण को परमेश्वर माना है। यह ईश्वर जीव ब्रीर जगत् का निवंता तथा

श्रविद्यादि दोषों से रहित श्रीर समस्त कल्पना गुणों से युक्त है। वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न ग्रीर ग्रानिरुद्ध ये चार व्यूह उस ईश्वर के श्रांग हैं। यह व्यूहों की कल्पना पांचरात्रमत तथा रामानुजमत के समान ही है। यह ईश्वर मत्स्य - कूर्मीद रूप से जगत में अवतरित होता है ग्रौर जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण है। ईश्वर के उपादान कारण होने का अर्थ यह है कि वह चित् और अचित् शक्तियों के सूद्रम रूप से स्थूल रूर में अभिन्यक्त होने का कारण है। कमीनुरूप फल श्रीर उनके भोग-साधनो को योजना का व्यवस्थापक होने के कारण वह संसार का निमित्त कारण है। अतः सुष्टि का अर्थ केवल सूद्रम की स्थूल रूप में अभिन्यक्ति है। इस प्रकार सृष्टि सूद्रम तत्त्व का स्थूल रूप में "परिणाम" है। शंकराचार्य का 'विवर्त्त वाद' निवार्क को मान्य नहीं है। ब्रह्म में ब्रध्यस्त होने के कारण जगत मिथ्या विवर्त्त मात्र नहीं है, क्योंकि अन्यत्र वस्तुतः वर्त्त मान पदाथ का ही ग्रन्य पर श्रध्यास हो सकता है। रामानुज की जीव-जगत् विशिष्ट ब्रह्म की उपादान-कारण-कल्पना से निवार्क के ईश्वर की कल्पना कुछ भिन्न है। रामानुज जिसे ब्रह्म का शरीर कहते हैं, उसे निंवार्क शक्ति कहते हैं। रामानुज के ऋनुसार जगत् ब्रह्म की विशेषण भृत प्रकृति का परिणाम है, निवार्क के अनुसार वह ब्रह्म का शक्ति का परिणाम है। दोनों के अनुसार यह परिणाम ब्रह्म को नहीं छुते। ब्रह्म नित्य स्वरूप में संस्थित रहता है।

चित्, ग्राचित् श्रीर ईश्वर इन तीन तत्वों के संबंध की कल्पना निवाक मत की मौलिकता है। कहा जा चुका है कि निवाक का मत द्वेताद्वेत है। इस मत का श्राधार उक्त तीन तत्वों के संबंध में द्वेत श्रीर श्रद्वेत का समन्वय है। जीव, जगत् श्रीर ईश्वर न एक-दूसरे से श्रत्यंत भिन्न हैं श्रीर न उनका पूर्ण तादात्म्य ही है। श्रतः इस संबंध को न द्रेत कह सकते हैं और न अद्देत । किंतु साथ ही यह संबंध द्रेत और अद्देत दोनों है। द्रेत-परक तथा तथा अद्देत-परक अतियाँ दोनों समान रूप से सत्य हैं। एक को मानने पर अन्य श्रुतियों का विरोध होगा। श्रुतियों में ईश्वर के उन गुणों का वर्णन किया गया है जो जीव और जगत में नहीं पाये जाते, अतः 'मेद अथवा द्रेत अश्य का स्वीकरण आवश्यक है। किंतु इस अर्थ में उनमें अद्देत अथवा अमेद भी है कि चित् और अचित् की कोई 'स्वतंत्र सत्ता नहीं है; वे सदा ईश्वर के आश्रित हैं। ईश्वर और जाव का संबंध द्रीपक और प्रकाश के समान द्रेताद्रेत है। ईश्वर और जगत का संबंध अहि-कुएडल के समान द्रेताद्रेत है।

नि वार्क मत में स्वीकृत तीन तत्त्वों में ईश्वर परम तत्त्व है। रामानुज के नारायण श्रीर लद्दमी के स्थान पर नि वार्क ने कृष्ण श्रीर राधा को स्थापित किया है। जीव के लिये संसार-वंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिये कृष्ण की भक्ति परम मार्ग है। यह भक्ति भगवान् के श्रनुग्रह से प्राप्त होती है। प्रपत्ति तथा श्रन्य गुणों से जीव भगवत्कृपा के योग्य वनता है। भक्ति का श्रथं रामानुज की मांति ध्यान या उपासना नहीं वरन्-श्रनुराग या प्रभ है। प्रपत्ति का श्रथं एक मात्र ईश्वराश्रय की भावना है। भक्ति से भगवत्साज्ञात्कार होता है। यही मोज्ञ है श्रीर यह शरीरावस्था में संभव नहीं है। श्रतः नि वार्क मत में जीवन्मुक्ति मान्य नहीं है।

### २-मध्वा नार्य

शंकर के श्रालोचक वेदांत के श्राचायों में मध्य का नाम प्रमुख है। मध्य के द्वेतवाद में श्रद्धंतवाद का विरोध प्रवलतम रूप में व्यक्त हुआ। द्वेतवाद में श्रद्धंतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का 'पर्यवसान-ता प्रतीत होता है। शंकर ने द्वेत का निराकरण कर अद्वेतवाद का स्थापन किया। रामानुज ने अद्वेत को प्रधान मानते हुथे द्वेत को उसका विशेषण मानकर दोनों के समन्वय पूर्वक विशिष्टाद्वेत का मंडन किया। निवार्क ने अद्वेत और द्वेत दोनों तत्वों को समान महत्त्व देकर द्वेताद्वेत का समर्थन किया और इस प्रकार द्वेत को रामानुज की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया। मध्य ने भेद को मुख्य मान कर अद्वेतवाद के विरुद्ध द्वेतवाद को प्रतिष्ठा की। इस प्रकार शंकर के अद्वेतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का पर्यवसान मध्य के द्वेतवाद में हुआ।

दक्षिण देश में 'उडिपी' नामक स्थान त्राज मध्य संप्रदाय का केंद्र है। उसी के पास रजतपीठ नामक स्थान पर जो वर्त्त मान कल्या-णपुर का समस्थानीय माना जा सकता है, सन् ११९९ में मध्याचार्य का जन्म हुन्ना। मध्याचार्य पूर्णप्रज्ञ तथा न्नानंद तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम मध्यगेह भट्ट तथा गुरु का नाम ग्राच्यु-तप्रेच्च था।

भारतवर्ष के मुख्य तीथों में पर्यटन कर मध्वाचार्य ने अपने द्वेतमत का प्रचार किया। इनके रचे हुये ३७ अंथ कहे जाते हैं जिनमें कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम ये हैं —(१) ब्रह्मसूत्र भाष्य; (२) अनुत्र्याएयान (भाष्य में मंडित मत की पोपक अल्पाक्षरावृत्ति); (३) दशोपनिपद् भाष्य; (४) गीताभाष्य; (५) महाभारत ताल्पर्यनिर्ण्य; (६) भागवत ताल्पर्यनिर्ण्य; (७) गीताताल्पर्यनिर्ण्य; (८) उपाधि खण्डन; (१) मायावाद खण्डन; (१०) प्रपंचिमय्यानुमान खण्डन; (११) तत्त्वविवेक। मध्व के अनुयायियों में जयतीर्थ अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य के लिये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मध्व के भाष्यों पर विद्वत्तापूर्ण वृत्ति ग्रंथों की रचना कर द्वैतिसद्धांत का प्रवल परिपोपण किया। जयतीर्थ की 'वादावली' तथा व्यासराज का 'भेदोजीवन' द्वेतवाद के प्रसिद्ध वाद-ग्रंथ हैं।

मध्याचार्य का सिद्धान्त द्वैतवाद कहलाता है। मध्य मत में अद्वैत का लग्रहन करके मेद अयवा द्वेत का स्थापन किया गया है। मध्य और उनके अनुयायियों ने अद्वैतवाद का लग्रहन किया है। तथा शंकराचार्य के अध्यास और विवक्त सिद्धांत की आलोचना की है। मध्य ने इस वात पर ज़ोर दिया है कि अम या आंति भी सर्वया नियम-हीन नहीं होती। रस्सी में सर्प का अम होता है, शुक्ति में रजत का। यदि अम में वस्तु के आधार का नियम न हो तो रस्सी में ही सर्प का अम क्यों न हो शुभा के लिये दो वास्तविक पदायों का होना आवश्यक है। सर्प और रजत की वास्तविक सत्ता है, इसिलये उनका अम होता है। यदि जगत् की वास्तविक सत्ता नहीं तो अस में उसका अध्यास या अम भी नहीं हो सकता।

मध्य ने निवाकी भिमत श्रद्धित श्रीर द्वित के समन्वय को श्रस्वीकृत कर भेद का प्रतिपादन किया है। उनके श्रनुसार भेद श्रीर श्रभेद दोनों का एक कोटि में प्रतिपादन व्याघात-दोषयुक्त है। द्वित श्रीर श्रद्धित दोनों की एकत्र स्थित श्रसम्भय है। श्रीर न श्रतद्वे यदियों का श्रभिमत ज्ञानिमध्यावाद मध्य को मान्य है। यदि जगत् में प्रत्येक वस्तु मिय्या है तो जगिनमध्या है श्रथवा वाध्य है यह कथन भी मिय्या है। इस प्रकार जगत् की सत्यता ही सिद्ध होती है। जगत् का श्रंत में वाध हो जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जगत् की सत्ता का कभी तिरोधान नहीं होता। जगत् मिथ्या नहीं यथार्थ है। यदि भ्रम भी हो तो उत्तसे जगत् की श्रसत्ता सिद्ध नहीं होती वास्तविक सत्ता के श्राधार के विना भ्रम श्रकल्पनीय है। श्रद्ध तवदियों की इष्ट श्रनिर्वचनीय कोटि भी मध्य को मान्य नहीं। शंकर को उत्त श्रीर श्रस्त से विलक्षण श्रनिर्वचनीय कोटि भी मध्य को मान्य नहीं। शंकर को उत्त श्रीर श्रस्त से विलक्षण श्रनिर्वचनीय कोटि का मध्य ने खएडन किया है। सत् श्रीर श्रस्त से भिन्न कोई

तीसरी कोटि नहीं है। जगत्सत् है, क्योंकि वह वर्तमान है। उसकी सत्ता का बाध कभी नहीं होता।

इस प्रकार जगत् की सत्ता का समर्थन कर मध्य में द्वेत वाद का प्रतिपादन किया है। संसार में भेद नहीं है अभेद ही है, अथया भेद अवास्तिविक या मायिक है, यह कहना साहस मात्र है। भेद वस्तुओं का वास्तिविक स्वरूप है। वह साक्षात् अनुभव सिद्ध है। साक्षात् अनुभव की सत्यता का प्रत्यारव्यान किसी तर्क द्वारा नहीं किया जा सकता। अति भो भेद का प्रतिपादन करती है। जीव और ईश्वर के स्वरूप का भेद अतियों से स्पष्ट है। ईश्वर जगत् का सुष्टा और सर्वज्ञ तथा सर्व शिक्त मान् है। जीव में ये गुण नहीं हैं। अतः भेद प्रत्यक्ष तथा अति उभयथा सिद्ध है। भेद की वास्तिविकता को माने विना जगत का कोई व्यवहार हीं चल सकता। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, पिते और पत्नो के संवंध भेद की सत्ता सिद्ध करते हैं। यदि भेद न हो तो समाज और उसके व्यवहारों का लोप हो जाय। पाप और पुर्य, ज्ञान और अज्ञान का भेद तो अद्वेत वादियों को भी मानना पड़े गा। यदि प्रमा और अप्रमा (यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान) में भेद नहीं है तो दार्शनिक चिन्तन की आवश्यकता ही क्या है।

मध्व के अनुसार पाँच प्रकार के भेद मूल और नित्य हैं :--

१- ईश्वर ग्रौर जीव का भेद — ईश्वर सर्वं ज्रौर सर्वं शक्तिमान् है, जीव ग्रल्प ज्रौर ग्रल्प शक्तिमान् है। ग्रतएव उनमें भेद है।

२—ईश्वर ग्रौर जड़ जगत् का भेद—जीव की भांति जड़ जगत् भी ईश्वर से भिन्न है। एक चेतन है, दूसरा जड़; एक सुख्टा है, दूसरा सिंट, एक नियामक है ग्रौर दूसरा नियम्य।

३ — जीव श्रौर जगत् का भेद — जीव चेतन है श्रौर जग जड़। प्राराधारी श्रौर प्रारा — श्रत्य पदार्थों की भिन्नता वालक भी नानते हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की ग्रावश्यकता नहीं है।

४—जीव ग्रौर जीव का भेद—जीव ग्रनेक हैं ग्रौर उनके ग्रनुभवों में मेद है। ग्रन्यया सुख, दुःख, हर्प, शोक ग्रादि ग्रनुभव सबको साथ-साथ होते। मोक्षावत्या में भी जीवों के ग्रनुभव दिलक्षण होते हैं।

प्र — जड़ श्रीर जड़ का भेद— जिस प्रकार एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, उसी प्रकार एक जड़ पदार्थ भी दूसरे जड़ पदाथ से भिन्न है। कुर्ती श्रीर मेज़ श्रलग-श्रलग है।

इस भेदबाद के आधार पर मध्न ने श्रपने द्वेत सिद्धांत का निर्माण किया है। उनके अनुसार दो मूल तस्व है—स्वतंत्र श्रार परतंत्र। केवल विष्णु स्वतन्त्र है शेष सब परतंत्र है। परतंत्र पदाधों के दो भेद हैं—भाव श्रीर श्रमाव। सत्तावान पदार्थ भाव कोटि में है। प्रागमाय ध्वंतामावादि श्रमाव कोटियों है। मान पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं—चेतन, श्रीर श्रचेतन या जड़। चेतन जीय दुःखानुपक्त श्रीर दुःखावद दो भेद हैं। दुःखावद के मोलाई श्रीर श्रमोक्षाई दो प्रकार है। भिक्ति ताधना द्वारा ईश्वरानुश्रह के श्रिषकारी मोक्षाई है। राजन, पिशाचाटि नीचनन श्रमोक्षाई श्रीर श्रमंत वंधन के श्रिषकारी हैं। श्रचेतन श्रमोक्षाई श्रीर श्रमंत वंधन के श्रिषकारी हैं। श्रचेतन श्रमंत्र वंद नित्य हैं। पदार्थ-जात श्रमंत्र है। दुःत्य, प्रकृति श्रादि नित्रानित्य हैं; ये स्वस्प से नित्य, किंतु संत्तर-हम में श्रनित्य हैं।

श्रन्य प्रकार से मध्य ने कुछ वैशेषिक के समान पदायों का विभाजन किया है। माध्य के श्रनुसार नी पदार्थ है—द्रच्य, गुण, कमें, सामान्य, विशेष, विशिष्ट श्रंशी, शक्ति, मादृश्य श्रीर श्रमाय। द्रव्य वीस हैं—परमात्मा, लद्मी, जीव, ग्रव्याकृताकाश, प्रकृति. विगुण, महत् ग्रहंकार, बुद्धि, मनस, इंद्रिय. भृत, मात्र (तमात्र) ग्रविद्या, वर्ण, ग्रन्थकार वासना, काल ग्रौर प्रतिविम्त्र। गुण वैशेषिक के समान ही माने गये हैं, केवल शम, कृपा, तितिक्षादि मानसिक गुणों का समावेश ग्रौर कर दिया गया है। कर्म वह है जो साक्षात् ग्रथवा ग्रारात् रूप से पुण्य ग्रथवा पार का कारण होता है। वह तीन प्रकार का होता है—विहित, प्रतिषिद्ध ग्रौर उदासीन। जाति या सामान्य न्याय वैशेषिक के समान नित्य नहीं है वरन् नित्य द्रव्यगत सामान्य नित्य तथा ग्रानित्यद्रव्यगत सामान्य श्रनित्य है। विशेष ग्रनंत हैं। शिक चार प्रकार की होती है (१) परमात्मा की ग्रवित्य शिक्त (२) पदायों की सहज शिक्त या कारण शिक्त जो परिणाम का कारण है। (३) प्रतिष्ठा द्वारा देव प्रतिमाग्रों ग्रादि में संस्कार काय द्वारा उत्पन्न ग्रावेय शिक्त। (४) पद-शिक्त। साहश्य का ग्रर्थ समानता है, जो दो भिन्न पदायों के वीच होती है। ग्रभाव तीन प्रकार का होता है—प्रागभाव, प्रथ्वसाभाव ग्रौर ग्रन्थोन्याभाव।

मध्य मत की उक्त पदार्थ-मीमासा में ईश्वर, जीव, श्रीर जगत् तीन पदार्थ मुख्य हैं। इन तीन पदार्थों का भेद श्रीर इनकी प्रमुखता सभी श्रद्धतेतर वेटांतों में समान है, यद्यपि इनके स्वरूप श्रीर संवध के विषय में उनमें परस्पर भेद हैं।

ईश्वर—ग्रन्य वैष्ण्व संप्रदायों की भाँ ति मध्व ने भी ग्रहोंत के निर्मुण ब्रह्म का निराकरण कर समुण् परमेश्वर को परम सत्य माना है। मध्य के मतानुसार निर्मुण ब्रह्म शूर्त्य-कल्प ही है समुण ब्रक्ष ग्राथवा परमेश्वर ही परम सःय है। पह ग्रान्य गुणों का ग्रागार है। निर्मुण सूचक श्रुतियाँ ईश्वर में देय गुणों का निराकरण करती हैं। वह विश्व का सण्टा

श्रीर नियंता है। किंतु मध्व परमात्मा को सुष्टि का उपादान कारण नहीं मानते वह केवल निमित्त कारण है। वह जीव श्रीर जगत् से भिन्न तथा दोनों का नियामक है। सुष्टि का सज़न, संरक्षण, संहार, नियंत्रण, तथा जीवों के जान, वंध, मोक्ष श्रादि ईश्वर के गुण हैं। उसका ज्ञानरूप श्रलौकिक शरीर है। वह ईश्वर एक होकर भी श्रनेक रूपों में व्यक्त होता है। उसके सभी श्रवतारों में गुण कर्माद रूप से समान है। लच्मी उसकी सहचरी तथा शक्ति है परमात्मा से श्रत्यंत भिन्न होकर भी लच्मी उसके पूर्ण श्राध्रित है। वह नित्य सुक्त है।

जीव—जीव ग्रजान, मोह, दुःख ग्रादि दोषों से युक्त तथा संसरण शील होते हैं। ये संख्या में ग्रनंत तथा एक—दूसरे से भिन्न हैं। मुख्यतया जीव तीन प्रकार के होते हैं—मुक्ति योग्य, नित्यसंसारी तथा तमोयोग्य। मुक्ति प्राप्त करने के ग्राधकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप पाँच प्रकार के होते हैं। नित्य संसारी जीव कर्मानुसार सदा स्वर्ग-नरकादि लेकों में विचरण करते रहते हैं। वे कभी मुक्ति नहीं पाते। दैत्य राक्ष्म, पिशाच तथा ग्रधम मनुष्य ये चार तमोयोग्य जीव हैं। संसार दशा की माँति मुक्तावस्था में जीवों, के ग्रानंदानुभव सर्व था एक से नहीं होते, उनमें कुछ व्यक्तिगत भेद रहता है।

जगत्—जगत् का उपादान कारण प्रकृति है; ईश्वर केवल निमित्त कारण है। सुष्टि की कल्पना माध्व मत में सांख्य के समान ही है।

सोन्-साधना—मिक द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर की पूर्ण ग्रौर निष्काम भिक्त मोक्ष का एक मात्र साधन है। परमेश्वर के गुग् ग्रौर महिमा के जान-पूर्व क परम-स्नेह का नाम भिक्त है। परमेश्वर

के गुणों के ज्ञान से उस पर निर्भर होने की भावना उत्पन्न होती है। ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। पांचन जीवन व्यतीत करने में मत्य की उपलब्धि होती है। गुरु के चरणों में बैठ कर नियम-पूर्व क वेदाध्ययन करने से तत्त्व बेाध हता है किंतु सब कुछ करने पर भी विना मगवान् की कृपा के न ज्ञान हो मकता है और न मोक्ष। परमेश्वर कृपा कर अज्ञानियों को ज्ञान और ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जीव परमात्मा पर अवलम्बित होते हुये भो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और माधना द्वारा सत्व-शुद्धि कर ज्ञान, भक्ति और माक्ष का अबिकारी बन मकता है। ज्ञान के लिये वैराग्य शम, दमादि का सपादन तथा स्वाध्याय, शरणागित, गुरु-सेवा शास्त्र-अवण, मनन, ईश्वरार्पण बुद्धि और ईश्वरो-पासना आवश्यक हैं।

मध्य-मत के ऋनुनार मोध ब्रह्म के साथ ादात्म्य की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म-जीव का भेद नित्य हे। मुक्त जीव ईश्वर की विभूषि और ख्रानद के भागी हो जाते हैं। किंतु रामानुज के मत की भाँ ति सभी जोव समान रूप से ब्रह्म के पूर्ण-श्रानंद के श्रधिकारी नहीं होते। वेश्यपनी सामर्थ्य के श्रनुसार उममें भाग तेते हैं। प्रत्येक जीव का मुक्ता- दस्था में श्रानंदानुभव भिन्न होता है। उनकी बुद्धियाँ, इञ्छायें और उद्देश्य एक हो जाते हैं, यही उनकी एकता है। एकता का श्रयं तादात्म्य नहीं है।

#### ३---वल्लभाचार्य

वस्तभाचार्य का सिद्धात शुद्धाद्वैत के नाम से विख्यात है। संप्रदाय-पर पारा के अनुसार विष्णुस्वभी इसके मूल प्रवर्षक माने जात हैं। किंतु इस संप्रदाय के प्रचार और प्रमिद्धि का श्रेष वस्तभाचार्य को है। वस्तभ का जन्म सन् १४७६ ई० में हुआ। इनके पिता लदमण भट नामक तैलंग ब्राह्मण् थे। काशी यात्रा के मार्ग में इनका जन्म हुन्ना था। इनका जीवन-चेत्र भी उत्तर भारत में रहा। मथुरा तथा वृंदा वन इनके कार्य-चेत्र के केंद्र रहे। 'त्र्रणुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र का भाष्य वल्लभ की मुख्य रचना है 'तत्त्वदीप निवंध' में भागवत के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। 'मुत्रोधिनी' नाम भागवत की टीका भी वल्लभमत का महत्त्वपूर्ण प्राय है। चल्लभाचार्य के वाद उनके द्वितीय पुत्र श्री चिट्ठलनाथ जी ने पिता के ब्रांथों पर टीका टिप्पणी लिखकर पुष्टिमार्ग की पर्याप्त प्रतिष्ठा की। पुरुपोत्तम जी बल्लभ संप्रदाय के एक विद्वान् टीकाकार हैं। 'भाष्य प्रकाश' नामक टीका लिखकर इन्होंने चल्लभ के 'त्र्रणुभाष्य' के गृद्धार्य की मार्मिक श्रिभिन्यं जना की है। विट्ठलनाथ जी के पुत्र गिरिधर महाराज का 'ग्रुद्धाई तमार्तएड' वल्लभमत का विवेचक प्रख्यात ग्रंथ है।

माया से अलिस शुद्ध ब्रह्म को परम मत्य मानने के कारण वल्लभ-वेदान्त का नाम 'शुद्धाईत' है। यह ब्रह्म निर्मुण नहीं सगुण है, तथा माया-तं वंध-रहित अद्वितीय तक्त्व है। जीव और जगत् सत्य हैं, माया नहीं, फिर भी ब्रह्म के अद्वीत रूप से कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार अन्य वैष्णव-वेदांतों में 'वोकृत तीन तक्त्व—त्रह्म,, जीवा और जगत् —वल्लभ को भी मान्य है। किंतु मध्यमत की भांति उनका भेद नहीं वरन् अद्वीत वल्लभ को इष्ट है। वल्लभ मत में उनकी कल्पना निम्न प्रकार है।

त्रस -एक ग्रहेंत त्रस ही परम तन्त्र है। वह एक, शुद्ध, ग्रहेंत, नित्न, सर्वर, सर्वशक्तिमान्, सर्वगुण्-मंपन्न तथा सिचदानंद स्वरूप है वह ग्रनंत-ऐश्वर्य-युक्त है तथा उस ऐश्वर्य के कारण परस्पर विरोधी गुणों की भी सत्ता उसमें संभव है। ग्रतः निगण तथा सगुण दोनो

रूपों में ब्रह्म का निरूपण करने वाली श्रुतियाँ समान रूप से सत्य हैं। विरुद्ध धर्मों की सत्ता माया-प्रतिभास नहीं वरन् स्वामाविक है भगवान् त्रानेक रूप होकर भी एक हैं; श्रणोरणीयान् महतीमहीयान् हैं; पूर्ण स्वतंत्र हो वर भी भक्त के पराधीन हैं यह अनंत अलैकिक ऐश्वर्य से संपन्न एक शुद्ध ऋद्वेत बहा ही अनेक रूपों में व्यक् होता है। यह संसार उस की लीला का विलास है। संसार रूप में व्यक्त होने पर भी उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं आता । अहि-कुएडल के समान संसार भी ब्रह्म का ही लीला-रूप है। ब्रह्म जगत् का उपादान तथा निमित्तकारण दोनों हैं। वह जगत का सृष्टा है श्रीर संपुर्ण सृष्टि में ज्यात है। सृष्टि में व्याप्ति की दृष्टि से वल्लभ उपादान कारण की श्रपेक्षा ब्रह्म को समवायी कारण कहना श्रधिक उचित समभने हैं। उपादान कारण की कल्पना में उपादान-पदार्थ के परिणाम या विकार की ब्रायित होती है। समयायी कारण रूप से ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि में व्यात है। अपनी अनंत शक्ति से सिन्दानंद-न्त्रहा वहुरूप से व्यक्त होता है। वृहदारएयक उपनिपद् के त्रानुसार एकाकी त्रावस्था में रमण न कर सकने के कारण उसने त्रानेक रूप से होने की इच्छ को छोर वह अनेक जीव छौर वहरूर जगत के रूप में व्यक्त होता है। भगवान् के सत् चित् श्रौर श्रानंद रूप के श्राविभवि-तिरोभाव द्वारा सृष्टि ग्रीर मोक्ष होते हैं। सत् रूप से बहा सर्वत्र व्याप्त स्रोर वर्तमान है स्रानंद के तिरोहित होने में जीव की सृष्टि होती हैं। चित् के भो तिरोहित होने से भौतिक जगत् की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार संपूर्ण सुण्टि ब्रह्मरूप ही है—सर्व खिल्वर्द ब्रह्म। इस ब्रह्म के तीन रूप होते हें—(१) ब्राधिदैविक रूप जो परब्रह्म, परः मेश्वर, सचिचदानंद लीलापुरूपात्तम श्रीकृष्ण जो स्रनंत गुरण श्रीर ऐरवर्य संपन्न हैं तथा जो भक्तं द्वारा प्राप्य है। (२) ग्राध्यात्मिक रूप जो ग्रक्षर ब्रह्म है तथा जो समस्त गुणों के तिरोभाव के कारण निगुण

रूप तथा ज्ञानी द्वारा जैय है। (३) ग्रांतर्यामिन् रूप जो विष्णु के विविध ग्रवतारों में व्यक्त होता है। जड़ जगत् भी ब्रह्म का ग्राधिभौतिक रूप है।

जीव-जीव बहा का ही रूप तथा ग्रंश है। जिस प्रकार गरिन ने रफुलिंग प्रकट होते हैं उसी प्रकार जीव ब्रह्म के ब्रंश मात्र हैं। ब्रंश तथा ग्रंशी के समान जीव ग्रीर ब्रह्म में ग्रामेद है। भगवान् ग्रापने ग्रानंदांश को तिरोहित करके ग्रनेक जीव रूप से व्यक्त हो कर रमण करने हैं। भेद केवल लीला के लिये हैं, अभेद ही यास्तविक है। सब कुछ वत्तुतः ब्रह्मरूप ही है। रामानुज ब्रादि की भाँति यल्लम भेट को भी वास्तविक नहीं मानते। भक्ति श्रीर ज्ञान द्वारा जीव के तिरोहित स्रानंद का मोक्षावस्था में स्राविभीव होता है। जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा त्रागु है। वह ब्रह्म का अंश रूप तथा नित्य और सत्य है। त्रागु होते हुये भी चंदन-गंध की व्याति के समान चैतन्य की व्याति के कारण व्यापक या विभु है। जीव तीन प्रकार का होता है—(१) शुद्र (२) मंतारी-ग्रौर (३) मुक्त । (१) ग्रानंदांश के तिरोधान होने पर अविद्या ने संबंध होने के पूर्व जीव 'शुद्ध' कहालाता है। (२) श्रविद्या के संबंध से जनम-मर्गा के चक्र में संनरग करने वाला जीव 'संनारी' कहलाता है। (३) भगवान् के अनुबह से जीवों के ज्ञानंद श्रंश का पादुर्भाव होता है श्रीर मुक्त होकर जीव सिचदानंद रूप प्राप्त कर भगवान् ते ग्रभिन्न हो जाता है।

जगत्—जगत् के विषय में वल्लभ 'ग्रियकृत परिग्रामवाट' की मानते हैं। जगत् वस्तुतः ब्रह्मात्मक ही है। चित् ग्रीर ग्रानंद का तिरोधान होने ने केवत तत् रूप से ब्रह्म की ग्रीमित्र्यक्ति ही जगत् है। सृष्टि ग्रीर प्रलय का ग्राये जगत् रूप से ब्रह्म का ग्रायिभीद ग्रीर तिरोभाव है,। ब्रह्म रूप

में जगत् निन्य तथा सत्य है, । माया अथवा मिय्या नहीं । सुष्टि और प्रक्रय ब्रह्म की ही शिक्तियाँ हैं । शिक्ति का शिक्तिमान् ने अभेद हैं । अतः जगत् न मिय्या है, और न ब्रह्म ने नितान भिन्न हैं । अहि—कुएड-न्वन् जगत् का ब्रह्म से अभेद संबंध हैं । जिन प्रकार कुएडलादि स्यों में परिएत होने पर भी सुवर्ण में किनी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जगड़ पू ते परिएत होने पर भी ब्रह्म में किनी प्रकार का विकार नहीं होता।

पुण्टिमार्ग—इस प्रकार जीव जगत् स्रादि सः ब्रह्मरूप ही है। एक स्रदेत मन्चिदानद बहा हो परम नस्व है। नमल सुध्द उनी का लोला विनान है। भगवान् श्रीकृष्ण यस्त्रहा हैं। स्ननंत स्रलौकिक गुर्णा ने संस्क्ष होने के कारण वे पुरुषोत्तम हैं। भगवान् के त्रिविध कर के श्चनुसार नाधन-मार्ग भी तीन हैं – श्चाधिनौतिक कर्न मार्ग, श्चाध्यातिनक ज्ञान मार्ग और भक्ति का परम मार्ग । ज्ञान द्वारा निर्मुण रूप अकर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तिचिचनानद नगुग् का लीला पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण की प्राप्ति मक्ति द्वारा ही हो नकती है। मक्ति भी दो प्रकार की होती है-मयोदा-भक्ति स्रौर पुष्टि-मच्चि । भक्त के प्रयत ने साध्य भक्ति जिसकी प्राप्ति मचेष्ट यत और ब्राचरण द्वारा की जा नकती है मर्यादा-मक्ति वहताती है। जिसमें शास्त्र विहित नियन, ब्राचार, बैगाय श्रादि के द्वारा साधक भगवान् के सायुक्त की साधना करता है वह मर्यादा मार्ग की भक्ति है। एक मात्र भगवान् का आश्रम प्रहुग् कर लेने पर अनन्य शरणागत भक्तको भगवन् कृता ने प्राप्त होने वाला भगवद्-नुष्टर पुष्टि मक्ति कहलाती है। इसमें किसी सादन की अनेसा नहीं होती केवल भगवान् के अनन्य प्रेम ने वह प्राप्त होती है। भगवदनुष्ट में प्राप्त होने वाली मिक का ही नाम पुष्टि मिक है। मयोदा भिक में रत की अनेक्षा बनी रहती है; पुष्टि मक्ति में किसी प्रकार के उत

की ग्राकांक्षा नहीं रहती। मर्यादा भक्ति से सायुज्य की प्राप्ति होती है, पुण्टिभक्ति का साध्य ग्रमेद बोधन ही है। इस संसार से उद्धार पाने का सुगम उपाय पुष्टिभक्ति हो है। विना भक्ति के भवसागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है ग्रीर विना भगवद्नुग्रह के भक्ति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को भगवान् का ग्रनन्य ग्राश्रय ग्रीर ग्रनन्य प्रेम होना चाहिये। भक्ति जान रूप नहीं है। जान ग्रीर भजन दो भिन्न भावनायें हैं। योग, जान ग्रीर भक्ति का सहकारी हो सकता है।

भगवद्नुग्रह से भक्ति प्राप्त करने का प्रमुख उपाय श्रतःकरण की शुद्धता है। शुद्धांतः करण वालों पर भगवान् को कृपा होती है। श्रंत:करण को शुद्ध करने के सोलह साधन वताये गये हैं-हनान, यज ग्रीर देवमूर्ति का पूजन तीन वाह्य साधन है। सर्वात्मरूप मे ईश्यर का ध्यान चतुर्ये है। सत्व गुण का उत्कर्प पंचम है। सर्वकर्मार्पण ग्रौर ग्रासिक का त्याग पण्ड है। अद्धेय जनों का ग्रादर सप्तम है। दीन-दया ग्राप्टम है। सभी जीनों को ग्रापने समान मानना तथा ग्रापना सखा समभाना नवम है। यम श्रीर नियम दराम तथा एकादश हैं। गरु से शास्त्र-अवण द्वादश है। भगवन्नाम कीर्तन त्रयोदश है। सार्वभीम स्नेह श्रीर सहानुभूति चतुर्दश है। ईश्वर सायुज्य पंचदश है। श्रहंकाराभाव पोडश है। वस्तम के ग्रमुसार भगवद्मुग्रह से प्रेम रूप में भक्ति का वीज वर्तमान रहता है। दृढ़ होने पर यह त्याग, भक्ति-शास्त्र-अवण श्रीर भगवन्नाम कीर्तन से वर्द्धित होता है। भक्ति के विकाश-क्रम के भाव, प्रेम, प्रख्य, त्नेह, राग, अनुराग, तथा व्यसन सात पर्व है। भक्ति की परमावस्या व्यसन ई, जिसमें भगवान् के विना रहना भक्त के लिये ग्रसंभव होता है। इस परम भक्ति में मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवः प्रेम में निमग्न हो जाता है।

### ४--चैतन्य-संप्रदाय

चैतन्य-निवार्क तथा बल्लम के वाद बैष्ण्व धर्म के सुधारको तथा प्रचारको में चैतन्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है । बस्तुतः चैतन्य वल्लभाचार्य के सम सामविक ही थे। ग्रापका समय मन् १४८५-१५३३ ई० है। चैतन्य का जन्म नवद्वीप में हुया जो उस समय सिलहट तथा भारतवर्ष के ग्रन्य भागों से ग्राये हुये वैष्ण्वो का केंद्र वन रहा था । इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र ग्रीर माता का नाम शचीदेवी था। चैतन्य का बचपन का नाम विश्वंभर था । विश्वरूप जो स्त्रागे नित्यान नद के नाम से प्रसिद्ध हुये तथा जिनका चैतन्य के जीवन में वडा महत्त्व है उनके वड़े भाई थे। चैतन्य की आरंभ ने ही भक्ति के गीतो में बड़ी रुनि थी। पिता की मृत्यु के वाद वे पितृ-श्राद्ध के लिये गया गये, वहाँ उनकी बहुत से साधुत्रो त्रौर महात्मात्रो में भेंट हुई। बहीं पर ईश्वरपुरी से दीक्षा प्रहण कर उन्होंने संसार त्याग का निश्चय किया । लौटकर कुछ काल तक भागवत का ग्रध्यापन करते रहे, किंतु शीव ही माता की त्राज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होने त्रापना शेप नमय कृष्ण-कीर्तन ग्रीर नृत्य मे विताया । ग्रिधिकाश वे पुरी में रहे । कई बार प्रयत्न करने पर वे एक बार वृदावन भी गये । वहाँ उनकी श्रीरूपगोस्वामी में भेंट हुई।

चैनन्य पर भागवत, विष्णु पुराण ग्रीर हरिवंश पुराण का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका जीवन भगवत्कीतन तन्मय नृत्य में ही व्यतीत हुग्रा। उनके रचित कोई प्रथ उपलब्ध नहीं हैं। चैतन्य का मृल-मत उनके ग्रनुयायियों श्रीर प्रेमियो द्वारा लिखिन जीवन चरितों में ग्रांकित उनके उपदेशों ने ग्रनुमित किया जा सकता है। उन जीवनियों में काव्य ग्रीर कल्पना का बाहुल्य होने के कारण चैतन्य के मल दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण किन है। चैतन्य के युगल शिप्य श्री रूपगोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी ने प्रामाणिक ग्रंथों की रचना कर गौडीय वैष्णव मत का प्रतिष्ठापन किया। सनातन के छोटे भाई वल्लम के पुत्र श्री जीवगोस्वामी चैतन्य-संपदाय की उज्जवल विभृति हैं। उनका विद्वता-पूर्ण ग्रंथरल 'पटसंदर्भ' के नाम से विख्यात है। चैतन्य मत के प्रचारकों में श्री जोत्र गोस्वामी ग्रौर वलदेव विद्याभृषण दो सबसे महत्त्वपूर्ण नाम है। चैतन्य मत की प्रमुख विश्वपता उसकी भावकता है। वल्लभ संप्रदाय में भिक्त में उपासना की विधि ग्रौर चर्या ने ग्रधिक महत्त्व प्रहण कर लिया था। चैतन्य ने भावना को ग्रधिक महत्त्व दिया। चैतन्य मत में भावमय प्रेम, कीर्तन ग्रादि विधिवत् उपासना का स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

नीय गोस्वामी—'पट्संदर्भ' के श्रांतर्गत 'भागवत-संदर्भ' में श्री जीय गोस्वामी ने 'श्रचिंत्य भेदाभेद' का प्रतिपादन किया है । भनवान् अनंत गुणों के निवास तथा ग्रानंद स्वरूप हैं। वे ग्रानंद विग्रह भी हैं। उनका ग्रानंद उनके स्वरूप से एकाकार ही है । भगवान् के स्वरूप, विग्रह, मुग्ग श्रीर शक्ति में किसी प्रकार का भेद या पार्थक्या नहीं है। भगवान् की शक्ति स्वाभाविक तथा श्रचित्य है। वह भगवान् से भिन्न या श्रमिन रूप से चिंतनीय नहीं है। वह भगवान् से विहर्भृत या भिन्न भी नहीं हो तकती; स्वरूप से शक्ति का तादात्म्य होने पर परिग्राम, स्वित्र, लीला ग्रादि की व्याख्या किन है। भगवान् के स्वरूप की कहाना में विरोधी गुणों का समन्वय 'श्रचित्यत्व' के सिद्धांत का मूल प्रयोजन है। जीव गोस्यामा के श्रनुसार भगवान् की तीन शक्तियाँ हैं— स्वरूप शक्ति श्रीर वहिरंगमाया शक्ति। स्वरूप शक्ति तो भगवान् के स्वरूप शक्ति श्रीर वहिरंगमाया शक्ति। स्वरूप शक्ति तो भगवान् के स्वरूप से एकाकार ही है। दूसरी तदस्य शक्ति की प्रतीक शुद्ध जीव है। तीसरी वहिरंगमाया शक्ति का विकास जगव्यूप में होता

है, जिसका मूल 'प्रधान' है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये मूर्य उसकी किरणे और उसके वर्णों की उपमा दो गई है। भगवान् सूर्य के समान है, जोव उनकी रिश्म रूप हैं, और भूत जगत् मूर्य के वर्ण स्फुरण के समान है। रामानुज तथा पाचरात्र मत में स्वीकृत भगवान् के चार व्यूहों में तीन व्यूह ही गीडोय वैष्ण्य मत में मान्य हैं। जिन तीन व्यूहों में भगवान् को विभृति को अभिव्यक्ति होती है उनमे प्रथम संकर्णण यह महाविष्णु है जो अखिन जीव-ममिष्ट और प्रकृति का स्वमी है, द्वितीय प्रद्युमन है जो अखिन जीव-ममिष्ट का अतर्यामी है। और तृतीय व्यष्टि रूप में प्रस्थेक जीव का अन्तर्यामी है।

जीव ऋगु-परिमाण और अनंत हैं। वे ईश्वर के ऋश है। जगत् ईश्वर की सुष्टि है, अतः मत्य है। सत्य इश्वर मिथ्या जगत् की सुष्टि नहीं कर सकता। माया मिथ्या विद्वेप-शक्ति नहीं वरन् भगवान् की ग्रचिंत्य शक्ति है। माया ने भगवान् का सबध तकतिति है। सुष्टि ग्रज्ञान या अध्यास का कार्य नहीं वरन ईश्वर की अचित्य शक्ति का कार्य है। परमात्मा जगत् का निमित्त, कारण है; त्रापनी शक्तियों से युक्त परमात्मा जगत का उपादान कारण भी है। अपनी श्रचित्य शक्ति से आतमो-पादान द्वारा ही जगत् की सुध्टि कर परमात्मा अपनी सुध्टि में प्रवेश कर उसका नियंत्रण करता है। अजाञी जगत् को दृश्य विषय-रूप ममभ कर भ्रात होते हैं। शुद्धात:करण वाले विश्व में भगवान् का ही स्वरूप देखते हैं। परमेश्वर ग्रापने स्वरूप मे सदा ग्राविकृत रहता है। वह सर्वशक्तिमान् है। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुये ही अपनी स्वरूप-शक्ति के ब्राविष्करण द्वारा वह भक्तो के सन्तोप के लिये लोक में ग्रवतार ग्रहण करता है। भक्ति, भक्त ग्रौर भगवान् का संवंध है। वस्तुतः भक्ति भक्त के स्वरूप में मगवान् की शक्ति की एक विशेष त्र्यभिन्यिक्त है। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान् की स्वरूप शक्ति को

धारण करता है। यह स्वरूप शक्ति हादिनी कहलाती है। हानिनी का सार भक्ति है और वह शुद्ध ग्रानंद स्वरूप हैं।

चैतन्य मत में भगवान की भक्ति ही जीवन का परम श्रेय है। शान भगवान के ग्रुतिरिक्त ग्रन्य विपयों में मन को हटाकर भगवान में लीन होने में ग्रत्यंत उपयोगी है। भक्ति का एक मात्र लच्य भगवान् को प्रमन्न करना है, ग्रतः उसे ग्रहेतु की भक्ति भी कहते हैं। सच्चे भक्त को भगवान् के नाम-कीर्त्त में स्वाभाविक त्र्यानंद त्राता ई स्त्रीर भगवान् की लीलाओं के ध्यान में तन्मयता रहती है। जान और कर्म के मार्ग उसके लिये अपेक्षित नहीं हैं। केवल भक्ति से ही उसे परम लच्य की प्राप्ति हो सकती है। भांक को स्ययं मोच भीकहा गया है। भक्तित्व-ज्ञान से ऋहीं अंदि है: तस्वज्ञान तो भक्ति का फल है। भगवान् के नाम-कीर्तन ग्रीर प्रीतिपूर्वक लीला चिंतन से नमस्त कर्म-वंधन छिन्न हो जाते हैं। किंतु भक्ति की भावना सरलता से उत्पन्न नहीं होती। भगवान में रुचि ग्रीर उनके नाम-कीर्तन तथा लीला-चिंतन में ग्रानंद वड़ी कठिनता से पात होते हैं। सच्चे भक्तों के सत्तग से धीरे-घीर भगवान् की ग्रोर भावना उत्पन्न होती है. ग्रौर वह भागवत श्रादि के मनन से दृढ़ होती है। वस्तुतः वह भक्ति भगवान् की इच्छा से ही उत्पन्न होती है। मक्त की श्रातमा में श्रातम लाभ-शक्ति का श्राविप्करण ही भगवान् का श्रनुग्रह है। भक्ति के लिये किसी विधि, साधन ग्रथवा चर्या की श्रपेक्षा नहीं है। भक्ति का सार भावना है। सर्व भृतों में भगवान का स्वरूप तथा सर्व भृतों को भगवान का तथा अपनी ज्ञातमा में ज्ञाविष्कृत परमातमा का ग्रंश देखने वाला मक्त सर्वोत्तम है। भगवान् में प्रीति, भक्तों में वंधुस्त्र, ऋशानियों परदया, तथा शत्रुओं के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला भक्त मध्यम है। श्रद्धा श्रौर मक्ति से भगवद्मृर्ति की उपासना करने वाला तथा भक्त ग्रीर ग्रन्यजनों के प्रति विशोप भावहीन भक्ति मंद श्रेणी का है। भगवान् की प्रीति ही परम पुरुषार्थ है। उसी से ग्रात्वंति की दुःख निवृत्ति ग्रौर ग्रनंत ग्रानंद की प्राप्ति होती है। ग्रत्यत प्रगाड भक्ति को प्रीति कहते हैं। प्रीति एक ग्रत्यंत मार्मिक त्रांतरिक ग्रनुभव है, उसके वाह्य लक्षण लौकिक श्रमार के समान होते हैं। ब्रात्म विस्मृति इस प्रीति की पराकाप्ठा है। उस अवस्था में इसे महाभाव कहते हैं इसमें भगवान् के प्रति तीव्र ममस्व का भाव उत्पन्न होता है। भक्ति का एक दूसरा रूप शान्त भक्ति भी हैं जिसमें 'भमस्य" के स्थान पर "तवस्व" का भाव होता है। भक्त भगवान को अपना न मानकर ग्रपने को भगवान् का मानता है। शान्त भक्ति में भगवान् के प्रति स्वामी तथा पालक का भाव होता है। भक्त मृत्य रूप मे ग्रपने को भगवान् का सेवक मानता है भगवान् को शिशु रूप में मानकर लालन-भाव से जो भक्ति होती है उसे वात्सल्य भक्ति कहते हैं। किंतु यह कहा जाता है कि दाम्यत्य-भाव को भक्ति में ही परम प्रीति श्रीर तीवतम त्यानंद की त्रानुभृति होती है। यद्यपि इसके वाह्य त्रानुभाव ग्रौर लक्षण लौकिक काम-रित के ही समान होते हैं किंतु दोनां में एक महान् ग्रंतर है। लोकिक रित में त्रात्मतृप्ति का लच्य रहता है, तथा भगवद्रति में भगवान् की प्रसन्नता का लच्य रहता है।

बलदेव विद्याभूपण—वलदेव जाति के वैश्य थे। ये उड़ीसा प्रांत के निवासी थे, तथा नित्यानंद की शिष्य परंपरा में थे। ब्रह्ममूत्र पर रचित उनका 'गोविंद भाष्य' उनका प्रमुख ग्रंथ है। 'गोविंद भाष्य' का मार उन्होंने स्वयं 'सिद्धात-रल' नामक ग्रंथ में संगृहीत किया है। वलदेव के विचारों में मध्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है ग्रतः उनके मंत्रदाय को मध्य-गोडोय-संप्रदाय कहना ग्राधिक उचित है।

. वलदेव के अनुसार दु:ख की ग्रात्यंति की निवृत्ति ग्रीर ग्रनंत-शारवत त्रानंद की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लच्य है। इस लच्य की सिद्धि स्वज्ञान-पूर्वक, भगवान के स्वरूपतः तथा सगुण्हातः ज्ञान द्वारा हो सकती है। भगवान् का स्वरुप मिचदानंद हे। चित् ग्रीर त्रानंद को भगवान् का विग्रह भी कह सकते हैं। एक होकर भी भगवान् अपनी श्रचित्य शक्ति के द्वारा श्रनेक स्थानों पर तथा श्रपने त्रानेक भक्तों के रूप में व्यक्त होता है। कितु वलदेव त्रापने मत को भेदाभेद से भिन्न मानते हैं। अभिनेता की भाँति त्वरूपत: एक रहते हुये भी भगवान् अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अचित्य शक्ति होने के कारण वे तकतितित है। विकद गुणों का संबंध भी भगवान् में संभव है। जीव भगवान् से भिन्न तथा भगवान् के अंश और आश्रित है। भगवान् का ग्रानंद, स्वरूप ग्रीर परिमाण् दोनों में, जीव के त्रानंद से भिन्न है। उनका ज्ञान भी भिन्न है। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूपतः जीव श्रौर जगत् दोनों से भिन्न है। उपनिपदों के ऐक्यपरक वाक्यो का अर्थ तादात्म्य नहीं तदीयत्त्व है। जीव और जगत ब्रह्म नहीं ब्रह्म के हैं। 'विशेष' की कल्पना वलदेव मत की मौलिक विशेपता है। इसमे भेदांश को जीव गोस्वामी की ऋषेक्षा ऋधिक महत्त्व दिया गया है। इस 'विशेष' की फहाना में ही मध्य का प्रभाव दृष्टि-गोचर होता है। 'विशेप' भेद का प्रतीक हैं। जहाँ वास्तव में कोई भेद नहीं वहाँ विशेप की तहायता से भेद-प्रत्यय का विधान हो सकता है। फिर भी भेद काल्यनिक या मिथ्या नहीं है। भगवान् श्रीर उनके गुणों नं, उनके स्वरूप श्रीर विग्रह में कोई भेद न होते हुये भी 'विशेषता' के कारण

भेद-प्रत्यय भी सत्य है।

ईश्वर जगत् का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों हैं।

उसकी तीन प्रधान शक्तियाँ हैं—परमा-निष्णुशक्ति, चेत्रज्ञ-शक्ति त्रीर त्रविद्याशक्ति। परमाशक्ति रूप से ब्रह्म त्रपने त्रविकृत स्वरूप में स्थित रहता है। त्रान्य दो शक्तियाँ जीव त्रीर जगत् के रूप में व्यक्त होतो है। भगवान् की भक्ति ही त्रानंद का परम नाधन है। वलदेव भक्ति को भी ज्ञान-विशेष ही मानते हैं। भक्ति भगवान की हादिनी शक्ति का सार है। संतों का सत्संग भक्ति की प्राप्ति का उत्तम साधन है। हमारा वंधन नत्य है तथा मोक्ष भी नित्य त्रार सन्य है। मोक्षावस्था मं जीव का ब्रह्म ने तादान्य नहीं होता; ब्रह्म में विशिष्ट रहकर ही वे परमानंद की प्राप्ति करते हैं।

#### नवाँ ऋ'याय

# शैव और शाक्त संप्रदाय

पिछले ऋचाय में वेदांत तथा वैष्ण्य संप्रदायों के विवेचन के चाद शैव श्रौर शाक्त संप्रदायों का भी कुछ परिचय देना श्रावश्यक है। ब्रारंभ से ही शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का प्रतियोगी रहा है। विष्णु तया शिव (या रुद्रः) दोनों ही देवताश्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पूर्वभाग में वरुल तथा आगे चल कर हंद्र का महत्त्व ग्रिधिक है। विष्णु इंद्र के सहायक हैं। रुद्र संहारक तथा पशु ग्रौर जन के पालक होने के कारण विष्णु से अधिक महत्त्वपूर्ण दिखाई देते है। किंतु श्रागे चल कर ब्राह्मण युग में विष्णु का महत्त्वं ग्राधिक वड़ गया और पौराणिक युग में ते विष्णु ने परमात्मा का स्थान शहरा कर लिया। विष्णु की कल्पना के साथ ही साथ शिव की कल्पना का भी विकास होता रहा । वैष्ण्व संप्रदायों की भाँति अनेक शैव संप्रदायों का भी उदय हुआ। अपने मन्तुर और कल्याणकर स्वरूप के कारण विप्एा श्रीवक लोक-प्रिय रहे हैं। किंतु वह के शिव स्वरूप में मंगल-भावना का समावेश हो जाने पर शिवोपास । का भी प्रचार बहुत हुन्ना। साधारणतः उत्तर भारत में वैष्ण्य धर्म का तया दिश्ण भारत में शैव संप्रदाय का अधिक प्रचार है।

वेदों में प्रकृति की प्रमुख शांकयों को ब्यनुप्राणित कर उन्हें देव-रूप

में प्रतिब्ठित किया गया है। प्रकृति के चिचर ग्रौर भयंकर दो रूप हैं। एक कल्या एकर ग्रीर दूसरा विनाशक है। इनमें प्रकृति की विनाशक शक्ति के प्रतीक देवता का नाम रुद्र था। रुद्र का कीन पशुत्रो, वालको ऋाहिका रोगादिसे नाश करताथा। किंतुकृद्ध देवता को उपासना श्रादि द्वारा प्रसन्न भी किया जा सकता है। प्रसन्न होने पर यह संहारक रुद्र ही मगलमय शिव वन जाता है। वह रोगों का निवारण तथा पशु-बालको का नालन करता है। इस प्रकार रुद्र-शिव की कल्पना का स्रारंभ ऋग्वेद से ही पाया जाता है। यजुर्वेद के शततकद्रीय स्रध्याय से उसकी प्रतिद्धि अधिक हुई। अथवेवेद में इस कल्पना का स्त्रीर भी विकास हुआ । शतपथ ब्राह्मण तथा कौषीतकी ब्राह्मण में अथर्ववेदोक सात नामो में एक ख्रौर जोड़कर ख्राठ नामों से शिव की प्रतिष्ठा हुई। उसमें पहले चार-चद्र, शर्व, उप्र श्रीर श्रशनि-संहार-स्चक हैं तथा शेष चार-भव, पशुर्गत, महादेव श्रीर ईशान मंगल सूचक हैं। तैत्तिरीय आरएपंक में समस्त जगत् रुद्र-रूप वतलाया प्रया है। श्वेताश्व तर उपनिषद् में शिव की परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठा हुई, कितु इस उपनिषद् मे सांप्रदायिकता का कोई आभास नहीं मिलता। रुद्र जगत् के झप्टा, नियता ऋौर लोक के अंतर्यामी हैं। वे सर्वज ऋौर सर्व-शाक्तिमान् हैं। ऋषर्वशिरम् उपनिषद् में पशु, पाश ऋादि शैव-तंत्रों के पारिभाषिक पदों का प्रथम परिचय मिलता है। महाभारत में शैव मतो का वर्णन मिलता है। ऋर्जुन के शिवसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा विख्यात है। वामन पुराण में शोबों के चार संप्रदाय बतलाये गये हें : - शैव, पाशुपत, कालदमन ग्रीर कापालिक। शंकर के टीकाकारी ने भी उक्त चार शैव-सपदायों का उल्लेख किया है। किंतु 'काल दमन' के स्थान पर 'काहक सिद्धाती' तृतीय संप्रदाय वतलाया है। भामतीकार वाचरपति मिश्र ने 'कारुक सिद्धांती' को 'कारुणिक सिद्धांती

कहा है। रामानुज ग्रौर केशव काश्मोरी भी उक्त चार संप्रदायों को मानते हैं किंतु उनके ग्रनुसार तीसरे संप्रदाय का नाम कालामुख है। इस प्रकार श्रीव संप्रदाय मुख्यतः चार हैं—श्रोव, पाशुपत, कालामुख ग्रौर कापालिक। इसके ग्रीतिरिक्त उत्तर तथा दक्षिण भारत में दो ग्रौर श्रोव संप्रदाय प्रख्यात हैं एक काश्मोर-श्रोवमत तथा दूसरा वीर-श्रोवमत कहलाता है। श्रोव संप्रदायों में शिव को रुद्ध, शिव, महेश्वर, महादेव, पशुपति ग्रादि रूपों में परमेश्वर माना जाता है। शिव के साथ-साथ शिक्त को भी उमा, पार्वती, कालो, कराली ग्रादि रूपों में विष्णु की लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। शिक्त को प्रधान मानने वाले सप्रदाय शाक्त-संप्रदाय कहलाते हैं। ग्रागे श्रीव ग्रौर शक्त संप्रदायों का संक्षिस परिचय दिया जाता है।

# १-शैव-सिद्धांत

प्रैव-िद्धांत का प्रचार दिल्ण के तामिल प्रदेश में है। तामिल भाषा में रचित शैव भक्तों के रुचिर स्तोत्र और अन्य सिद्धांत-प्रंथ इस मत की ख्याति के आधार हैं। ये भाषा-ग्रंथ भी श्रुति के समान आदरणीय माने जाते हैं। शैव-सिद्धांत के मूल आधार दो हैं एक वैदिक शैव मत की परंपरा तथा दूसरा 'आगम'। 'आगम' को शैव-सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। शैवों का विश्वास है कि भगवान् शंकर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने पाँच मुखों से इन 'आगमों' का आविभीव किया। सद्योजात नामक मुख से—(१) कामिक, (२) योगज, (३) चित्य, (४) कारण, (५) अजित; वामदेव मुख से— (६) दोत, (७) सूद्धम, (८) सहस्त, (६) अंशुमान, (१०) सुप्रभेद; अघोर-मुख से-(११) विजय, (१२) विन्स्वास, (१३) स्वायमुव, (१४) अनल (१५) वीर; तरपुरुप मुख से—(१६) रीरव, (१७) मुकुट, (१८) विमल, (१६) चंद्रज्ञान, (२०) विंव; ईशान मुच में (२१) प्रोद्गीत, (२२) लिलत (२३) सिद्ध, (२४) संतान, (२५) मर्वोचर, (२६) परमेश्वर, (२५) किरण, (२८) वातुल आगमां का उत्तय हुआ। इनमें प्रथम 'कामिक' आगमां प्रधान हैं। इसके अतिरिक्त अनेक उपागम हैं। 'कामिक' के उपागमों में 'मृगेंद्र' प्रसिद्ध है। अगमों के साथ-माथ शंवाचायों के अनेक अंथ हैं। ईसा की चौदहवीं शताब्दी में नीलकएठ ने शैवमत के वैदिक तथा आगम आधार के विधिवत् ममन्वय का प्रयत्न किया। नीलकएठ का ब्रह्मसूत्र पर रिचत श्रंव-भाष्य प्रख्यात है। उस पर अप्तय दीदित द्वारा रिचत शिवार्कमिणिदोपिका नामक टीका अत्यत महत्त्वपूर्ण है।

शैव सिद्धान के अनुसार शिव ही परमतत्त्व हैं। शिव अनादि, अनंत, शुद्ध सिन्चदानंद हैं। सिन्चदानंद का अर्थ स्वतंत्र सत्ता, विशुद्धि, अनन्प्रतिमा, अनंतज्ञान, मविष्या मुक्ति, अनंत प्रेम, अनंत शिक्त और अनंत आनंद है। शिव जीवो (पशुओं) को ससार-माया के 'पाश' में मुक्त करते हैं। वे जीवो के स्वामी हैं अतः उन्हें पशुपति भी कहते हैं। शैव सिद्धांत में तीन पदार्थ माने जाते हैं—पति (शिव), पशु (जीव) और पाश (जीव के वंधन)।

पित-पित से श्रिभिशाय शिव मे हैं जो परमेश्वर हैं। शिव श्रनंत ऐश्वर्य से स पन्न, पर्व ज श्रीर स्वतत्र हैं। शिव नित्य मुक्त हैं। उनका कर्मफल रूप शरीर नहीं हैं। किंतु उनका शरीर शिक्त रूप हैं। इन शिक्तियों को मत्र कहत हैं। इस प्रकार शिव पंचमत्रतनु हैं। ये पंचमंत्र ही उनके शरीर के श्रंग हैं। ईशामंत्र उनका मस्तक है, तत्पुरुप उनका मुख है, गौर उनका हृद्य है, वाम देव उनका गुख श्रंग हैं, श्रीर संशोजात उनका पाद हैं। ईशानादि शिक्त से निर्मित शिव का यह शरीर प्रक्तिं कहलाता है। सजन, पालन, मंहार, तिरोभाव श्रीर

श्रनुग्रह करण इन्हीं शक्तियों द्वारा संपादित शिव के पांच कर्म हैं। शिव की दो श्रवस्थायें होती हैं—लयादस्था ग्रीर मोगावस्था। जिस समय शिक समस्त व्यापारों को समान कर स्वरूप मात्र में श्रवस्थान करती है वह शिव की त्नयावस्था है। जिस समय शिक उन्मेप को प्राप्त कर विंदु को कार्योत्पादन के लिये श्रिभमुख करती है तथा कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान श्रीर किया की समृद्धि करती है, वह शिव की भोगावस्था है।

पश-पश से अभिप्राय जीव से हैं, जो आकार में अशु तथा शक्ति में सीमित है। वह नित्य और व्यापक है। वर्कती है, सांख्य पुरुष के समान अकर्चा नहीं; और अनेक हं, वेदांत के समान एक नहीं। वद-दशा में वह पाश युक्त होने के कारण ज्ञान ऋौर शक्ति में सीमित है कितु पाश से युक्त होने पर वह शिवत्त्व को प्राप्ति कर लेता है श्रौर उसमें निरतिराय जानशीक तथा कियाशिक का उदय होता है। मुक्त जीव शिव-कल्प होने पर भी स्वतंत्र नहीं होते वरन् शिव के स्रधीन रहते हैं। पशु (जीव) तीन प्रकार के होते हैं—(१) विज्ञानाकल, (२) प्रलयाकल, ग्रीर (३) सकल । मल तीन प्रकार के होंते हैं -- ग्राणव-मल, कार्मण मल तथा मायीय मल। जिन जीवों में विज्ञान योग, संन्यात ते या भोग मात्र से कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा जिनमें कर्मक्ष्य के कारण शरीर वंध का उदय नहीं होता, उन्हें 'विज्ञानाकल' कहते हैं। 'विज्ञानाकल' पशुत्रों में केवल मल ( त्र्राण्व मल) शेप रह जाता है। दूसरा प्रलय दशा में शरीर पात होने से मायीय मल ने रहित किंतु त्राण्व मल तथा कार्मण् मल से युक्त 'प्रलयाकल' कहलाता है। तीसरा 'तीनों' मलों से युक्त 'नकल' कहलाता है । इनमें भी प्रथम 'पिज्ञानाकल' 'समाप्त कलुप' ग्रीर 'ग्रसमाप्त-कलुप' भेद से दी प्रकार का होता है। जब इन पशुत्रों का मल पक्च हो जाता है तो परम शिव श्रपने श्रनुग्रह से उन्हें 'विद्येश्वर' पद प्रदान करते हैं। श्रपक्त मल बाले विज्ञानाकल जीवा को शिव दया से 'मन्न' का स्वरूप प्रदान करते हैं। 'प्रलयाकल' भी दो प्रकार का होता हैं — नक्य मल श्रीर श्रपक्य मल। प्रथम मोक्ष का प्राप्त होते हैं। दूसरे पुर्यण्टक युक्त तथा कर्म वशा नाना प्रकार के जन्मों में भ्रमण करते हैं। प्रति पुरुप में नियत, मृष्टि से लेकर कल्प श्रथवा मोक्ष तक रहने वाला, 'पृथिवी मे लेकर कला पय्यत तीस तक्वों से निर्मित सूद्म देह का कहते हैं। 'सकल' 'भी पक्त कलुप' श्रीर 'श्रपक्त कलुव' भेद मे दो प्रकार के होते हैं। इनमें 'पक्त कलुप' वालो को परमेश्वर श्राने शिक्तपात से मनेश्वर पट प्रदान करते हैं। श्रपक्त-कलुप वाले श्रपने कर्मानुमार संसार में भ्रमण करते हुये नाना प्रकार के विषयों का उपभोग करने हैं।

पाश—जीवों के वधन का नाम पाश है। पाश-वद होने के कारण ही जीवों की 'पशु' —सजा है। पाश चार प्रकार होते हें— (?) मल, !(२) कम, (३) माया ग्रीर (४) रोधशिक । जो जीव की स्वाभाविक ज्ञान-क्रिया-शक्ति का ग्राच्छुप्दन करता है वह 'मल' कहलाता है। फलार्थी जीवों से सपाद्यमान धर्मीधर्म रूप वीजाकुरवत् ग्रानादि प्रवाहशील क्रिया का नाम 'कम' है। जिस में प्रलय काल में लीन होकर सर्गकल में जीव उत्पन्न होते हैं उसका नाम 'माया' है। 'रोधशिक' साआत् शिद की शक्ति है, जो उक्त तीन पाशों का नियमन तथा उसके द्वारा जीव के प्रकृत रूप का तिरोधान करने के कारण स्वयं पाश-रूप मानी जाती है।

मोत्त त्रीर साधन—जीव का स्वाभाविक शिव रूप मलादि से त्राच्छादित हो जाता है; पाशवद्व होकर दही 'पगु' कहलाता है। मलादि पाश से मुक्त होकर वह फिर शिवत्द की प्राप्ति कर सकता है। इस मल पाश से मुक्ति का क्या उपाय है ? मुक्ति का परम साधन तो शिव का अनुग्रह ही है। शिव के अनुग्रह से जीव में 'शक्तिपात' होता है जिस से मलक्षय होता है। इस अनुग्रह-शक्ति को 'दीक्षा' कहते हैं। आचार्य रूप से स्वयं भगवान् शंकर ही 'दीक्षा' द्वारा शिष्य का संसार-वंधन से उद्धार करते हैं। शिव अनुग्रह परम साधन होते हुये भी नैतिक गुणों का अनुशीलन, योगादि साधन उपकारक हैं। मुक्त जीय का शिव से तादातमंय नहीं होता, वह शिव-रूप अथवा शिव-करप हो जाता है। सजनादि पंच कमों को छोड़ कर यह सब प्रकार शिव के समान होता है।

#### २-पाञ्चपत-मत

पागुपत-मत प्रायः नकुलीश-पागुपत-मत के नाम ने प्रसिद्ध है। कदाचित् इसका यह नामकरण इसके प्रवर्तक के नाम के कारण हुन्ना है। नकुलीश या लकुलीश इसके प्रादि संस्थापक माने नाते हैं। भगवान् शंकर के १८ श्रवतारों में लकुलीश प्रथम अवतार माने नाते हैं। भगवान् शंकर के १८ श्रवतारों में लकुलीश प्रथम अवतार माने नाते हैं। लगुड धारण करने के कारण इनका नाम लगुडेश या लकुलीश हुत्रा प्रतीत होता है। इनकी जो मूर्निया मिलती हैं उनमें इनके एक हाथ में लगुड या दण्ड रहता है। लिंगपुराण तथा वायुपुराण में महेर्कर के लकुलीश श्रवतार की कथा है। महाभारत के नारायणीय श्रण्ड में पागुपत मत का उल्लेख है। इसने इस मत की प्राचीनता प्रमाणित होती है। प्रशस्तपाद ने श्रपने पदार्थ धमेर्सग्रह के श्रारंभ में देशेपिक स्त्र के रचिता कणाद के महेर्यर की कृषा से एत्र रचने का उल्लेख किया है। हिर्में के टीकाकार गुण्एत्र ने वैशेपिक दर्शन के श्रनुयावियों को पागुपत कहा है। इस से प्रतीत होता है कि एक समय पागुपत मत का बहुत प्रचार था। शैव और पागुपत मतों में समानता होने के कारण

उनका भेद कभी-कभी भ्रांत भी हो जाता है। गुण रतन ने नैयामिकों को शैय कहा है। किंतु:न्मामवार्तिक के रचियता उद्योतकर ने 'पाशुपता-चार्य' की उपाधि से भ्रपना परिचय दिया है।

पागुपतों का साहित्य वहुत कम उपलब्ध होता है । माधवाचार्य-रचित 'सर्व-दर्शन-संग्रह' में प्राप्य 'नकुलीश पागुपत' नाम से इस सिद्धांत का परिचय सबसे ग्राधिक प्रामाणिक हैं। सौभाग्य से पागुपतों का मूल सूत्र ग्रंथ महेश्वर-रचित पागुपत 'स्त्र' हाल ही में प्राप्त तथा प्रकाशित हुन्न्या है।

सिद्धांत की दृष्टि से पशु, पारा ग्रीर पित की कल्पना शैव-सिद्धांत की भाँ ति पाशुपत मत का भी ग्राधार है। यद्यि दोनों मतों में सूद्भ तत्त्वों के दिपय में कुछ भेद हैं। शैव लिद्धात में पशु, पाश ग्रार पित तीन ही पदार्थ माने जाते हैं। पाशुपत मत के ग्रनुसार पाँच पदार्थ हैं —कार्य, कारण, योग, विधि ग्रीर दुःकांत।

१—कायं — जो स्वातंत्र्य शिक्त से रहित हो वह सब कार्य है। कार्य के तीन भेद हैं — दिया, कला और पशु। इनमें विद्या जीव या पशु का गुए हैं और दो प्रकार की होती है —बोध और अबोध। बोध-स्वभावा विद्या भी विवेक तथा अविवेक युक्त दो प्रकार की होती हैं और उसको 'चिक्त' कहते हैं। पशुत्त्व को प्राप्त कराने वाले धर्माधर्म से युक्त दिया अबोध रूप है। चेतन के अधीन स्वयं अचेतन पदार्थ 'कला' है। 'कला' के दो भेद हैं —कार्य और कारण। कार्य रूप कला में पृथिव्यादि पंचतत्त्वों और रूपादि पंच गुणों का समावेश है। कारण रूप कला में अयोदश इंद्रियाँ अंतर्भृत हैं। जीव का नाम 'पशु' है। कार्य-कारण-रूपी कला में बद्ध होकर सदा विपयों में परवश रहने के कारण जीव 'पशु' कहलाता है। पशु दो प्रकार का होता है—साझन और निरज्जन। शरीर

श्रीर इंद्रिय से संवद्ध जीव साञ्चन पशु तथा इनसे रहित जीव निरञ्जन पशु कहलाता है।

- (२) कारण—समस्त विश्व की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रह का हेतु होने के कारण महेश्वर 'कारण' कहलाते हैं। इनकी शास्त्रीय संज्ञा 'पित' है। निरितशय ज्ञान-किया-शिक से युक्त होना पितस्य का लच्च है। वह पशुग्रों का पालक ग्रौर परमेश्वर है। वह एक होकर भी ग्रमेक गुण ग्रौर किया के संबंध से कई रूपों में व्यक्त होता है। निरितशय ज्ञान ग्रौर कियाशों के से युक्त तथा ग्रमत ऐश्वर्य से नित्य स'पन्नरूप 'पित' है; तथा ग्रमागंतुक ग्र्यात् नित्य ऐश्वर्य से युक्त रूप 'ग्राय' कहलाता है।
- (३) योग—चित्त के द्वारा त्रात्मा के ईश्वर के साथ संबंध का हेत्र 'योग' कहलाता है। योग दो प्रकार का होता है—किया लक्षण तथा कियोगरमलक्षण। जप, ध्यान त्रादि रूप योग कियालक्षण है। निष्ठा, संवित् गति त्रादि कियोपरमलक्षण योग को संज्ञायें हैं। इसमें किया की निवृत्ति होकर परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति, उनके स्वरूप का ज्ञान तथा परमेश्वर को गति प्राप्त होती है।
- (४) वि. ध धर्म का साधक व्यापार विधि कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है — प्रधान ग्रीर गीए। प्रधान विधि 'चर्या' है जो साक्षात् धर्म का हेतु है। 'चर्या' दो प्रकार की होती हैं — ग्रत ग्रीर द्वार। मस्म-स्नान, रायन, उपहार, जप ग्रीर प्रदक्षिणा ग्रत कहलाते हैं। साधक को भस्म से स्मान ग्रीर भस्म में रायन करना चाहिये। उपहार नियम को कहते हैं। नियम ६ प्रकार का होता है — हसित, गीत, नृत्य, हुडुक्कार, नमस्कार ग्रीर जप्य। कएउ ग्रीर ग्रोप्ठ के विस्कृर्जन-दारा 'ग्रहहह ।' शब्दपूर्वक ग्रवहास 'हसित ' है। गांधर्य-शास्त्र के ग्रनुसार

महेश्वर संबंधी गुणों का चिंतन 'गीत' है। नाट्यशास्त्र के अनुमार भावपूर्वक हस्तपादादि का उत्त्वेपण 'नृत्य' है। जीभ ग्रीर तालु के संयोग से निष्पाद्यमान वृषभ के नाद समान 'हुइहुइ' शब्द करना 'हुडुक्कार' है। काथन, स्पंदन, मंदन, श्रंगारण, ग्रवितक्करण, ग्रवितद्भापण ये ६ 'द्वार' कहलाते हैं। ग्रसुत पुरुप का सुन पुरुप के तुल्य चिन्ह दिखाना 'काथन' है। वात-शस्त पुरुप के समान शरीर के ग्रंगों का कंगन 'स्पंदन' है। उपहत चरण के समान लगड़ाते हुये चलना 'मंदन' है। कामिनी को देखकर कामुक के तमान चेण्टा करना 'श्रंगारण' है। कार्याकार्य विवेक हीन पुरुप के समान लोक निंदित कर्म करना 'ग्रवितत्करण' है। ग्रनुस्नान, मैक्ष्य, उच्छिष्ट भोजन ग्रादि 'चर्या' के ग्रनुमाहक कर्म गोण विधि के ग्रंतर्गत हैं।

(५) दु:खांत—दु:ख की ग्रायंत निवृत्ति का नाम दु:ख'त है। यही चरम पदार्थ परम पुरुपार्थ ग्रीर मोक्ष कहलाता है। उक्त योग तथा विधि द्वारा मिथ्याज्ञान, ग्रधमें, शक्तिहेतु. च्युति ग्रीर पश्त्व इन पाच मलों के नाश-पूर्वक दु:खांत-रूप मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का परम उपाय शिव की शरणागित है। भगवान् पशुणित के प्रमाद में मलों का नाश होता है ग्रीर जीव मुक्ति लाभ करता है। यह दु:खांत दो प्रकार का होता है —ग्रनात्मक ग्रीर मात्मक। ग्रनात्मक दु:खांत का लक्षण दु:खां की ग्रात्यंतिकी निवृत्ति है। सात्मक में पारमेश्वर्य की ग्रात्वेतिकी निवृत्ति है। सात्मक में पारमेश्वर्य की प्राप्ति होती है। पारमेश्वर्य की ग्रवस्था में ग्रद्भुत ज्ञान ग्रीर कियाशक्ति का उदय होता है। यह ग्रद्भुत ज्ञान शक्ति पांच प्रकार की होती है—दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान ग्रीर सर्वज्ञच्च। स्त्वम, व्यवहित ग्रीर विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान 'दर्शन' है। मर्वविध शब्दों का ज्ञान 'श्रवण' नथा नर्वविपयों का ज्ञान 'मनन' है। समस्त शासों का ग्रंथत: ग्रीर

श्रर्थतः परिज्ञान 'विज्ञान' है। 'सर्वज्ञत्व' इस ज्ञानशक्ति की पराकाण्ठा है श्रीर इसके श्रंतगत समस्त ज्ञान-विषय हैं। श्रद्भुत किया शक्ति तीन प्रकार की होती है--मनोजवित्व, काम-रूपित्व श्रीर विकरण धर्मित्व। किसी कार्य को मनोगति तं शोध करना 'मनोजवित्व' है। विना यत्न के श्रनायास ही श्रमीप्सित रूप धारण करना 'काम रूपित्व' है। इंद्रियों के सहायता के विना सब पदायों का जानना श्रीर सब कार्य करना 'विकरणधर्मित्व' है। इस प्रकार दुःखांत में श्रर्थात् मोत्त्व में श्रद्भुत ज्ञान-किया-शक्ति धिशाष्ट पारमेश्वर्य की प्राप्ति होती है।

## ३-४-कालामुख और कापालिक मत

कालामुल श्रीर कामिलक संप्रदायों का श्रीधक परिचय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। ये संप्रदाय वहें रहस्यमय रहे हैं; इनके सिद्धांत, साधन श्रादि सब बड़े गुप्त रक्खे गये हैं। इनी कारण इनके परंपरा का एक प्रकार से उच्छेदना हो गया। ये दोनों श्रीय मत के श्रायंत भयंकर रूप हैं। सामान्यतः इन दोनों में कोई स्पष्ट भेद प्रतीत नहीं होता। रामानुत के श्रानुसार कापालिकों के मत में छ: मुद्राशों के धारण से श्रपवर्ग की प्राप्ति होती है। वे छ: मुद्रायों कर्णिका, रुचक, कुण्डल, शिलामिण, भस्म श्रोर यद्योपवीन हैं। जो शरीर में इन छ: मुद्राशों को धारण करता है उसका संसार-चक्र से मोक्ष हो जाता है। कालामुखों के श्रानुसार समन्त लौकिक श्रीर पारलौकिक कामनाश्रों की पृति के छ: साधन इस प्रकार है—कपाल-पात्र में मोजन, श्राव के भस्म से स्नान, लगुइ-धारण, मुरा-छुंभ का स्थापन, तथा तंत्रियत देवों पातना। बद्राक्ष माला, जटाज्द, क्राल, भस्म श्रीद इन नं प्रदायों के विशेष श्रीर पवित्र चिन्ह हैं। इन नं प्रदायों में गुन कियाश्रों द्वारा श्रानेक श्राद्य शक्तियों की प्राप्ति संभव मानी जाती है। जन्म-जात बाद्यक्त श्राद्य की प्राप्ति संभव मानी जाती है। जन्म-जात बाद्यक्त

को ये लोग नहीं मानते । कोई भी मनुष्य कापाल-त्रत धारण करने पर तत्काल बाह्मण हो जाता है ।

कापालिक लोग भैरव के भक्त होते हैं। माधवाचार्य-कृत शंकर दिग्विजय में एक म्थान पर श्री शंकराचार्य की कापालि हों से मेंट होने का वर्णन है ! एक टीकाकार के अनुसार उज्जियनी में श्री शंकराचार्य की कापालिकों से भेंट हुई। कापालिकों का गरु शंकराचार्य के पास स्राया। वह शरीर में श्मशान का भस्म धारण किये हुये या श्रीर उसके एक हाथ में कपाल तथा इसरे में त्रिशूल था। उसने शंकराचार्य से कहा-3मने शरीर में भरम धारण किया है, यह उचित है। किंतु तुम पवित्र कपाल के स्थान पर यह ऋपवित्र कमएडलु क्यों लिये हो ? तुम कपाली भैरव की उपासना क्यों नहीं करते ? विना सुरा- रक्त-पूर्ण कपाला की भेंट के भैरव प्रसन्न नहीं होते। इस पर राजा सुधन्या, जो शंकर के साथ थे, ग्रीर कागालिकों में युद्ध होने लगा। शंकराचार्य ने कापालिको को शाप दिया ग्रीर वे सब नष्ट हो गये। तब कापालिकों का गरु क्रकच शंकराचार्य की स्त्रोर वढ़ा। उसने सुग मे कवाल भरा ग्रीर उसमें से ग्राधा पीकर ग्राध में भैरव का ग्रावाहन किया। भैरव के प्रकट होने पर उसने शत्रनाश का निवेदन किया। किंतु शंकर स्वयं भैरव के श्रवतार थे। श्रत: भैरव ने शंका का वध न कर स्वयं ककच का हो वध कर डाला । ग्रानंद गिरि के ग्रनुमार जिन कापालिकों से उज्जीयनी में श्री शंकराचार्य की भेंट हुई थी वे भैरव को परमे-श्वर तथा सृष्टि का उत्पादक और संहारक मानते थे। वे यह विश्वास करने ये कि सुरापान नथा त्राभद्य भोजन में ज्ञान-शाक्ति का उदय होता है। वे अपने को मदा कराली अर्थात् भैरव की शक्ति में मुर्शित मानते थे। भवभृति ने अपने मालतीमाधव में श्री शैल को काफलिकों का केंद्र वताया है। योग-दारा वे शोघगमन ग्रादि की ग्रद्भुत

शक्तियाँ प्राप्त करते थे। कपाल कुएडला मानव-मुएडों की माला धारण करती है। वह निशीध-काल में अपने पिता के महल में सोती हुई मालती को उठाकर ले जाती हैं और श्मशान में ले जाकर कराला-चामुएडा के सामने अपने गुरु अधोरघएट द्वारा भेंट चढ़ाये जाने के लिये समर्पित कर देती है।

इमसे विदित .होता है कि का गलिक-संप्रदाय कितना भयंकर संप्रदाय था। प्रकृति की कुछ भयंकर शक्तियों से उद्भावित भय से वैदिक बद्र की प्रतिष्ठा हुई। भैरव श्रीर चिएडका की कपाल-मालिका-मिंग्डित मूर्ति में इस कल्पना की पराकाण्डा हुई। सुरा, रक्त श्रीर मानवविल को भेंट ही इन देवतात्रों को प्रसन्न कर सकती थी। भैरव के उपासक कापालिक ग्रौर कालामुखां की कियायें वड़ी वीभरस ग्रौर भयंकर प्रतीत होती हैं। किसी किसी ग्रवस्था में तो न्यांसता का नग्न रूप दिखाई देता है। धर्म का इतना बोभत्म और ग्रमानुषिक रूप वर्षर जातियों में ही देखा जा सकता है। कापालिक श्रीर कालामुख दोनों संप्रदायों का भेद तदा स्पष्ट नहीं रहता । रामानुज के अनुसार कालामुख अधिक, उम संप्रदाय है। शिव- पुराग में उन्हें महाव्रतधर कहा है। महाव्रत की महत्ता कपाल-पात्र-मोजन, शव-भरम-स्नान, ग्रादि महान् ग्रीर विचित्र कियाग्रों में हैं। मालतीमाध्य के टीकाकार जगदर ने कापालिकों को महावत नाम दिया है। नाम और लक्ष्णों से कापालिक भी ऋत्यंत उग्र संपदाय जान पड़ता है। दोनों ही संपदायों में श्रनेक वीभत्त कियाओं का प्रचार था। उनमें ने कौन संप्रदाय उप्रतर था इस निर्णय का कोई ग्रधिक महत्त्व नहीं जब दोनों ही संप्रदाय वीमत्सता की श्रसाधारण सीमा के निकट थे। दोनों संप्रदायों का पूर्ण स्वरूप क्या था ग्रीर उनमें विशेष निदांतीं तथा कियाओं में क्या भेद था, यह जानने का छाज कोई प्रामाणिक श्राधार प्राप्त नहीं।

## ५--काश्मोर-शैव-मत

प्राचीन काल में काश्मीर देश साहित्य, मंस्कृति श्रोर दर्शन का केंद्र रहा है। यह देश शैव-दर्शन का पुरातन पीठ ईं। काश्मीर में प्रचलित शैव मत की दो शाखायें हैं --स्पंदशास्त्र ग्रौर प्रत्यिभज्ञ।-शास्त्र। इस मत का मूल त्राविभीव स्वयं भगवान् शिव से माना जाता है। स्त्राचार्य वसुगुप्त ने इसका लोक में प्रथम प्रवर्तन किया। शिवसूत्र काश्मीर-शैवमत का मूल स्राधार है। शिवसूत्र विमिशिणी के त्रारंभ में चेमराज ने वसगत द्वारा शिवसूत्रों के उद्धार की परंपरा का उहलेख किया है। भगवान् श्री कएउ ने स्वय स्वप्त में वसुगत को महादेविगिरि की शिला पर ऋकित शिवसूत्रों के उद्धार तथा प्रचार का श्रादेश दिया। ये ७७ सूत्र हो काश्मीर शैवमत की सिद्धात-मालिका के ब्राधार-सूत्र हैं। वसुगुप्त-रचित स्पंद-कारिका में शिवस्त्रां के सिद्धांती का हो विशदीकरण है। वसुगुप्त के दो प्रधान शिष्यो कल्लट ग्रोर सोमानंद ने क्रमशः स्पदशास्त्र त्रौर प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र नाम से काश्मीर शैव मत का दो धारात्रों का प्रवर्तन किया। इन दोनों मतो के दार्शनिक-दृष्टिको ए में बहुत समानता है; विशेष सिद्धातों में कुछ मतभेद भी है।

#### (फ) स्पंदशास्त्र

वसुगृप्त की स्पंदकारिका से इस शास्त्र श्रोर संप्रदाय का नाम-करण हुश्रा। वसुगृप्त के शिष्य कल्लट इसके प्रथम श्राचाय हैं। स्पंदकारिका पर 'स्पंद सर्वस्व' नामक वृत्ति कल्लट की सब से महत्त्व-शाली कृति है। 'स्पंदसर्व स्व' वस्तुतः स्पंद-शास्त्र का सर्व स्व ही है। स्पंद-शास्त्र के श्रनुमार परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र श्रोर मर्वशक्तिमान् है। वह केवल श्रपनी इच्छा-शक्ति से जगत् की उत्पत्ति करता है। उसे न प्ररेणा के लिये कर्म का ग्राधार श्रपेश्वर हे श्रोर न प्रधानादि उपा-

दान कारणों की अपेक्षा होती है। न वह स्वयं ही उपादान कारण है। इस प्रकार सुष्टि का न कोई प्रेरेक कारण है और न उपादान कारण। सुष्टि चित्रपट तथा चित्रण सामग्री विना चित्रित एक दिव्य चित्र है। दर्पण में प्रतिविंव के समान परमेश्वर में सृष्टि का आभास होता है. किंतु दर्पण के समान ही परमेश्वर नित्य ग्रास्पृष्ट रहता है। इस प्रकार स्पंद शास्त्र में एक परमेश्वर ही परम सत्य है। स्पद-शास्त्र एक प्रकार का अद्देतवाद है। जीव परमेश्वर से अभिन्न है, यद्यपि मलावरण के कारण इस तादात्म्य का उसे सामान्यतः वोध नहीं होता। यह मल तीन प्रकार का होता ई-ग्राण्व, मायीय और कार्मण् । जब ग्रात्मा ग्रज्ञान से ग्रामे शुद्द, स्वतंत्र ग्रीर व्यापक स्वरूप को भुला कर ग्रपने को ग्रपूर्ण, श्रगुद्ध मानती है तथा देहादि की श्रात्मरूप मानती है तो यह श्रात्मा की परिन्धित्रता का कारणभूत 'मल त्राणवमल' कहलाता है। जीव का देहरूप में मंसार में भ्रमण मायीय मल के कारण होता है। ग्रतःकरण त्रादि की परेखा से जब इंद्रियाँ सचेष्ट होती हैं तो कार्मण मल की उत्गीत होती है। नाद-द्वारा इन त्रिविध मल की क्रिया प्रवर्तित होती है। नाद शिव की मूल शिक का स्त्रों तत्व ई, उसीसे शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द के विना कमें के आधार भूत भाव कारक या प्रेरक नहीं हो सकते । श्रतः शब्द ( नाद ) मल का मृल है । गंभीर घ्यान श्रीर हट योग के द्वारा जब भक्त के मानस में परमेश्वर का स्वरूप प्रस्कृटित होता है तया समस्त परिन्छिन्न रूप ग्रीर भाव विलय हो जाते हैं तब इन मलों का नाश होता है। जब यह श्रवस्था दियर हो जातो है, तभी जीवात्मा मुक्त होकर परमात्म-स्वला हो जाती है। परमेश्वर का यह साक्षात्कार 'भेरव' कहलाता है।

( ख ) प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र

वनुगुप्त के द्वितीय शिष्य सोमानंद ने प्रत्यभिना शास्त्र का प्रदर्तन

किया। मोमानंद कृत 'शिव दृष्टि' प्रत्यिभिज्ञा-शास्त्र का मूल ग्रथ है। उत्पलाचार्य का 'प्रत्यिभज्ञास्त्र', जो वस्तुतः कारिका है, संप्रदाय का मवसे महत्त्व पूर्ण ग्रंथ ग्रौर इसके नामकरण का ग्राधार है। उत्पलाचार्य के प्रशिष्य ग्रीमनव गुप्त ने 'प्रत्यिभज्ञा सूत्र' एर 'ईश्वर-प्रत्यिभज्ञा-विमर्शिणी' नामक टीका तथा 'तंत्रालोक' 'तंत्रमार' 'प्रमार्थसार' स्रादि ग्रानेक महत्त्व पूर्ण ग्रंथ रच प्रत्यिभज्ञा मत का भाषड़ार भरा। ग्रीमनव गुप्त का स्थान भारतीय साहित्य ग्रौर दर्शन में ग्रत्यत गौरव-मय है। ग्रीभनव गुप्त के शिष्य च्रीमराज ने भी 'शिवसूत्र विमर्शिणी' 'प्रत्यिभज्ञा-हृद्य' ग्रादि ग्रंथ रच योग्य गुरु के योग्य शिष्य की भांति दर्शन-चेत्र में ग्रपना महत्त्व-पूर्ण स्थान वनाया।

सिद्धांत की दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र की स्पंद-शास्त्र के साथ वहुत कुछ समानता है। स्पंद शास्त्र की भाँति प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र भी एक प्रकार का श्रद्ध तवाद है। इसमें भी परमेश्वर के साथ जीवात्मा का तादात्म्य श्रभी ट है। सृष्टि भी ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा मात्र से होती है। इसके सिद्धांत में इसकी 'प्रत्यभिज्ञा' संज्ञा का विशेष महत्त्व है। इस मत के श्रनुसार मोक्षावस्था में परमेश्वर का 'प्रत्यभिज्ञान' होता है। लौकिक प्रयोग में यह 'वही' व्यक्ति है, यह 'वही' वस्तु है, ऐसे ज्ञान श्रोर व्यवहार को 'प्रत्यभिज्ञा' कहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का साक्षात्कार होने पर 'में वही परमेश्वर हूँ' ऐसा ज्ञान 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' है।

उपनिषदों में एक पाठ हैं 'तमेय भांतमनुभाति सब तस्य भासा सर्व मिदं विभाति' (का॰र-२) ग्रार्थात् परमेश्वर के ग्रालोक से ही विश्व मं सब कुछ ग्रालोकित है। हमारे ग्रांतर्गत ज्ञान शक्ति परमेश्वर को ही शक्ति है। शक्ति के एकच्च के साथ-साथ स्वरूप के तादातम्य की भी कल्पना संभव है। इस प्रकार शिव ही एक मात्र सत्य है।

जीव साक्षात् शिव स्वरूप है। जगत् शिव से ग्राभिन्न ग्रीर उनकी इच्छाशिक का स्फुरण मात्र है। ग्राज्ञानावरण के कारण जीव का शिव रूप ग्रावृत रहता है। साधना-द्वारा उस शिव स्वरूप का प्रत्य-त्वार होने पर ग्रात्मा को श्रपने वास्तविक पारमेश्वर-स्वरूप का प्रत्य-मिजान होता है, इसीलिये इस शास्त्र का नाम प्रत्यभिज्ञा शास्त्र है। परमेश्वर ग्रनंत शिक संपन्न है। उसकी ग्रनंत शिक्यों में पाँच शिक्यों विशेष रूप से विख्यात हैं—चित्, ग्रानंद, इच्छा, ज्ञान ग्रीर किया। चित् शिक प्रकाशस्वरूप है, जिससे परमशिव का स्वरूप स्वतः प्रकाशित होता है। ग्रानंद शिक द्वारा वे स्वामाविक ग्राह्म का निरपेक्ष ग्रानुभव करते हैं। इच्छा शिक से वे स्वतंत्र ग्रीर ग्रविपात इच्छा-संपन्न हैं। ज्ञान शिक से वे त्रानसंपन्न हैं। किया-शिक से उनमें सर्वाकार-ग्रहण की योग्यता है। इन पाँच प्रमुख शिक्यों द्वारा परम शिव का ग्रपनी स्वतंत्र इच्छा मात्र से जगद्रपते परिणाम होता हैं।

जीव वन्तुत: परमेश्वर ही है। ग्रज्ञान के कारण उसका पारमेश्वर्य स्वरूप ग्रंतिह्त रहता है। ग्रज्ञान परम शिव की स्वतंत्र इच्छा-शक्ति का विनृंभन-मात्र है। शिव ग्रंपने रूप को तिरोहित तथा प्रकट करने में पूर्ण समर्थ ग्रौर स्वतंत्र हैं। जीव में परमेश्वर के गुणों का ग्रामात होने पर भी उनका पूर्ण परामर्श न होने के कारण तादातम्य के पूर्णानंद का उज्ञास नहीं होता। जिस प्रकार एक कामिनी किसी नायक के गुण गणों से परिचित होने पर भी, ग्रज्ञात रूप से नायक के निकट होने पर भी, प्रत्यभिज्ञान के विना मदन-विह्नल नहीं होती, किंतु दूती हारा यह कहे जाने पर कि 'यह वही नायक है' नायक के प्रत्यभिज्ञान पर प्रेमाकुल होकर ग्रात्मसमर्पण कर देती है, उसी प्रकार स्वयं परमेश्वर

होते हुये भी ग्रात्मा को ग्रपने पारमेश्वर्य का ग्रिमज्ञान नहीं होता, किंतु गुरु के द्वारा ग्रपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराने पर वह ग्रात्मानुभव के ग्रानन्द में विभोर हो जाती है। पारमेश्वर्य प्राप्त होने पर ग्रन्य कुछ भी ग्रपेक्षित नहीं रहता। ग्रिभनवगुम का यह ईश्वराद्वयाद शंकर के ब्रह्माद्वेत के बहुत कुछ समान है। दोनो में एक मुख्य भेद यह है कि शंकर का ब्रह्म निष्क्रिय है, ग्राभनवगुप्त का ईश्वर-ज्ञान किया-शक्ति-संपन्न है।

## ६--वीर-शैव-मत

दक्षिण देश में प्रचलित शैव धर्म वोर-शैव-मत कहलाता है। इस मत के अनुयायियों को लिङ्गायत भी कहते हैं; क्योंकिये लोग अपने गले में शिवलिङ की मूर्ति धारण करते हैं। इस मत के आदि प्रवर्तक का नाम वसव कहा जाता है। वसव-पुराण नाम से प्रकाशित वीर-शैव ग्रंथ से इस मत और इसके प्रवर्तक वसव का परिचय मिलता है। बीर शेवों का विश्वास है कि उनका मत ऋत्यंत प्राचीन है। वसव पुराण से ज्ञात होता है कि वसव इस मत के ऋादि प्रवर्त्त नहीं वरन प्रवल प्रचारक थे। वसव पुराण के त्रादि में कथा है कि किस प्रकार नारद के अनुरोध से भगवान शंकर ने अपने नंदी को अवतार लेकर शैवमत के प्रचार की त्याजा दी। वसव कलचुरी नरेश विजल के मंत्री थे। उनका जीवन राजनीतिक चक्रों में वीता । ऐसा प्रतीत होता है कि वसव ने वीरशैव मत के प्रचार के लिये अपने राजनीतिक प्रभुत्व का उपयोग किया इसी लिये इस मत में उनका इतना मान है। एकांत रामय्य ने भी जैन धर्म का उच्छेद कर वीर शैव मत के प्रतिष्ठापन के लिये बहे विलक्षण कृत्य किये। पाँच महापुरुपो ने भिन्न भिन्न समय पर इस मत का उप-देश दिया है । इनके नाम रेग़ुकाचार्य, दाक्काचार्य, एकोरामाचार्य, प एडताराध्य तथा विश्वाराध्य हैं; इन्होने क्रमश: सोमेश्वर, सिद्धेश्वर,

रामनाथ, मिल्लिकार्जुन तथा विश्वनाथ नामक शिवलिक्कों से आविम् त होकर शैवधर्म का प्रचार किया। इन्होंने कमशः 'वीर' सिंहासन को रम्मापुरी (मैस्र) में, 'सद्धर्म' सिंहासन की उन्नियनी में, 'वैराग्य' सिंहासन को केदारनाथ के पास अश्वी मठ में, 'स्द्रि' सिंहासन को 'श्रीशैल' में तथा 'जान' सिंहासन को काशी में स्थापित किया।

सिद्धांत को दृष्टि से वीर-शैवमत एक प्रकार का विशिष्टाद्देत हैं } शक्ति-विशिष्ट एक शिव को परम सत्य मानने के कारण इसे 'शक्ति-विशिष्टाद्देत' भी कहते हैं । एक सिन्चदानंद स्वरूप परमत्रस ही परम शिव तत्त्व है । उसकी पारिभाषिकी 'जा 'स्थल' है । परम शिव की 'स्थल' संज्ञा की व्याख्या कुछ कृत्रिम व्युत्पत्ति के ग्राधार पर की जाती है । शिव जात् की स्थिति का ग्राधार है, इसका चोतन पूर्वीश 'स्थ' से होता है । 'ल' लय का वीधक हैं । शिव से ही उत्पन्न होकर प्रकृति, महत् ग्रादि जगत्तव शिव में ही लीन हो जाते हैं । समस्त चराचर जगत् का ग्राश्य तथा परमानंद के साधकों का परम लक्ष्य-स्थल होने के कारण भी शिव की 'स्थल' संज्ञा है ।

इस 'स्थल' संशक शिव की स्वरूपावास्था शक्ति के साथ सामरस्य है। जब इन शिव को लीला करने की इन्छा उत्पन्न होती है तो शान्त समुद्र के समान स्थित 'स्थल' में कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से 'स्थल' के स्वामादिक सामरस्य का विभेद होकर उसके डिविचरूप हो जाते हैं जिनमें एक को 'लिङ्गस्थल' और दूखरे को 'ग्रङ्गस्थल' कहते हैं। 'लिङ्गस्थल' स्वयं शिव तथा उपास्य हैं, 'ग्रङ्गस्थल' उपासक तथा जीव है। इसी प्रकार शक्ति में भी दो स्व उत्पन्न होते हैं। जिनमें एक का नाम 'कला' और दूखरे का 'भक्ति' है। 'लिंग' की शक्ति का नाम कला है जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती हैं तथा ग्रंग की शक्ति भक्ति है जिससे निरृत्ति ग्रीर मोक्त उत्पन्न होते हैं। शक्ति लिंग को उपास्य बनाती है तथा भक्ति ग्रग को उपामक। ग्रंत म भक्ति के द्वारा ही ग्रंग शिव (लिङ्ग) से एकीभूत हो जाता है।

लिझ स्वय भगवान् शिव हैं, यह शिव का वाह्य चिह्न मात्र नहीं । लिझ स्थल तीन प्रकार का होता है—(१) भाव लिझ, (२) प्राण् लिझ स्थीर (३) इण्ट लिझ । प्रथम भाव लिझ कला-विहीन हैं स्थीर उसका श्रद्धा द्वारा साक्षात्कार होता है। वह केवल सत् हैं, वह काल तथा दिक् से स्थारिन्छ्न तथा परात्पर है। द्वितीय प्राण् लिझ कला-विहीन तथा कला-युक्त दोनों है। बुद्धि द्वारा उसका स्थवगम होता है। वृत्तीय इष्ट लिझ कला-युक्त है स्थीर चलु द्वारा उसका रशन होता है। वह समस्त इष्ट फलों का देने वाला हैं, स्थवा इण्ट उपास्य है, इसी से इसकी इष्ट संग्रा है। भाव लिझ परमातमा का मत्स्वरूप है, प्राण् लिझ उसका स्टूम तथा इष्ट लिझ स्थानंद है। भाव लिझ परम तस्व हैं। प्राण् लिझ उसका स्टूम तथा इष्ट लिझ सानंद हैं। भाव लिझ परम तस्व हैं। प्राण् लिझ उसका स्टूम तथा इष्ट लिझ उसका स्थूल का है। ये तीन लिझ स्थातमा, प्राण स्थीर स्थूल देह के सागितक हैं स्थीर प्रयोग, मंत्र स्थीर किया से युक्त होने पर कला, नाद श्रीर विन्दु कहलाते हैं।

भक्ति जीव का लक्षण है। भक्ति शिव के प्रति उपासना की भावना है। इसकी तीन अवस्थाए होती हैं और तीन अवस्थाओं के अनुरूप 'अंगस्थल' के तीन विभाग होते हैं जिन्हें कमशः (१) योगाङ्ग (२) भोगाङ्ग और (३) त्यागाङ्ग कहते हैं। प्रथम से जीव शिव से एकाभाव प्राप्त कर आनंद की उपलब्धि करता है; दूसरे के द्वारा जीव शिव के साथ आनंद का उपभोग करता है; और तीसरे के द्वारा सार को भिष्या और क्षणभंगुर मान कर जीव उसका त्याग कर देता है। प्रथम कारण-लय के समान तथा सुपुत्ति-कच्य है; द्वितीय सूक्ष्म शरीर के समान

ग्रौर स्वप्न-तुल्य है। ग्रौर तृतीय स्थूल शरीर के समान तथा नागृत तुल्य है। प्रथम योगांग के दो भेद होते हैं ऐक्य और शरण। संसार के मिध्यात्व का ।वश्वास होने पर शिव के ज्ञानन्द का भागी वनना 'ऐक्य' कहलाता है। यह 'ऐक्य' की अवत्या समरसा भक्ति कहलाती है, क्योंकि इसमें जीव और शिव का ग्रानंद में एकीभाव हो जाता है। जब जीव श्रपने श्रीर प्रत्येक वस्त में लिङ के दर्शन करने लगता है तो इसे 'शरणभक्ति' कहते हैं। यह ब्रात्मानंद की ब्रवस्या है। इसके दो भेद हॅं—(१) प्राण लिङ्गी ग्रीर (२) प्रसादी । प्रथम के लक्षण जीवन से निरपेक्षता, ग्रहंकार त्याग ग्रौर शिव का ध्यान है। समस्त भोग विषयों का श्वार्पण करने पर 'प्रसाद भक्ति' प्राप्त होती है। जीव का भक्ति द्वारा एकीभाव ही भुक्ति है। 'श्रंग' के मलापनयन द्वारा भुक्ति प्राप्ति का परम साधन 'भ क' ही है। परम शिव के अनुब्रह से 'अंग' ( जीव ) भक्ति प्राप्त कर सकता है । गुरु की कृपारूपिणी दीक्षा भक्ति म बड़ी सहायक होती है ज्ञौर बोर शैवों में एक प्रकार से ज्ञावश्यक मानी जाती है। वीर शैवों का दोक्षा-संस्कार वैदिक उपनयन संस्कार के समकक्ष हो है। गायत्री मंत्र के स्थान पर शैव ' कें नमः शिवाय ' मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्रीर यज्ञीपवीत के स्थान पर शिवलिङ्ग धारण करते हैं। दीक्षा के समय गुरु शिवलिङ्ग को ग्रापने वाम कर में ब्रह्म कर पोडश संस्कार-पूर्वक उसे ।शप्य को दिखाता है। किर शिष्य के वाम कर में उसे रख कर शिष्यों को उन लझ को अपने ग्रात्मस्व हर से देखने का ग्रादेश देकर उसे शिष्य के गले में एक रेशमी डोरं से बाँध देता है। इसे 'लिक्स्वायसदीक्षा" कहते हैं। भक्ति के लिये दोक्षा ग्रावरयक है। दोक्षा प्राप्त कर लेने पर हो जीव शिवस्व को प्रात कर सकता है।

पह शिवस्व की प्राप्ति शिव के साथ सामरस्य की प्राप्ति है। प्रथकत्व-

भाव का स्रभाव होने के कारण इसे तादातम्य या स्रद्वेत कहा जा सकता है। किंतु यह स्रद्वेत शंकर के ब्रह्माद्वेत से भिन्न माना जाता है। इसे केवलाद्वेत न कह कर विशिष्टाद्वेत कहना स्रधिक उचित है। शक्ति विशिष्ट शिव इसके अनुसार परम तत्त्व है। स्रपनी शक्ति से ही शिव से 'स्रंग' का स्राविभीव होता है। शंकर के समान न केवल 'द्रह्म' परम तत्त्व है, स्रोर न रामानुज के समान जीव स्रोर जगत् द्रह्म के विशेष रूप से वर्तभान नहीं रहते वरन् केवल शिव की शक्ति रूप से। इस भेद को छोड़ स्रन्यथा शिवाद्वेत रामानुज के विशिष्टाद्वेत के स्रधिक निकट है। सुक्ति प्राप्ति का परम साधन भक्ति भी शेव स्रोर रामानुज सम्प्रदायों की एक स्रोर मुख्य समानता है। श्रीकएड शिवाचार्य ने स्रपने 'वेदांतस्त्रभाष्य' में शिवाद्वेत का दार्शनिक निरूपण किया है।

#### ७--शाक्त-मत

शैव मत का सूत्र वेदों तक मिलता है। कद्र-शिव की कल्पना का त्रारंभ ऋग्वेद से ही हो जाता है। कंतु वेदों से लेकर गृह्य सूत्रों तक रुद्र-शव के साथ किसी स्त्री देवता की प्रमुखता हिण्योचर नहीं होती। रुद्राणी, भवानी द्रादि नामों का उल्लेख द्रावश्य (मलता है, किंतु ये कोई स्वतंत्र शक्ति संपन्न देवना नहीं हैं। उमा शिव की पत्नी हैं द्रीर शिव के प्रभुत्त्व को पराभृत नहीं करती। 'महाभारत' में एक स्तीत्र में द्र्यां के प्रभुत्त्व को पराभृत नहीं करती। 'महाभारत' में एक स्तीत्र में द्र्यां के वदना की है। उस मंत्र में दुर्या के कुमारी, काली कपाली, महाकाली, चएडी, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशकी, उमा, कांतारवासिनी नामों का उल्लेख है। 'हरिव शपुराण' में महिपासुरनाशनी, शुंभ-निशुंभ-मर्दिनी का उल्लेख है। 'मार्करडेय-पुराण' में चएडी के उद्भव की कथा है। शुंभ-निशुंभ से त्रस्त होकर देवता हिमालय पर गये द्रीर देवी को वंदना की। पार्वती जी गंगा

में रनान करने ग्राईं। तब शिवा ग्रथवा ग्रांविका पार्वती के तनु से प्रकट हुई। पार्वती के देह-कोश से प्रकट होने के कारण उसका नाम कोशिकी हुग्रा। जब ग्रांविका पार्वती के देह से प्रकट हुईं तो पार्वती का वर्ण काला हो गया इसो से उसका नाम कालिका हुग्रा। जब ग्रंभ ग्रोर निशुंभ उस पर दौड़े तो उसका मस्तक कोप से काला हो गया उससे मुग्ड-मालिका काली प्रकट हुई। उसने चग्ड ग्रोर मुग्ड राक्षसें का वध किया इससे उसका नाम चामुग्डा हुग्रा। बाकी, माहेरवरी, कौमारी, वैभ्णवी, वाराही, नार्रसिंही ग्रोर ऐंद्री नामक सात शक्तियाँ

उसकी विभृतियाँ है।

उक्त विवरण से विदित होता है कि वत्तुतः एक ही देवी अनेक रूप से प्रख्यात है। किंतु विवेक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि ये केवल एक ही देवी के अनेक नाम अथवा रूप नहीं है, वरन ये भिन्न-भिन्न देवियाँ हैं जिनकी फल्यना भिन्न भिन्न ऐतिहासिक परिस्थियों में प्रतिन्टत हुई। भारतवासियों की जिस एकत्वाभिनुखी विचार-प्रवृत्ति से अनेक वैदिक देवताओं के समवाय से एक ब्रह्म या परमेश्वर की कलाना प्रस्त हुई उसी प्रशृति से ये श्रनेक देवियाँ एकीमृत हो कर एक ही शक्ति के अनेक नाम-रूप की चोतक वन गई । सबसे पहले शिव की पत्नी उमा है। उनके बाद हैमवता या पानती है, क्योंकि शिव गिरीश या पर्वतवासी हैं और उमा की उत्पंत भी हिमवान पर्वत पर हुई। उसके बाद श्ररूप श्रीर विध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवियाँ हैं, जो पुलिंद, शबर, वर्बर ख्राद की उपास्या है तथा भयंकर होने के कारण कराली, काली, चएडी, चामुएडा आदि कहलाती हैं। शक्ति की भावना भी देवी की कल्पना का एक प्रमुख छांग है। ऊपर वरित सात देवियों की कलाना सात देवताश्रों की शक्ति के रूप में उदित हुई। कापालिक ग्रीर कालमुखी के संप्रदाय में इस ग्रक्ति-

उपासना ने वड़ा भयंकर रूप ग्रह्ण कर तिया। स्त्री देवता की उपासना करने वालों में शक्ति की भावना सामान्यतः वर्तमान होने के कारण वे सभी शाक्त कहलाते हैं।

शाक-तंत्रों की संख्या वहुत अधिक है। शाक-उपासना विधि अत्यंत रहस्यमय तथा गोपनीय है। शाक-तंत्रों का प्रकाशन वहुत कम हुआ। उनकी भाषा अत्यंत सांकेतिक प्रतीकात्मक तथा रहस्यमय होने के कारण प्राप्य प्रंथ सहज अवगम्य नहीं हैं। शाकों का विश्वास है कि विद्या गुरुमुख से ही प्राप्त हो सकती हैं। संकेतों और प्रतीकों का रहस्य संप्रदाय को परंपरा में प्रवेश करने पर ही ज्ञात हो सकता है।

साक संप्रदाय के अनुसार शिव और शिक परम तस्व हैं। उयोतिः स्वल्य शिव विमर्श अथवा स्फूर्ति लप शिक में प्रवेश करता है तथा विंदु लप ग्रहण करता है। शिक भी इसी प्रकार शिव में प्रवेश करती है, इससे विंदु का विकास होता है। और उसमें से एक स्त्री तस्व का उदय होता है जिसे 'नाद' कहते हैं। इन नाद और विंदु के संयोग से एक ऐसे तस्व की उत्पत्ति होती है जो पुरुप और स्त्री शिक्तयों की गहन समानता प्रदर्शित करता है और जिसे 'काम' कहते हैं। इसके अतिरिक्त दो श्वेत और रक्त विंदु जो पुरुप और स्त्री शिक्त के प्रतीक होते हैं, मिलकर 'कला' को उत्पत्ति करते हैं। काम में संयुक्त नाद-विंदु तथा 'कला' के संयोग से 'काम-कला' का आविभीव होता है। इस प्रकार चार शिक्तयों का समागम होता है—(१) मूल विंदु जो स्पिट के उपादान का प्रतीक हैं; (२) नाद अथवा शब्द जिस पर पदाथों का नामकरण निभर हैं; और जो विंदु से उद्भृत होता हैं। ये वन्तुओं और वाक् के उपादान मात्र हैं; अतः उनके साथ एक उत्पादक शिक्त का स्वक हैं।

श्रीर स्वतः उत्पादन में समर्थ नहीं, तथा (४) रक्त विंदु (रज) जो स्त्री शक्ति का स्चक है। जब एक तत्त्व 'काम-कला' में इन चारों शक्तियों का समागम होता हैतो उससे यह नाम रूप-मय वस्तु जगत् उत्पन्न होता है।

'सौंदर्यलहरी' के अनुसार शक्ति के संयोग से ही शिव सृष्टि कर सकते हैं। ग्रतः शक्ति ही मूल किया शक्तितया सुजन-शक्ति है। परम शक्ति होने के कारण वह परा, ललिता, त्रिपुर संदरी त्रादि नामों से विख्यात है। समस्त जीव त्रिपुर सु देशी के ही रूप हैं श्रीर समस्त वस्तु जगत् उसी के उन्मेप से उदित है। त्रिपुर सु'दरी की उपासना एक दीक्षा-पूर्वक होती है। यह दीक्षा तीन प्रकार की होती है। पहली दीक्षा में महा-पद्मवन में शिव के ग्रंक में श्रासीन देवी के श्रानंदमय स्वरूप का घ्यान करना होता है। दूसरी दीक्षा चक्ररूपा होती है। इसमें श्रीचक्रों के रूप में उपासना की जाती है।तीसरी दीक्षा शांक तंत्रों के गुरु सकाश से ग्रध्ययन ग्रीर तत्व के ग्रवगमन में हैं। दूसरीचक रूपा दीक्षा शाकों की मुख्य उपातना विधि है। श्रीचक के केंद्र में स्थित योनि का ध्यान ग्रीर उपासना का मुख्य ग्रंग है। यह श्रीचक भोजान, रेशमीवस्त्र या स्वर्ण-पत्र पर ग्रंकित किया जाता है। इस उपासना के विषय में यह जान लेना त्रावश्यक है कि शाक्षों के दो मुख्य वर्ग होते हैं-(१) कौलिक श्रौर (२) समयी। पहले ध्यृत विषय की उपासना करते ह श्रौर दूसरे चित्र की । शाक्त तंत्र वड़े रहस्यमय माने जाते हैं । शक्ति-संपदाय में योग का वड़ा महत्त्व है। योग श्रीर मंत्र साधना ने मनप्य की ख्रांतिनिहित शक्तियों जागृत होती है। सिद्धि की ख्रवस्या में पद्चकों को भेद कर कुएडलिनी शक्ति का उदय होता है।

त्रिपुरा सिद्धांत के श्रतिरिक्त शक्ति संप्रदाय की श्रन्य श्रनेक शासार्ये हैं श्रीर शक्ति-उपासना के श्रनेक रूप हैं। तंत्रों के रहस्य-उद्घाटन के बाद ही उनका कुछ राष्ट्र परिचय पात हो सकता है।

## दसवां अध्याय

# (परिशिष्ट)

पुस्तक की भूमिका में हमने वेदात को बारह दर्शनों में से एक समक्त वेदांत के अन्य कर गिना था। वास्तव में वेदात के अतर्गत आचार्य अनेक दर्शन हैं और भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की संख्या वारह से कही अधिक है। रामानुज और शकर के सिद्धातों में महत्त्वपूर्ण भेद हैं; यही अन्य आचार्यों के विषय में भी कहा जा सकता है। प्रायः वेदांत के सभी दूसरे आचार्यों ने शाकर मत की आलोचना की है। इन सब आचार्यों के मतो और आलोचनाओं का श्रञ्जलित वर्णन इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। यहा हम दो तीन आचार्यों की शिक्षा का दिह मान प्रदर्शित करेंगे।

रनका समय रामानुज के कुछ ही बाद ग्यारहवी शताब्दी समभता निंबार्काचारं वाहिए। यह तेलग् ब्राह्मण्ये ग्रीर वैष्ण्य मत के श्रनुयायी, इन्होने ब्रह्मसून पर 'वेदात पारि-जान- सौरम' नामक भाष्य लिखा है। इनका मत द्वेताद्वेत कहलाता है जो भारकाराचार्य के भैदाभैदवाद से समानता रखता है। प्रसिद्ध केशव कश्मीरी जिन्होने गीता श्रीर ब्रह्मसून पर भाष्य लिखे हैं, निवार्क के ही श्रनुयायी थे।

<sup>ी</sup> राधाकृ'णन्, भाग २, ए० ७५1

जीव ज्ञान-स्वरूप है और ज्ञान जीव का गुण भी है। गुण और गुणी मेंतादात्म्य नहीं होता, पर उनका मेद देखा नहीं जा सकता। श्राकार में जीव श्रेण है, परंतु उसका ज्ञान गुण व्यापक है। प्रत्येक दशा में जीव में श्रानंद रहता है। श्रव्येतन तत्त्व तीन हैं, श्रप्राकृत (रामानुज का शुद्ध सत्त्व या नित्यविभृति), प्रकृति श्रोर काल। ईश्वर का नियंता होना नित्य धर्म है। वह जगत् का उपादान श्रोर निमित्त कारण दोनों है। निवार्क ने विवर्त्त वाद का खंडन करके परिणामवाद का पक्ष लिया है। ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति में श्रत्यंत श्रमेद या मेद नहीं है। जीव श्रीर प्रकृति परतत्र सत्ताएं हैं श्रीर ब्रह्म स्वतंत्र। ब्रह्म की शक्ति जगत् की रचना करती है। जिसे रामानुज ब्रह्म का शरीर कहते हैं उसे निवार्क ब्रह्म की शक्ति प्रकारते हैं। शक्ति के परिवर्तन ब्रह्म को नहीं छूते।

निवार्क भक्ति-मार्गी हैं। नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर उन्होंने कृष्ण और राधा को स्थापित किया। भक्ति का अर्थ उपासना नहीं, प्रेम हैं। भक्ति अनन्य होनी चाहिये। दूसरे देवताओं की भक्ति वर्जित है। जीव और अजीव की अहा पर निर्मरता ही निवार्क का अहा ते हैं। उनके दर्शन में होत की भावना प्रवल हैं। निवार्क ने रामानुज की आलोचना की हैं। विशेषण का काम विशिष्ट पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न करना होता है। चित् और अचित् विशेषण ईश्वर को किससे भिन्न करेंगे ? अतएव चित् को ईश्वर का विशेषण मानना टीक नहीं।

शंकर के ब्रालोचक वेदांत के ब्राचायों में मध्य का नाम प्रमुख है।

सध्याचाय, वे द्वेंतवादी में। मध्याचार्य पूर्णप्रज्ञ ब्रीर ब्रानंदतीर्थ के नाम ते भी प्रतिद्व हैं, उनके दर्शन को

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> मध्याचार्य के सिद्धांतीं के लिए देखिए, नागराजकृत, रेन घाफ रिश्नलिड्म **इ**न इंग्डियन फ़िलासफ़ी ।

पूर्णप्रज-दर्शन भी कहते हैं। मध्य का जन्म ११६६ ई० में हुया। उन्होंने ब्रह्मस्त्र पर भाष्य लिखा ग्रौर ग्रपने 'ग्रानुव्याख्यान' में उसी की पुष्टि की। 'ग्रानुव्याख्यान' पर जयतीर्थ ने 'न्यायसुधा' टीका लिखी। जयतीर्थ की 'वादावली' भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें श्रीहर्प के टीकाकार चित्सुख की ग्रालोचना है। व्यासराज का 'मेदोजजीवन' मेद की वास्तविकता सिद्ध करता है। उसी लेखक का 'न्यायामृत' प्रसिद्ध ग्रंथ है। मधुमूद्रन सरस्त्रती की 'ग्राह्म ते-सिद्धि में 'न्यायामृत' की ग्रालोचना की गई जिसका उत्तर रामाचार्य की 'न्यायामृत-तरंगिणी' में दिया गया। 'गुरुचिन्द्रका' ने तरंगिणीकार का खंडन किया, जिसके प्रस्पुत्तर में 'न्याय-तरंगिणी-मौरभ' लिखा गया। 'न्याय-रखालंकार' में द्वांत ग्रौर ग्राह्म के इस रोचक शास्त्रार्थ का सारांश इकट्टा किया गया है।

शंकराचार्य के श्रध्यास श्रौर विवर्त्त सिद्धात की मध्य श्रौर उनके श्रद्ध तवाद की श्रालोचना श्रुत्यायियों ने कड़ी श्रालोचना को हैं। मध्य ने इस वात पर ज़ोर दिया है कि अस या आत ज्ञान भी सर्वथा-नियम हीन नहीं होता। रत्सी में सर्प का अम होता है. श्रुक्त में रजत का। रत्सी में रजत या हाथी का अम क्यो नहीं होता? अम के लिए दो सत्य पदार्थों का होना श्रावश्यक है। सर्प श्रोर रजत की वास्तिविक सत्ता है, इसलिए उनका अम होता है। यदि जगत् की वास्तिविक सत्ता है तो ब्रह्म में उसका श्रद्धाम या अम भी नहीं हो मकता।

संसार में भेद नहीं है ऋभेद ही है, या भेद ख्रवास्तविक ख्रथवा मादिक है, यह कहना साहम-मात्र है। भेद की वास्तविकता को माने विना जगत् का कोई व्यवहार नहीं चल सकता। गुरु ख्रौर शिष्य, पिता ख्रौर पुत्र, पित ख्रौर पर्का के संबंध भेद की सत्ता मिद्ध करते हैं। यदि भेद न हो तो समाज श्रीर उसके व्यवहारों का लोप हो लाय। पाप श्रीर पुरव, ज्ञान श्रीर ग्रज्ञान का भेद तो ग्रद्ध तो को भी मानना पड़ेगा। यदि प्रमा श्रीर ग्रप्यमा ( यथार्थ ज्ञान श्रीर ग्रयथार्थ ज्ञान ) में भेद नहीं है तो दार्शनिक चिंतन की ग्रावश्यकता ही क्या है ? मध्य के ग्रनुसार पांच प्रकार का भेद बहुत ही स्पष्ट है:—

५--- नड़ श्रीर जड़ का भेद--- एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भिन्न हैं। कुर्सा श्रीर मेज श्रोलग-श्रालग हैं।

२—जड़ श्रौर चेतन का भेद—जीव श्रीर श्रजीव का भेद विस्कुलं स्पष्ट है। प्राण्धारी श्रौर प्राण्श्रत्य पदाधों की भिन्नता वालक भी जानते हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं है।

३ —जीव श्रौर जीव का भेद—जीव बहुत ते हैं, यह भी त्यप्ट है। श्रन्यथा सुख, दुःख श्रादि तब को साथ ही साथ होते।

४ —जीव श्रीर ईश्वर का भेद—ईश्वर सर्वेश श्रीर सर्वशक्तिमान् है, जीव श्रव्यंत्र श्रीर श्रव्य शक्तिमाला । श्रतएव उनमें भेद है।

५—नड़ श्रीर ईश्वर — जीव की तरह ईश्वर भी जह से भिन्न है। हन मैदों की वास्तविकता के पक्ष में सब से बड़ी बुक्ति व्यावहारिक है। उक्त मैदों को माने विना व्यवहार नहीं चल सकता। यदि जीव श्रीर जीव का भैद न माने तो नैतिक जीवन नष्ट हो जायगा। कोई मुखी कोई दु:खी क्यों है, इसका उत्तर देते न वन पड़ेगा। इसी प्रकार श्रम्य भैदों को भी मानना चाहिए।

परंतु भेदों की व्यावहारिक सत्ता ते तो श्रद्धेत वेदांत को भी इन्कार नहीं है। मध्य के मत में भेद व्यावहारिक ही नहीं, पारमार्थिक है। भेद की सत्ता ही नहीं है। यह सिद्ध करने को कोरिएश कुछ अन्य वेदांतियों ने की थी।

भारत के श्रिधिकांश दार्शिनकों की तरह मध्य तीन श्रमाण मानते हैं,

सध्याचार्य के सिद्धांत

श्रय्यात् प्रत्यक्ष, श्रुनुमान ग्रीर श्रुति । उपमान

श्रनुमान में श्रंतमृत है। केवल प्रत्यक्ष श्रीर श्रनु
मान की सहायता से हम विश्व की पहेला को नहीं समक्त सकते, श्रुति

की सहायता श्रावययक है। मध्य स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। जाता श्रीर ज्येय

के विना जान संभव नहीं है, इसिलये श्रद्धतेवाद व्यर्थ है। जाता श्रीर

ज्येय में सीधा संबंध होता है। जाता एकदम ज्येय को जान लेता है।

सत्ताएं दो प्रकार की हैं, स्वतंत्र श्रीर परतंत्र। परम पुरुष परमात्मा की ही

एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है। परतंत्र मत्ता जीव श्रीर जड़-तन्त्व की है। श्रभाव

भी परतंत्र पदार्थ है।

जीव, जगत् श्रीर ब्रह्म तीना श्रलग-श्रलग हैं। श्रुति जब ब्रह्म की 'एकमेवादितीयम्' (एक श्रद्धितीय) कहती हैं तो उसका तात्पर्य ब्रह्म को सर्वश्रेष्ट घोषित करना होता हैं। ब्रह्म से वद्कर श्रीर कुछ नहीं हैं। ब्रह्म में पर श्रपर का भेद नहीं हैं, ब्रह्म एक ही हैं जिसमें श्ररोप श्रच्छे गुण पाए जाते हैं। ब्रह्म का श्रलीकिक शरीर है श्रीर लद्मी सहचरी हैं। लक्ष्मी नित्य मुक्त हैं।

जैनियों की तरह मध्य भी प्रत्येक भौतिक पदार्थ की ब्रात्मा या जीव-युक्त समक्तते हैं। एक परमाणु के वरावर स्थान में ब्रानंत जीव रहते हैं (परमाणु-पदेशेष्वनंताः प्राणिराशयः)। विद्या पर ब्रावलंबित होने पर भी जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जीव स्वभावतः ब्रानंदमय है, जड़-तत्त्व

<sup>े</sup> राधाकृण्नू, साग २ पृ० ७४३ ।

का संयोग ही उसके दुःख का कारण है। मोक्षावस्था में जीव का स्रानंद स्रिभिव्यक्त हो जाता है।

मध्य सांख्य की प्रकृति को स्वीकार करते हैं। महत्, ग्रहंकार, बुद्धि, मन, दस इंद्रियां, पांच विषय ग्रौर पांच भूत यह चौवीस प्रकृति के विकार हैं।

ज्ञान से ईश्वर पर निर्मर होने की भावना उत्पन्न होती है। विश्व को समभ लेने ते ब्रह्म या ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को ज्ञानने से उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। पवित्र जीवन व्यतीत करने से सत्य की उपलिष्ध होती है। गुरु के चरणों में बैठकर नियमपूर्वक वेदाव्ययन करने से तत्त्व-वोध होता है। वेद पढ़ने का अधिकार शूदों और स्त्रियों को नहीं हैं, परंतु वेदांत का अध्ययन सब बुद्धिमान पुरुप कर सकते हैं। सब कुछ करने पर भी विना भगवान की कृपा के न ज्ञान हो सकता है न मोझ। मुक्त पुरुपों को बुद्धियां, इच्छाएं और उद्देश्य एक हो जाते हैं, यही उनकी एकता है। एकता का अर्थ तादात्म्य नहीं है। 'स आतमा तत्त्व-मित' का पदच्छेद मध्य 'स आतमा अतत् त्वम् असि' करते हैं, जिसका अर्थ है, वह आतमा न नहीं है। मुक्त जीव और ईश्वर की एकता मध्य को स्वीकार नहीं है।

शुद्धाद्वेत के प्रवर्त्त क श्री वल्लभाचार्य का समय पंद्रहवीं शताब्दी समम्भना चाहिए । वे विष्णु स्वामी के अनुवायी वल्लभाचार्य थे। उनके कार्य का चेत्र उत्तर भारत रहा, यद्यपि वे जन्म से दक्षिणी वतलाए जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने वेदांत- स्त्रों पर 'अशुमाप्य' लिखा है और मागवत पुराण पर 'मुवोधिनी' की

<sup>ै</sup> वन्तभाचारां के सिद्धांनों के लिए देखिए. 'श्रीमद्वरतमाचारां श्रीर उनके सिद्धांते भट श्री यजनाथ समां कृत ।

रचना की है। 'प्रस्थानत्रयी' के साथ ही वे भागवत को भी प्रमाण मानते थे। उनके संप्रदाय को 'ब्रह्मवाद' ग्रौर 'पुष्टि मार्ग' भी कहते हैं। पुष्टि का ग्रर्थ है पोषण ग्रथवा ग्रनुयह ग्रर्थात् भगवन्कृषा। ग्रपने को हीन मानकर जो भगवान् की दया पर निर्भर रहते हैं उन्हीं का कल्याण होता है।

एक ब्रह्म ही तत्त्वपदार्थ है श्रीर श्रुति ही उसके विपय में प्रमाण है। ब्रह्म निर्मुण नहीं, सगुण है। जहां श्रुति ने ब्रह्म की निर्मुण कहा है वहां उसका तात्पर्य ब्रह्म को सत्, रज, तम ब्रादि से रहित कथन करना है । ईरवर या ब्रह्म या कष्ण सृष्टिकर्त्ती हैं। कर्तव्य के लिए शरीर की ग्राव-श्यकता नहीं है। फिर भी भक्तो पर ग्रानुग्रह करने के लिए भगवान् का ग्रवनार होता है। भगवान् सत्, चित् ग्रीर ग्रानंद-स्वरूप हैं। जीव का त्रानंद बद्ध दशा में तिरोहित हो रहा है। भगवान् अपनी शक्ति से जगत् की सिष्टि ख्रौर प्रलय करते हैं; वे जगतु के उपादान ख्रौर निमित्त कारण दोनो हैं। जगत मिथ्या या मायामय नहीं है। माया ब्रच की ही शक्ति हे, इसलिए जगत् सत्य है। ऋविद्या के कारण जीव वंधन में पड़ा है। यह ग्रविद्या मार्या से भिन्न है ग्रीर इसका ग्राश्रय जीव है। वल्लभ शंकर के मायाबाद का समर्थन नहीं करते, उन्होंने विशिष्टाद्वेत को भी स्वी-कार नहीं किया है। माख्य की प्रकृति की स्वतत्र-सत्ता भी उन्हे ग्राभि-मत नहीं है। जीव छोर जगत् दोनों सत्य हैं, मिथ्या नहीं हैं, पर वे ब्रह्म के विशोपण नहीं, श्रंश हैं। वास्तव में जीव श्रोर ब्रह्म एक ही हैं। वल्ल-भाचार्य कां सब से प्रिय उपमा ऋषि और स्फुलिंग का सबंध है। जैसे श्रमि से स्फुलिंग या चिनगारियां निकलती हैं वैसे ही बहा से चित् श्रौर ग्रचित, जीव ग्रोर जगन्, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार द्वेंत कहीं है ही नहीं, ब्राह्में त ही परमार्थ पत्य है। 'ब्रह्म ने इच्छा की कि में एक से बहुत हो जाऊँ'; अपने को अभिव्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव है, वही सुष्टि का हेतु है।

जीव श्राणु है। मुक्ति का श्रथं भगवान् के साथ रहकर उनकी लीलाश्रों का श्रानंद लेना है। भक्ति मोक्ष का मुख्य साधन है श्रौर जान गीण। शरीर भगवान् का मंदिर है, उसे दुःख देने मे कोई लाभ नहीं है। वल्लभ चार व्यूहों का निद्धांत मानते हैं। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, 'तत्वमित' (वह न् है) का श्रक्षरार्थ ही वास्तविक श्रथं है। तिलक श्रौर नुलनी का धारण, वर्णाश्रम धर्म का पालन श्रौर तेवा, पुण्टि-नार्य की मुख्य शिक्षाएं हैं। भगवान् के श्रनुग्रह में विश्वास रखना चाहिए। शुद्धाद्ध त-मार्च एड में लिखा है—

ये तु ज्ञानैक संनिष्टास्तेषां लय एव हि, भक्तानामेव भवति लीलास्वादः ग्रति दुर्लभः।

श्रथीत् जो केवल ज्ञानी हैं उनका भगवान् में लय हो जाता है । श्रपने व्यक्तित्व को बनाए रख कर भगवान् की लीलाश्रों का श्रांत दुर्लभ श्रास्वाद भक्तों के लिए ही है।

वस्तभ के पुष्टि मार्ग का उत्तर-भारत पर वहुत प्रभाव पड़ा । कृष्ण-वस्तभावार्थ का भिक्तका उपदेश इस सप्रदाय की प्रसिद्ध का मुख्य प्रभाव कारण हुन्ना । वहुत से श्रष्ट किव, जिनमें सूर-दास न्नीर मीरा का नाम मुख्य है, इस मत के न्नानुयार्था वन गये न्नीर उन्होंने न्नानो सरस काव्यमुष्टि से उत्तर-भारत को कृष्ण-भिक्ति में हुवा दिया । हिंदी-साहित्य में जिन्हें 'न्नप्रकाप' के किव कहते हैं वे वह्नभाचार्य के ही न्नानुयायी थे । ' वह्नम ने पहले मध्य-संप्रदाय ने भी किवयों की

<sup>े</sup> देखिये श्याममुदर दास-कृत'हि दी भाषा श्रीर साहित्य' ५० ४०७ 깾

प्रभावित किया था। मध्व संप्रदाय से प्रभावित होने वाले हिंदी-कवियें। में विद्यापित सुख्य हैं।

वंगाल में वैष्ण-धर्म ग्रीर भक्ति-मार्ग का प्रचार करनेवालों श्री चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य देव का नाम मुख्य है। उनका जनम १४ दे० में हुआ। श्री चैतन्य पर विष्णु-पुराण, हिर वंश-पुराण ग्रीर भागवत का बहुत प्रभाव पड़ा ग्रीर वे राधा-ऋष्ण के ग्रान्य भक्त वन गए। उनकी शिक्षा को दार्शनिक ग्राधार जीव गोस्वामी (सोलहवीं शताब्दी) ने दिया। चैतन्य का व्यक्तित्व ग्राक्तंक था। वे जाति-पाँति के भेदों से ऊपर थे। उन्होंने कई मुमल्मानों को ग्रान्य बनाया। जीव गोस्वामी का 'शत-सन्दभ' श्रीर वलदेव का वेदांत पर 'गोविन्द भाष्य' उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। भक्ति-साहित्य वानतव में प्रांतीय भाषाश्रों में विकसित ग्रीर परिवर्द्धित हुग्रा है।

चैतन्य-संप्रदाय में विष्णु ही श्रांतिम तस्य है। विष्णु या कृष्ण की तीन शक्तियां हैं चित्, माया श्रोर जीव। चित्-शक्ति से भगवान् श्रपने गुणों को श्राभव्यक्ति करते हैं। उनकी श्रानंद-शक्ति (हादिनी) का व्यक्तस्वरूप राधिका (कृष्ण-प्रिया) हैं। माया-शक्ति से भगवान् जड़-जगत् को उत्पन्न करते हें श्रोर जीव-शक्ति से श्रासाश्रों को। जीव भगवान् से भिन्न है श्रोर श्राणुपरिमाण वाला है। जीव श्रोर जगत् भगवान् के विशेषण नहीं हैं, उनकी शक्ति की श्रीभव्यक्तियां हैं। वलदेव ने माया को प्रकृति वर्णन किया है जिसमें भगवान् के ईक्णमान से गित उत्पन्न होती है।

मोक्ष का अर्थ है भगवान् की प्रीति का निरंतर अनुभव। प्रेम ही मुक्ति हैं, भक्ति ही वास्तविक मोक्ष हैं। भगवव् भक्ति की प्राप्ति ही

<sup>े</sup> बही, पृ०४०६

जीवन का लथ्य है। विशुद्ध प्रेम ग्रीर काम-वासना में ज़मीन-ग्राह्मान का ग्रंतर है। ज्ञान की ग्रपेक्षा भी भक्ति श्रेष्ठ हैं; भक्ति के विना भगवान नहीं मिल सकते।

## सिंहावलोकन

श्रपनी पहले श्रीर दूसरे माग की भूमिकाश्रों में हमने इस वात पर ज़ोर दिया था कि विभिन्न दार्शनिकां श्रीर श्राचायों में मतमेद है; यही नहीं हमने यह भी कहा था कि मतमेद श्रव्छी चीज़ है श्रीर किसी राष्ट्र या जाति की उन्नति का श्रत्यतम कारण है। क्योंकि हमें भारत के दार्शनिक इतिहास का खएड-खएड करके वर्णन करना था, इसिलये इस भिद्र परगौरव देना श्रावश्दकथा। श्रत्यथा इस वात का भय था कि पाटक विभिन्न संग्रदायों की विशेषताश्रों श्रीर खुदमताश्रों पर व्यान देने के कष्ट से वचने की चेष्टा करते। श्रव जब कि हम विभिन्न मतों का श्रत्यग्राशता श्रात्ययन कर चुके हैं, यह श्रावश्यक है कि हम संपूर्ण भारतीय दर्शन पर एक विहंगम-हष्टि डालें श्रीर तव दर्शनों की नामान्य विशेषताश्रों को समभने की कोशिश करें। भारत में प्राचीन काल से राजनीतिक नहीं, किंतु धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक एकता गही है; भारत के तारे हिं दुश्रों में यह एकता श्राज भी श्रक्तरण्य है। इस मांस्कृतिक श्रीर धार्मिक एकता का दार्शनिक श्राधार क्या है, यह जानने योग्य वात है।

जैता कि हम कह चुके हैं भारतीय दार्शनिक सर्वाम ने असंतुष्ट होकर असीम की खोज में रहे हैं। शास्त्रीय नापा में वे मोक्षार्थी थे। मोक्ष का अर्थ देश-काल के बंधनों ते हुटकारा पाना है। भारतीय-दर्शन का विश्वास है कि बंधन और दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है और यदि उन्हें स्वभाव मान लिया जाय तो मुक्ति संभव न हो सकेगी। आत्मा अजर, अमर और शुद्ध-बुद्ध है, सब प्रकार का बंधन अज्ञानकृत है और ज्ञान से नृष्ट हो सकता है। बंधन श्रौर वधन का हेतु तथा श्रात्मा का यह द्वंत भारतीय-दर्शन की मृत्र धारगा है। श्रात्ने चको का यह कथन कि भारतीय-दर्शन इस लोक ने विमुख श्रीर परलोक में श्रानुरक है, बहुत हद तक ठीक है। परतु माधनायन्था इस लोक की दी चीज़ है. इसलिए लोकिक व्यवहारों का भी महस्व देना पड़ता है।

उपर्युक्त 'द्रे त' भारत के ननी दशना में वर्शमान हैं। जैन-दर्शन 'कार्मण-वर्शणा' या कर्म-परमाणुत्रा ने श्रनग हाने को मोक्ष कहता हं; साख्य-योग में प्रकृति का सन्ग छूटना ही कैवन्य है। न्याय-वंशेषिक के जीव की मोक्ष ज्ञान शूट्य श्रवन्या हं; यहां माम ना का नत है। परंतु यदि प्रकृति श्रीर पुरुप दोनों को नमान रूप से पारमार्थिक माना जाय तो मोक्ष-दशा म उनमें मवब होना श्रनिवार्य है। टनलिए वेदत का कहना है कि 'वधन श्रोर वबन के हेत्र' की वास्तविक नत्ता नहीं है। जगत् माया का प्रपच है, उनका केवल व्यावहारिक सत्ता है जो मुक्त पुरुप के लिए नहीं रहतां। ऐसी दशा में मुक्त पुरुप श्रीर प्रकृति के सबध का प्रश्न ही नहीं उटता।

वेदात को 'श्रद्धे तवाद' कहा जाता है पर न यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वेदात भी द्वंत-दर्शन है। तीन प्रकार को सत्ताएं, मत्, श्रसत् श्रोर श्रिनवंचनीय, व्यावहारिक सत्य श्रोर परमार्थ सत्य श्रादिकी धारणाए द्वंत-मूलक हैं। यह द्वत वंवन श्रोर मोक्ष के ही मूल मे वर्ष मान है। यदि वास्तव मे किमी दर्शन का श्रद्धं तवाद कहा जा सकता हे तो वह भिक्त-मार्गियों का दरान है। भगवद्गीता श्रोर रामानुज के सिद्धान वास्ति विक श्रद्धंत हैं; वहा जीव श्रोर नगत् को त्रद्ध की दो प्रकृतिया (परा श्रोर श्रपरा) या विशपण श्रथवा प्रकार कथन किया गया है। वल्लभाचार्य के मत मे चित् माया श्रोर जाव ब्रह्म की शक्तिया है। रामानुज की दिल्लिन तो तो ही गल दिल्लान ने में मिलती जुलती है। भेद वाम्तविक

है; चरम-तत्त्व को एकता भेदों में ग्रिभव्यक्त हो रही है । भेद ही 'एक' का जीवन है। भेदों का सामानाधिकरएय (एक ग्रिधिकरए में रहने का स्वभाव) ही रामानुज के विशिष्टाद्वेत का मूल-मंत्र है। रामानुज के मत में शरीर ग्रीर जीव दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं; वे उन दोनों में ग्रन्य की तरह धोर द्वेत नहीं मानते। मुक्ति में भी जीव का शरीर होता है। रामानुज ने जीवों को श्यिनोज़ा को अपेक्षा अधिक व्यक्तित्व ग्रीर स्वतंत्रता देने की कोशिश की है।

परंतु इससे पाठक यह न समक्त लें कि द्वेतवाद कोई बुरी चीज़ है या रामानुज शंकर से बड़े दार्शनिक हैं। हर प्रकार के श्रद्धेतवाद में फिठनाइयां है। 'एक' से 'श्रनेक' को उत्यक्ति कैसे होती हैं ? विश्व-तस्व एक साथ ही 'सम' श्रौर 'विपम' कैसे हो सकता है ? सारे दार्शनिक श्रांतम तन्त्व को निरक्षन, निर्विकार श्रौर निर्द्ध कथन करते हैं, फिर संसार में विकार श्रौर द्वंद्ध कहां से श्रा जाते हैं ? संसार में दुःख, निराशा, भय, घृणा, द्वेप क्यों हैं ? विशुद्ध ब्रह्म इन सब का कारण हो सकता है, यह समक्त में नहीं श्राता। श्रपने जीवन की सब मृत्यवान् वस्तुश्रौ—विद्या, प्रेम, महत्त्वाकाङ्का, पाप, पुर्य श्रादि—को माया कहने को भी जी नहीं चाहता। ऐसे ब्रह्म को हम क्या करें जिसे हमारे तुच्छ जीवन से कोई सहानुभृति नहीं है ?

जड़ और चेतन का भेद मानकर भारतीय-दर्शनों ने चेतन-तस्व पर वड़े मनोयोग से विचार किया है। 'वहुदेवबाद' और 'तटस्थेश्वरवाद' को डुकरा कर वे चेतन्य-तस्व की एकता के सिद्धांत पर उपनिपत्काल में ही पहुँच गये। उपनिपदों में ही ब्रद्ध-परिग्णामवाद अथवा 'माया-श्रत्याद त' भी पाया जाता है। चेतन-संबंधी विचारों में इतनी जस्दी किसी देश में विकास नहीं हुआ। साधना-सर्वधी विचारों में भारतीय दर्शन क्राफी विचित्रता उपिस्थत करता है। वैदिक-काल की माधना देवन्तृति ग्रीर सग्ल यज्ञ थे। इसके वाद 'कर्मकाएड' का ग्रम्यु य हुग्रा ग्रीर वर्णाश्रम-धर्म की शिक्षा शुरू हुई। यह शिक्षा ग्रथवा त्रादश ग्रपने विकृत रूप में ग्राज भी चला जाता है। 'यौगिक कियाग्रा' की शिक्षा नयं नाधारण के लिये न थी, वह गृहस्थ-धर्म के ग्रनुक्ल भी न थी। इसिनए 'कर्मयोग' ग्रीर 'ज्ञानयोग' का जन्म हुग्रा जिनके सिम्श्रण ने समुच्चयवाद' (ज्ञान ग्रीर कर्म दोनों से मोक्ष-प्राप्ति के विश्वाम) का उदय हुग्रा। इन मव के नाथ ही भागवत-धर्म की भक्ति-विषयक शिक्षा भी चलती रही जिसने वाद को भारत पर पूरा ग्राधियत्य जमा लिया।

भारतीय सम्यता और सरकृति के किश्चियन (ईमाई) त्रालोचक इस वात पर बहुत जोर देते हैं कि भारत के लोग जगत् को मिथ्या और सामाजिक व्यवहारों को भू ठ समभते हैं। उनकी सम्मित में 'वेदात-दर्शन' ही भारत का प्रतिनिधि दर्शन है और उनमें मायाबाद को शिला है। इस प्रकार की त्रालोचना त्रालोचकों के पक्षपात त्रीर न्र्वंता की परिचायक हैं। हम कह चुके हैं कि वेदात ने नैतिक जीवन की त्रावश्य-कता से कभी इनकार नहीं किया। चिग्न की गुद्धता पर जितना भारतीय दर्शन ने ज़ोर दिया है उतना किमी ने नहीं दिया। इनका काग्ण यहा पर धर्म और दर्शन मे भेद न करना था। भारत में वेदात के त्रितिरक्त त्रान्य दर्शनों का भी यथेष्ट प्रचार रहा है। न्याय त्रीर मीमाला समय-समय पर प्रसिद्ध दर्शन रह चुके हैं। वस्तुतः शकर का 'ज्ञानयोग' मीमासा के बढ़े हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। शहर का मायाबाद जनता में कभी प्रमिद्ध नहीं हुत्रा। भारतीय जनता के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का सीत पुराण-प्रथ रहे हैं। प्रायः सभी पुराण जीव और प्रकृति के ईश्वर से त्रलग तथा ईश्वर पर निभर होने की शिक्षा देते हैं। पुराणों के दर्शन को हम 'सेश्वर सांख्य' कह सकते हैं। भिन्न-भिन्न पुराणों में ईश्वर को शिव, विष्णु, देवी ऋादि नामों से ग्रभिहित किया गया है। मतलव एक ही परम-तत्व से है जो जगत् का द्याधार है।

प्राचीन काल से भगवद्गीता हि दुर्ग्नों का प्रिय ग्रंथ रहा है ग्रौर उस में स्वष्ट ही कर्मयोग तथा भक्ति का प्रतिपादन है। रामानुज के बाद से तो भारतीय स्वष्टरूप से भक्ति-मार्गी वन गये। ग्रद्ध त-वेदांत के शिसक भी भक्ति-मार्ग के प्रभाव से वंचित न थे। शंकराचार्य कहते हैं,

सत्याप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्यम् सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः।

त्रर्थात हे भगवन्! भेद मिट जाने पर भी में श्राप का कहलाउँगा न कि श्राप मेरे। तरंग करें 'तसुद्र की' वतलाया जाता है; तंसुद्रं 'तरंग का' है, ऐसा कोई नहीं कहता।

श्रारचर्य की वात है कि रामानुज से प्रारंभ करके निवार्क, मध्या-चार्य, कवीर, दादू, नानक, वस्ताभाचार्य, तुलसीदास, स्रदास, चेतन्य-देव, तुकाराम, समर्थ स्वामी (शिवाजी के गुरु) श्रादि ने जो भारत के कोने-कोने में भक्ति की घारा प्रवाहित की उसे भारत के यह धुरंधर श्रालोचक देख ही नहीं सकते। शिव, विप्णु, राम श्रीर कृष्ण पर लिखे गये भारतीय भक्ति-काव्य के सामने योच्प का सारा ईसाई-साहित्य तुच्छ श्रीर नीरस है। हम ऐसा पक्षपात-वरा नहीं कहते, यह ऐतिहासिक तव्य है। शिव संबंधी भक्ति-काव्य के विषय में वार्नेट कहता है—

'रुसार के किसी धर्म ने इतना समृद्ध तथा कत्यना, चमत्कार, भाव, ग्रोर सोप्टब-युक्त भक्ति-काव्य उत्पन्न नहीं किया है।''

<sup>े</sup>दी हार्ट आफ इंग्डिया, पृ० मर

यह एक निष्पक्ष विद्वान् के भारतीय भक्ति-काव्य के एक ग्रंश के विषय में उद्गार हैं। वार्नेट ने हिंदी के सूरसागर, विनय-पित्रका ग्रादि का ग्रध्ययन नहीं किया होगा ग्रन्यथा वह शैव-भक्ति-काव्य को ही इतना महत्त्व न दे देता। भक्ति-काव्य भारतीय साहित्य की स्पृहणीय विशेषता है। ग्राज भी वैष्णव-साहित्य से प्रभावित स्वींद्रनाथ की 'गीताज्ञिल' ने सहज ही पश्चिम को मोह लिया।

श्राधुनिक काल में श्रो लोकमान्य तिलक ने 'गीता रहत्य' लिखकर 'कर्मयोग' को प्रसिद्धि देने की कोशिश की है। संसार के सब से बड़े कर्मयोगी महात्मा गाधी को उत्पन्न करने का श्रेय श्राज भारत को ही है। गीता का 'कर्मयोग' साधना-त्तेत्र में भारतवर्प का सब से बड़ा श्राविष्कार है। जड़वाद श्रोर प्रतिद्वनिद्वता से पोड़ित योरुप को भी श्राज उसी की श्रावश्यकता है। श्राल्डुश्रम हक्सले नामक लेखक का विचार है कि संसार का त्राण 'निष्काम कर्म' के श्रादर्श से ही हो सकता है।

## ऋाधुनिक स्थिति

राजनीतिक स्वतंत्रता श्रीर वीद्धिक साहस साथ-साथ चलते हैं। यह ठीक है कि हममुसलमानों के राजत्वकाल में सत्रहवीं शताब्दी तक भिन्न-भिन्न विषयों पर संस्कृत में श्रंथ-रचना होती हुई पाते हैं, किर भी उस की प्रगति मद श्रवश्य पड़ गई। भारतीय इतिहास के पूर्वाई में जैसे उच्चकोटि के विचारक उत्पन्न हुये वैसे उत्तराई मे दिखलाई नहीं देते। दर्शनों के प्रणेता, शकर, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचहरित, उदयन श्रोर गंगेश जैसे मौलिक विचारकों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती गई। यह मानना ही पड़ेगा कि भिक्त मार्ग के शिक्षकों में दार्शनक प्रौढ़ता कम है। मध्व, बल्लभ, निवाक श्रादि की तुलना पहले श्राचायों से नहीं की जा सकती। उत्तर काल के लेखकों में तार्किकता तो है, पर मौलिकता नहीं है। साथ ही उसकी रचनाश्रो में एक विरोप

कटरपन का भाव है जो आंशिक निर्जावता का लक्ष्ण है। हिन्दू धर्म और दर्शन की इस कटरता का भी ऐतिहासिक कारण है। कड़े सामा-जिक, धार्मिक और व्यावहारिक नियम वना कर हिंदुओं ने अपने धर्म और एंस्कृति को विदेशियों के प्रभाव से वचाने की कोशिश की। कटरता के अभाव में, एंभव है कि हिंदू-सम्यता और संस्कृति मुस्लिम-सम्यता में लीन होकर नष्ट हो जाती। भक्ति-काव्य की करणा और सगवान् के सम्मुख दीनता का भाव भी कुछ-कुछ हिंदुओं की राजनी-तिक हीनता का परिचायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी जाति के सामाजिक और धार्मिक जीवन तथा विचारों पर राजनीतिक स्थितिः का निश्चत प्रभाव पड़ता है।

मुसलमानों के शासन-काल में हमारी दार्शनिक प्रगति ककी रही, इसका एक ग्रौर भी कारण था। ययन-विजेता ग्रपने साथ प्रौट एवं नवीन दार्शनिक विचार नहीं लाये जिनके संघर्ष एवं प्रतिक्रिया में यहाँ दार्शनिक प्रगति होता। ब्रिटिश राज्य के ग्राने पर भारतीय पहले की भौति परतंत्र तो रहे, किंतु परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो गया। ग्रय भारतीयों को धार्मिक ग्रौर सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली। इसके साथ ही उनका धीरेधीरे पश्चिमी साहित्य से गहरा संपर्क हुन्ना। इस संपर्क ने यहाँ के शिक्षितों को जाप्रत ग्रौर सचेत कर दिया। ग्रिधकांश शिक्षित ग्रथवा ग्राई ग्रिक्षित लोग पश्चिम के प्रवाह में वह गये, ग्रौर ग्रपने देश को सम्यता एवं संस्कृति को हीन-हिन्द से देखने लगे। किंतु ग्रिक्षित द्वीमान तथा सुशिक्षित लोगों में दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियों हुई। एक ग्रौर जहाँ वे स्वतन्त्रचेता पश्चिमी विचारकों के बुद्धिवैभव से चिक्तत हुये वाँह हुमरी ग्रोर ग्रपने स्वामिमान की रक्षा के लिये, उनमें यह भावना भी उत्पन्न हुई कि भारत के प्राचीन संस्कृतिक वैभव को प्रशंसनीय रूप में योरोपीयों के सामने प्रस्तुत करें। इस भावना को योरप के परिहतों से योरोपीयों के सामने प्रस्तुत करें। इस भावना को योरप के परिहतों से

भी प्रोत्साहन मिला। जहाँ ब्रिटिश शासक सत्ता के गर्व से चूर रहे, वहाँ यो प के श्रेष्ठ विद्वान्, जिन्होंने संस्कृत भाषा का श्रध्ययन किया, भारतीय संस्कृति, यहाँ के साहित्य, दर्शन श्रादि की मुक्त कराठ मे प्रशंसा काने लगे। मैक्समूलर, कोलबुक, माँ नियर विलियम्स, श्रादि इसी कोटि के विद्वान् थे। यो प्रय के दूसरे पंडितों ने प्रच्छन्न रूप से यह मिद्र करने की चेण्टा भी की कि भारतीयों ने बहुत कुछ यूनानियों से शहरण किया, श्रीर कुल मिलाकर, उनकी सम्यता एवं संस्कृति यो प्रय से कहीं हीन है। ऐमे पंडितों में गार्चे, कीथ श्रादि का नाम लिया जा सकता है। भारत के सचेत देशभक्त थुवक बहुत-कुछ इन दूसरी कोट के यो रुपीय विद्वानों के खरडन एवं उनके विषद्ध भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रमाणित करने में लग गये। राजा राममोहनराय, श्री रमेशचंद्र दत्त, लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक, किय स्वीन्द्रनाथ, डा० गंगानाथ भा, डा० राधाकृत्यन्, डा० दासगुप्त, डा० रानाडे श्रादि ने यही करने का प्रयत्न किया है।

विदेशियों की प्रशंसा का कुछ भारतीयों पर, जिनमें मे ग्रिधिकांश योरपीय साहित्य से ग्रपितिव थे, उलटा प्रभाव पड़ा। वे समभने लगे कि भारत की तुलना में योरप कुछ है ही नहीं ग्रौर, कम से कम दर्शन के चेत्र में, योरप को भारत से बहुत कुछ सीखना है। किंतु हम प्रकार की धारणायें योरपीयन पंडितो की गुण-ग्राहकता का तुरुप-योग ग्रौर हमारी ग्रनुग्राहकता की चोतक हैं। वस्तुस्थिति यह है कि जान के मय चेत्रों में इस समय हमें योरोप से बहुत कुछ सीखना है।

हममें स्वाभिमान हो यह ग्रन्छी वात है; प्रत्येक स्वतंत्र देश के नागरिकों को स्वाभिमानी होना चाहिये। हमने वाहर वालों को यह विश्वाम दिलाने का प्रयत किया कि हमारे पूर्वज महान् ये वह भी उचित ही हुआ। किंतु इतना यथेप्ट नहीं है। ग्रव प्रश्न यह हैं कि हमारे इस स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार की जाय १ हमारा स्वाभिमान तभी रक्षित रह सकता है जब कि हम स्वयं वैसा ही मौलिक एवं साहसपूर्ण चिंतन करने लग जाँय जैसा कि हमारे पूर्वज विचार करते थे।

दर्शन का ग्रर्थ दार्शनिक साहित्य नहीं है। वह प्राचीन विचारकों की शिक्षाओं का अध्ययन एवं आवृत्तिमात्र भी नहीं है। प्राचीन दर्शनों का श्रध्ययन साधन है, साध्य नहीं। दर्शन का वास्तविक श्रये है दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक समस्यात्रों में जीवित ग्रिभिरुचि, ऐती श्रीभर्जीच जो प्रतिदिन उन समस्याश्रां के नये समाधान खोजने को भौरित करती हैं। एक दार्शनिक-जाति या राष्ट्र हम उसे कहेंगे जिसके सिशक्षित सदस्य जीवन के संवंध में नित्य नये प्रश्न उठाते ग्रीर उन पर नई दृष्टियों से विचार करते हैं; साथ ही जहां की साधारण जनता उन प्रश्नों तथा उनसे संबंद श्रालोना-प्रत्यालोचना में गहरी श्राभविच लेती है। इस दिष्ट से जाँचने पर हम पाते हैं कि ग्राज इंगलैंड, श्रमरीका श्रादि में दर्शन जीवत दशा में है, जब कि हमारे देश में वह मृतप्राय हैं। योद्य अपने जीवन के प्रत्येक दशाब्द में दो एक नये वादों ग्रथवा तिद्धांतों की सृष्टि करता रहता है : इसके विपरीत हमारे देश में किसी नवीन स्वदेशीवाद की चर्चा नहीं सुनाई देती। हमारे श्रधिकांश युवक वड़े उत्साह श्रीर कहरता से श्रपने की विभिन्न विदेशी विचारको--जैसे वर्टे रह रतेल अथवा कार्लमार्क्स—का अनुवायी घोषित करते फिरते हैं, उनके मस्तिष्क में यह बात कभी नहीं छाती की वे जीवन के संबंध में स्वयं होच कर नये वादों का प्रचार करें। भारतीय मस्तिष्क के इस देन्य श्रीर साहसहीनता पर श्रारचर्य श्रीर दुख: होता है। इस होनता

के बाताबारण में संभवतः, गाधी जी के नैतिक,सामाजिक एवं राज-नीतिक बिचार ही मौलिकता एव साहस का ज्वलंत प्रतीक रहे हैं।

तो, भारत में फिर से स्वतंत्र दर्शन श्रथवा दार्शनिक चिंतन का उदय कैसे हो ? पहली शर्त्त है कि हम श्रपने विचारों, श्रपने श्रन्वेषण फलो श्रादि को श्रपनी भाषा में व्यक्त करने के श्रम्यस्त वनें। इस प्रकार हम भारतीय जनता के निकट हो सकेंगे श्रीर हमारे चिंतन को जनता के जीवन स्पन्दन से प्ररणा मिल सकेगी। दूसरा, हम इस बात का लोभ छोड़ दे कि हमारे विचारों की योरुप तक पहुँच हो श्रीर उन्हें वहाँ सम्मान मिले। शकर श्रीर वाचस्पित ने दूसरे देश वालों की प्रशंसा के लिए नहीं लिखा, उनकी कृतियों श्रथवा विचारों में वल था, इसी से उनकी ख्याित श्राज दूर-दूर पहुँच गई। यदि हमारे विचारों में शिक्त होगी तो कभी न कभी दूसरे देशों की दृष्टि उन पर पड़ेगी। श्रदः हमें चाहिये कि हम श्रपने देश के वातावरण एवं जीवन से सं पर्क रखते हुए देशवािसयं। के लिए ही लिखे।

हमारे सामने कुछ दूसरी वाधाये भी हैं; ग्रभी हमारे देशवासी, विशेषत हिंदी पाठक, उच्चतम विचारों का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनमें से ग्रधिकाश पिश्चमी विचारों से ग्रमिश भी हैं। ग्रावश्यकता यह है कि देशी भाषाग्रों में योक्ष की समस्त विचार राशि को ठीक से ग्रन्दित कर लिया जाय, जिससे हिंदी पाठकों का ग्राधिनक विचारों की पृष्टभूमि से परिचय हो जाय। इस परिचय के वाद ही हमारे देश के शिक्षित पाठक ग्रौर विचारक नवीन दृष्टियों ग्रथवा सिद्धांतों की सृष्टि में परस्पर सहयोग कर सकेंगे। हमारी समक्त में देश की सरकार का सबसे वड़ा कर्तव्य

देशी भाषात्रों में विश्व साहित्य को त्रान् दित कराना है। इस पृष्ठ-भूमि के तैयार हो जाने तथा शिक्षा का माध्यम देशी भाषायें वन जाने पर भारतीय प्रतिभा स्वतः ही मौलिक विचारको को उत्पन्त करने लगेगी।

-- 0%0----

# सहायक तथा पटनीय यंथों की सूची

## सामान्य ग्रंथ

सर्वदर्शन संग्रह—ग्रानंदाश्रम संस्करण ।
सुरेंद्रनाथ दासगुप्त—ए हिस्ट्री त्रॉव् इण्डियन फिलासफी, ४ भाग ।
राधाकृष्णन्, सर सर्वपृत्ती—इण्डियन फिलासफी, दो भाग ।
हिरियना—ग्राउट लाइन्स ग्रॉव् इण्डियन फिलासफी ।
नटर्जी ग्रीर दत्त—इण्ट्रोडक्शन ट इण्डियन फिलासफी।

#### पहला अध्याय

घाटे, वी॰ एस्०—लेक्चर्स ग्रॉन द ऋग्वेद। विएटरिनज्—हिस्ट्री ग्रॉव् संस्कृत लिट्टेचर, भाग १। मैकडॉनेल—वैदिक रीडर। पेटरसन, पीटर—सिलेक्श्रन्स फ्राम द ऋग्वेद। दयानंद, स्वामी—ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका।

#### दूसरा श्रध्याय

राधाकृष्णन—इण्डियन फ़िलासफ़ी, भाग १। विण्टरनिल़—हिस्ट्री श्रॉव् संस्कृत लिट्ट्र चर ।

#### तीसरा अध्याय

रानडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय—ए कन्सट्टिक्टव सर्वे श्रोव् उपनिपदिक फिलास्की । हायसन—फिलास्की श्रोव् द उपनिपद्स् । गफ्—फिलास्की श्रोव् उपनिपद्स् । बारुश्चा, बी॰ एम्॰—प्रीवुद्धिस्ट फिलास्की । सम—द थर्टीन प्रिन्सिप्ल उपनिपदस् ।

## सहायक तथा पटनीय यंथों की सूची

## सामान्य ग्रंथ

सर्वदर्शन संग्रह—ग्रानंदाश्रम संस्करण ।
स्रोदेनाथ दासगुस—ए हिस्ट्री त्रॉव् इण्डियन फिलासफ़ी, ४ भाग ।
राधाकृष्णन्, सर सर्वपल्ली—इण्डियन फिलासफ़ी, दो भाग ।
हिरियना—ग्राउट लाइन्स ग्रॉव् इण्डियन फिलासफ़ी ।
चटजीं ग्रौर दत्त—इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन फिलासफ़ी ।

#### पहला अध्याय

घाटे, वी॰ एस्०—लेक्चर्स श्रॉन द ऋग्वेद। विएटरिनज़्—हिस्ट्री श्रॉव् संस्कृत लिट्टेचर, भाग १। मैकडॉनेल—वैदिक रीडर। पेटरसन, पीटर—सिलेक्शन्स फ्राम द ऋग्वेद। दयानंद, स्वामी—ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका।

#### दूसरा श्रध्याय

राधाकृष्णन—इण्डियन फ़िलासफ़ी, भाग १। विण्टरनिज़—हिस्ट्री श्रॉव् संस्कृत लिट्ट चर ।

#### तीसरा अध्याय

रानडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय—ए कन्सट्रिक्टव सर्वे आॅव् उपनिपदिक फ़िलासकी । डायसन—फ़िलासकी ऑव् द उपनिपद्स् । गफ़—फ़िलासकी ऑव् उपनिपद्स् । वारुग्रा, वी॰ एम्॰—प्रीवृद्धिस्ट फ़िलासकी । ह्यम—द थर्टीन प्रिन्सिपल उपनिपद्स् । बी० एल्० शास्त्री—वन् हराड्रेड एराड एट उपनिपद्स् । ( निर्णयसागर प्रेस )

चौथा ग्रध्याय

वेल्वेल्कर श्रीर रानडे—हिस्ट्री श्रॉव इिएडयन फ़िलासफ़ी भाग २। दिक्षणारंजन शास्त्री—ए हिस्ट्री श्रॉव इिएडयन मैटीरियेलिङ्म। हिरमद्र—षड्दर्शन समुञ्चय। लोकमान्य तिलक—गीतारहस्य। श्रुरविन्द घोष—एसेज़ श्रॉन द गीता। पांचवां श्रध्याय

उमास्वामी—तत्त्वार्थाधिगमस्त्र ।
मिल्लिषेण—स्याद्वाद मंजरी (हेमचंद्र की टीका )
हरिभद्र—षड्द्शन समुच्चय ।
स्टीवेन्सन, मिसेज़—द हार्ट ग्रॉय् जैनिज़म ।
जैनी, जगमन्दरलाल—ग्राउट लाइन्स ग्रॉय् जैनिज़म ।
नेमिचन्द्र—द्रव्यसंग्रह (ग्रंग्रेज़ी श्रनुवाद, ग्रारा )।
छठवां श्रध्याय

ग्रश्वघोप—बुद्धचरित । ग्रोल्डेन वर्ग —बुद्ध । प्रामाकामी सोगेन—सिस्टम्स ग्रॉव बुद्धिस्ट थॉट । ग्रानन्दकुमार स्वामी—बुद्ध एएड द गास्पेल ग्रॉव बुद्धिस्म । मिसेज रिज डेविड्स —बुद्धिज्म । विएटर्निज—हिस्टरी ग्रॉव संस्कृत लिट्ट चर, भाग २। एच् सी विरोत्न—बुद्धिज्म इन् ट्रांसलेशन्स ।

## द्वितीय भाग

पहला अध्याय

मूलमाध्यमिक कारिका —पूसें द्वारा संपादित। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, रलप्रभा-भामती सहित।

श्रभिधमे कोश—श्राचार्य वसुवन्धु कृत, संपादक राहुल साक् यात्यन । सुजुकी—श्राउट लाइन्स श्रोव महायान बुद्धिसे । श्रविस्की—दक्षेन्सेव्यान श्राव बुद्धिस्ट निर्वाण ।

,, —बुद्धिस्ट लॉ जिक, दो भागे। दासगुत—इण्डियन ब्राइडियेलिङ्म। यामाकामी सोगेन—सिस्टम्स ब्रॉव बुद्धिस्ट थॉट। ए० वी० कीथ—बुद्धिस्ट फ़िलासंकी।

### दूसरा अध्याय

न्याय सूत्र—वात्स्यायन भाष्य (चौखम्वा सं० सी०)
विश्वनाथ—भाषा परिच्छेद (कारिकावली)
ग्रन्नं भट्ट—तर्कसंग्रह, दीषिका सहित ।
कुप्प्स्वामी शास्त्री—तर्कसंग्रह (ग्रंग्रेज़ी)
ग्राथले, यशवंत वासुदेव—तर्कसंग्रह (ग्रंग्रेज़ी)
रीएडल—इिएडयन लॉ जिक इन् ग्राली स्कूल्स ।
सतीशचन्द्र विद्याभूषण्—हिस्ट्री ग्रॉव इिएडयन लॉ जिक ।
प्रशस्तपाद—पदार्थ धर्मसंग्रह (व्योमवत्यादि सहित चौखम्वा०)

ए० वी० कीय—इिल्डियन लॉ जिंक एएड एटामिड्म । जहुनाय तिनहीं—इिल्डियन रियलिड्म । ब्रजेन्द्र नाथ तील —पॉजिटिब साइन्सेज ग्रॉब द हिन्दू । एस० ती० चटर्जी —न्याय थियरी ग्रॉब नालेज । जे० ती० चटर्जी — द हिन्दू रियलिड्म ।

## तीसरा अध्याय

वाचरपति मिश्रं—सांख्यतस्य कीमुदी। सांख्य कारिका (गौड्रपाद भाष्य )—कीलब्रुकं द्वारा संपादित। विज्ञानभिक्तु—सांख्य प्रवचन भाष्य । योगसूत्र—व्यासभाष्य, तत्त्ववैशारदी, योगवार्तिकादिसहित (चौखम्वा)।

दासगुप्त—योग एज फ़िलासफ़ी एएड रिलीजन, योग फिलासफ़ी।

कीथ—द सांख्य सिस्टम ।
मैक्समूलर —िसक्स सिस्टम्स ऋाँव् इष्डियम फ़िलासफ़ी ।
एन्॰ के॰ ब्रह्मा—द फ़िलासफ़ी ऋाँव् हिन्दू साधना ।
चौधा घ्यध्याय

मीमांसा स्त्र, शवरभाष्य सहित ।
कुमारिल भट्ट—श्लोक वार्तिक ।
पार्थसारिथ मिश्र—शास्त्र दीपिका ।
शालिकानाथ—प्रकरण पंचिका ।
कीथ—कर्ममीमांसा ।
भा, गंगानाथ—प्रभाकर स्कूल श्रांव पूर्वमीमांसा ।
,, —पूर्वमीमांसा ंइन् इट्स् सोसेंज ।
सी । राजा—इएट्रोडक्शन दु बृहती ।

#### पाँचवां अध्याय

कर्मकर--कम्पैरिज़न ऋाँव ्द भाष्य ज़० इत्यादि । बी॰ एल्॰ ऋा य-द फ़िलासफ़ी ऋाँव योगवासिष्ठ । ,, ,,—योगवासिष्ठ एएड माडर्न थॉट । माएडूक्य कारिका—शांकर भाष्य (माएडूक्योपनिपद्) छठवाँ ऋध्याय

ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य—रत्नप्रभा, भामती, न्यायनिर्णय-सहित वम्वई

र्शोपनिपद्—शांकरभाष्य (वाणी विलास प्रेस)

पंचपादिका विवरण—( काशी, १६४८)
सिद्धान्तलेश संग्रह—( विजयानगरम् संस्करण )
सिद्धान्तलेश संग्रह—हिन्दी अनुवाद ( अच्युत ग्रंथमाला काशी )
वेदान्त परिभापा—सटीक, वम्बई ।
नैष्कर्म्य सिद्धि—हिरियन्ना द्वारा संपादित ।
सदानन्द—वेदान्तसार ।
डायसन—सिस्टम ग्रोंच् वेदान्त ।
कोकिलेश्वर शास्त्री—श्रद्धेत फिलासफ्ती ।
के० सी० भट्टाचार्य—स्टडीज़ इन् वेदान्तिज्म ।
डी० एम० दत्त—सिक्स वेज़ ग्रॉव् नोइंग ।
श्रद्धां इप्टि—द वेदान्त एएड मॉडर्न थॉट ।
सातवा श्रम्याय

श्रीभाष्य ( चतुः सूत्री—श्रुत प्रकाशिका सहित ॥ (निर्णय सागर प्रेस)

यतीन्द्रमत दीपिका—श्रानन्दाश्रम संस्करण । श्री निवासाचारी—रामानुज ज् श्राइडिया श्रॉव्द फाइनाइट सेल्क्।

,, द फ़िलासफ़ी श्रॉब ्विशिष्टाहैंत । स्थाठवाँ स्थन्याय

श्रार० जी० भएडारकर—विष्ण्विज्म, श्रीवज्म एएड माइनारे सेक्ट्स् ।
नागराज शर्मा—रेन श्रॉव रियिजिज्म इन् इंडियन फिलासफी ।
श्रेडर—इएट्रोडक्शन टु पांचरात्र ।
उमेश मिश्र—निम्बार्क फिलासफी ।
पद्मनाभाचार्य—लाइक एएड टीचिंग्ज श्रॉव श्रीमध्य ।
केनेडी—चैतन्य मूबमेएट ।
अजनाथ शर्मा—श्रीमद्यसभाचार्य श्रीर उनके सिद्धान्त ।

विज्ञानभित्तु—सांख्य प्रवचन भाष्य । योगस्त्र—व्यासभाष्य, तत्त्ववैशारदी, योगवार्तिकादिसहित ( चौखम्या )।

दासगुप्त-योग एज् फ़िलासक्षी एएड रिलीजन, योग फ़िलासकी।

कीथ—द सांख्य सिस्टम ।

मैक्समूलर —िसक्स सिस्टम्स ऋाँव इिष्डयन फ़िलासफ़ी ।

एन्० के० ब्रह्मा—द फ़िलासफ़ी ऋाँव हिन्दू साधना ।
चौथा ऋध्याय

मीमांसा सूत्र, शवरभाष्य सहित ।
कुमारिल भट्ट—श्लोक वार्तिक ।
पार्थसारिथ मिश्र—शास्त्र दीपिका ।
शालिकानाथ—प्रकरण पंचिका ।
कीथ—कर्ममीमांसा ।
भा, गंगानाथ—प्रभाकर स्कूल श्रॉव पूर्वमीमांसा ।
, —पूर्वमीमांसा इन् इट्स् सोसेंज ।
सी० राजा—इएटोडक्शन द बृहती ।

#### पाँचवां अध्याय

कर्मकर--कम्पैरिज़न ऋाँव द भाष्य ज़० इत्यादि । बी॰ एल्॰ ऋा ये—द फ़िलासफ़ी ऋाँव योगवासिष्ठ । ,, ,,—योगवासिष्ठ एएड माडर्न थॉट । मारहुक्य कारिका—शांकर भाष्य ( मारहुक्योपनिपद् ) छठवाँ ऋध्याय

ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य—रत्नप्रभा, भामती, न्यायनिर्णय-सहित वम्बई

· दशोपनिपद-शांकरभाष्य (बाणी विलास प्रेस )

पंचपादिका विवरण—( काशी, १६४८)
सिद्धान्तलेश संग्रह—( विजयानगरम् संस्करण )
सिद्धान्तलेश संग्रह—हिन्दी अनुवाद ( अञ्युत ग्रंथमाला काशी )
वेदान्त परिभापा—सटीक, वम्बई ।
नैष्कर्म्य सिद्धि—हिरियन्ना द्वारा संपादित ।
सदानन्द—वेदान्तसार ।
डायसन—सिस्टम आंव् वेदान्त ।
कोकिलेश्वर शास्त्री—अद्देत फिलासफ्ती ।
के० सी० भट्टाचार्य—स्टडीज़ इन् वेदान्तिज़म ।
डी० एम० दत्त—सिक्स वेज़ ऑव् नोइंग ।
अर्कु हार्ट—द वेदान्त एएड मॉर्डर्न थाँट ।
सातवो अध्याय

श्रीभाष्य ( चतुः सूत्री—श्रुत प्रकाशिका सहित ॥ (निर्णय सागर प्रेस )

यतीन्द्रमत दीपिका—श्यानन्दाश्रम संस्करण । अी निवासाचारी—रामानुज ज् श्राइडिया श्रॉव्द फाइनाइट सेल्क्।

,, द फ़िलासफ़ी श्रॉव ्विशिष्टाद्देत । श्राठवाँ श्रध्याय

न्यारः जीः भएडारकर—वैष्ण्विष्म, शंविष्म एएड माइनाः तेक्ट्ज् ।
नागराज शर्मा—रेन श्रॉव रियिजिष्म इन् इंडियन फिलासकी ।
शंडर—इएट्रोडक्शन टु पांचरात्र ।
उमेश मिश्र—निम्वार्क फिलासकी ।
पद्मनाभाचार्य—लाइन एएड टीचिंग्ज् श्रॉव् श्रीमध्य ।
कैनेडी—चैतन्य मूबमेएट ।
अजनाथ शर्मी—श्रीमद्वलमाचार्य श्रीर उनके सिद्धान्त ।

### [ ५३२ ]

जी॰ एन्॰ मलिक—फ़िलासफ़ी त्राँव ्वैष्ण रिलीजना नवाँ अध्याय

# शुद्धि-पत्र

| वृष्ट      | .पंक्ति      | श्रगुद्ध           | गुद्ध                   |
|------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| XS         | नीवे से ६    | दृश्य              | सादृश्य                 |
| १३५        | v            | टीकाकार हेमचंद्र   | रचिंयता मिल्लियेण       |
| १३६        | १३           | टीकाकार हेम चंद्र  | टीका के रचियता मल्लिपेण |
| २१७        | नीचे से ४    | वैशेषिक न्याय      | वैशेषिक में न्याय       |
| २७५        | नीवे से २, ३ | द्यति              | श्रुति                  |
| 3.02       | नीचे से =    | 'ईश्वरासिद्ध'      | 'ईरवरासिद्धेः'          |
| <i>३८७</i> | नीवे से १    | परिमाख             | परिणाम                  |
| २९१        | १०           | के पाँच व्यक्तियां | के लिये पाँच युक्तियाँ  |
| >>         | ११           | मोदानां.           | भेदानां                 |
| 22         | १३           | कारण               | युक्तियाँ               |
| ३२४        | <b>২</b>     | दुर्प्टीका         | <b>उ</b> प्टीका         |
| 856        | 4            | व्यक्ति-शान        | न्याप्ति-शान            |
| 808        | नीचे से ९    | ईग                 | रंगो                    |